#### धवला-टीका-समन्वितः

### षट्खंडागमः

#### वेदनाक्षेत्रविधान-वेदनाकारुविधान

खंड ४

भाग ५, ६

पुस्तक ११



सम्पादक हीरालाल जैन

# 

417 - TW! MART!



#### भगवत्-पुष्पदन्त-मृतविः-प्रणीतः

## षट्खंडागमः

श्रीवीरसेनाचार्य-विरचित-धवला-टीका-समन्वितः । तस्य चतुर्थखंडे वेदनानामधेये

हिन्दीभाषानुवाद-नुलनात्मकटिप्पण-प्रस्तावनानेकपरिशिष्टेः सम्पादितानि वेदनानुयोगद्वारगर्भितानि वेदनाक्षेत्रविधान-वेदनाकाळविधानानुयोगद्वाराणि

#### सम्पादकः

नागपुर-विश्वविद्यालय-संस्कृत-पाली-प्राकृतविभागाध्यक्षः एम्. ए., एल्एल्. बी., डी. लिट्. इत्युपाषिधारी हीरालालो जैनः

सहसम्पादकः

पं. बाळचन्द्रः सिद्धान्तशास्त्री

संशोधने सहायकः

डा. नेमिनाथ तनयः आदिनाथः उपाध्यायः एम्. ए., डी. किट.

प्रकाशकः

श्रीमन्त दोठ शिताबराय रुक्ष्मीचन्द्र

जैन-साहित्योद्धारक-फंड-कार्यालय अमरावती ( बरार )

बि. सं २०११ वीर-निर्वाण संवत् २४८१

[ई. स. १९५५

मृत्यं रूप्यक-दादशकम्

#### प्रकाशक— श्रीमन्त रोठ शिताबराय ढक्ष्मीचन्द्र जैन-साहित्योद्धारक फंड कार्यालय अमरावती (बरार)



मुद्रक— १-१९ फार्म—सरस्वती मुद्रणालय, अमरावती, म. प्र. शेप-रघुनाय दिपाजी देसाई न्यू भारत प्रिंटिंग प्रेस, ६ केलेवाड़ी, गिरगॉंव, बम्बई ४.

# SAŢKHAŅDĀGAMA

OF

#### PUŞPADANTA AND BHÜTABALI

WITH

THE COMMENTARY DHAVALA OF VIRASENA

VOL. XI

Vedanāksetravidhāna-Vedanākālavidhāna Anuyogadwāras

Edited

with translation, notes and indexes

BY

Dr. HIRALAL JAIN, M. A., LL, B., D. LITT.

ASSISTED BY

Pandit Balchandra

Siddhānta Shāstri

with the cooperation of

Dr. A. N. UPADHYE, M. A., D. LITT.

Published by

Shrimant Seth Shitabrai Laxmichandra,

Jaina Sāhitya Uddhāraka Fund Kāryālaya, AMRAVATI (Berar).

1955

Price Rupees Twelve Only

#### Published by-

Shriment Seth Shitabrai Laxmichandra, Jaina Sahitya Uddharaka Fund Karyalaya, AMRAVATI (Berar).



#### Printer:-

Forms 1-19 Saraswati Printing Press, Amraoti, M. P.

Rest—R D. Desai,
New Bharat P. Press,
6, Kelewadi, Girgaon, Bombay 4.

#### विषय-सूची

|          |                                    | Б <u>я</u> |
|----------|------------------------------------|------------|
| <b>१</b> | प्राक्-कथन                         | ६          |
|          | ₹                                  |            |
|          | प्रस्तावना                         |            |
| ?        | विषय-परिचय                         | હ          |
| 7        |                                    | १४         |
| 3        | शुद्धिपत्र                         | १९         |
|          | <b>ર</b>                           |            |
|          | मूल, अनुवाद और टिप्पण              |            |
| ?        | वेटनाक्षेत्रविधान                  | 88         |
| 7        | वेदनाकालविधान                      | ७६–३६८     |
|          | ą                                  |            |
|          | परिशिष्ट                           |            |
| ?        | <i>म्</i> त्रपाठ                   |            |
|          | वेदनाक्षेत्रविधानका मृत्रपाट       | 8          |
|          | त्रेदनाकालविधानका <b>स्</b> त्रपाट | 8          |
| 7        | अवतरण-गाथासूची                     | 89         |
| ३        | प्रन्थोल्लेख                       | १५         |
| ષ્ટ્ર    | पारिभापिक शब्द-सूची                | १५         |
|          |                                    |            |

#### प्राक्-कथन

षद्खंडागम भाग १० के प्रकाशनके पश्चात् इतने शीघ्र प्रस्तुत भाग ११ को पाकर पाठक प्रमन्न होंगे, और प्रकाशनसम्बन्धी पूर्व विलम्बके लिये हमे क्षमा करेंगे, ऐसी आशा है।

इस भागके प्रथम १९ फार्म अर्थात् पृष्ठ १ से १५२ तक पूर्वानुसार सरस्वती प्रेस, अमरावतीमें छपे हैं; और शेप समस्त भाग न्यभारत प्रेस, बम्बर्ड, में छपा है। इस कारण यदि पाठकोंको टाइप, कागज व मुद्रण आदिमें कुछ दिरूपता व दोष दिखाई दे तो क्षमा करेंगे। यदि बम्बर्डमें मुद्रणकी व्यवस्था न की गई होती तो अभी और न जाने कितने काल तक इस भागके पूरे होनेकी प्रतीक्षा करनी पड़ती।

बम्बईमें इसके मुद्रणकी व्यवस्था करा देनेका श्रेय श्रद्धेय एं० नाथूरामजी प्रेमीको है इस कार्यमें हमें उनका औपचारिक रूपमात्रसे नहीं, किन्तु यथार्थतः तन, मन और धनसे सहयोग मिला है जिसके लिये हम उनके अत्यन्त कृतज्ञ हैं। उनकी बड़ी तीव्र अमिलाषा और प्रेरणा है कि धवलशास्त्रका सम्पादन-प्रकाशन-कार्य जितना शीघ्र हो सके पूरा कर देना चाहिये, और इसके लिये वे अपना सब प्रकार सहयोग देनेके लिये तैयार हो गये हैं।

इस कार्यकी शेष सब व्यवस्था पूर्ववत् स्थिर रही है जिसके लिये हम भवलाकी हस्तिलिग्वित प्रतियोंके स्वामियोके तथा सेठ लक्ष्मीचन्द्रजी व व्यवस्थापक समितिके अन्य सदस्योंके उपकृत हैं।

सहारनपुरिनवासी श्री रतनचंद्रजी मुख्तार और उनके श्राता श्री नेमिचन्द्रजी वकील इन सिद्धान्त प्रंथोंक स्वाध्यायमे असाधारण रुचि रखते हैं, यह हम पूर्वमें भी प्रकट कर चुके हैं। यही नहीं, वे सावधानीपूर्वक समस्त मुद्धित पाठपर ध्यान देकर उचित संशोधनोंकी सूचना भी मेजनेकी कृपा करते हैं जिसका उपयोग शुद्धिपत्रमें किया जाता है। इस भागके लिये भी उन्होंने अपने संशोधन मेजनेकी कृपा की। इस निस्पृह और शुद्ध धार्मिक सहयोगके लिये हम उनका बहुत उपकार मानते हैं।

पाठक देखेंगे कि भाग १२ वाँ भी प्रायः इसके साथ ही साथ प्रकाशित हो रहा है, जिससे पूर्वविलम्बका हमारा समस्त अपराध क्षम्य सिद्ध होगा।

#### विषय-परिचय

वेदना महाधिकारके अन्तर्गत जो वेदनानिक्षेपादि १६ अनुयोगद्वार है उनमेसे आदिके ४ अनुयोगद्वार पुस्तक १० मे प्रकाशित हो चुके हैं। प्रस्तुत पुस्तकमे उनसे आगेके वेदनाक्षेत्रविधान और वेदनाकालविधान ये २ अनुयोगद्वार प्रकाशित किये जा रहे है।

#### ५ वेदनाक्षेत्रविधान

द्रव्यविधानके समान इस अनुयोगद्वारमे भी पदमीमामा, स्वामित्व और अल्पबहुत्व, ये तीन अनुयोगद्वार है। यहाँ प्रारम्भमे श्री वीरसेन स्वामीने क्षेत्रविधानकी सार्थकता प्रगट करते हुए प्रयमत. नाम, स्थापना. द्रव्य व भावके मेदसे क्षेत्रके ४ मेद बतला कर उनमेंसे नोआगमद्व्यक्षेत्र (आकाश) को अधिक एटाम बतलाया है। ज्ञानावरणादि आठ कर्म रूप पुद्गल द्रव्यका नाम वेदना है। ममुद्घातादि रूप विविध अवस्थाओमे मंकोच व विस्तारको प्राप्त होनेवाले जीवप्रदेश उक्त वेदनाका क्षेत्र है। प्रकृत अनुयोगद्वारमे चूकि इसी क्षेत्रकी प्ररूपणा की गई है, अतएव 'वेदनाक्षेत्रविधान ' यह उसका सार्थक नाम है।

- (१) पदमीमांसा—जिस प्रकार द्रव्यविवान (पु. १०) के अन्तर्गत पदमीमांसा अनुयोगद्वारमे द्रव्यकी अपेक्षा ज्ञानावरणादि कर्मोकी वेदनाके उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य व अजघन्य तथा देशामशिकभावसे मचित मादिअनादि पदोकी प्रकृपणा की गई है; ठीक उसी प्रकारसे यहाँ इस अनुयोगद्वारमे भी उन्हीं १६ पदोकी क्षेत्रकी अपेक्षा प्रकृपणा की गई है। उससे यहाँ कोई उद्ध्वेश्वनीय विशेषता नहीं है (देखिए द्रव्यविधानका विषयपरिचय प्रस्तावना पृ. २-४)।
- (२) स्वामित्व अनुयोगद्वारमे उत्कृष्ट पट विषयक स्वामित्व और जघन्य पद विषयक स्वामित्व, इस प्रकार स्वामित्वक २ मेट वतलाकर प्रकरण वश यहाँ जघन्य व उत्कृष्टके विषयमें निश्चित पद्धतिके अनुसार नामादि रूप निश्चेपविधिकी योजना की गई है। इसमे नोआगमद्रव्य. जघन्यके ओघ और आंटेशकी अपेक्षा मुख्यतया मेट बतलाकर फिर उनमेसे भी प्रत्येकके द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावकी अपेक्षा ४-४ मेट बतलाकर फिर उनमेसे भी प्रत्येकके द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावकी अपेक्षा ४-४ मेट बतलाकर फिर उनमेसे भी प्रत्येकके द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावकी अपेक्षा ४-४ मेट बतलाक है। उनमें ओघकी अपेक्षा एक परमाणुको द्रव्य-जघन्य कहा गया है। कर्मक्षेत्रजघन्य और नोकर्मक्षेत्रजघन्यके मेदसे क्षेत्रजघन्य दो प्रकारका है। इनमे सुक्ष्म निगाद जीवकी जयन्य अवगाहनाका नाम कर्मक्षेत्रजघन्य और एक आकाशप्रदेशका नाम नोकर्मक्षेत्रजघन्य बतलाया है। एक समयको कालजघन्य और परमाणुमे रहनेवाले एक स्निग्धत्व आदि गुणको भावजघन्य कहा गया है। आंटेशत तीन प्रदेशवाले स्वत्थकी अपेक्षा दो प्रदेशवाला स्वत्थ द्रव्यजघन्य, तीन आकाशप्रदेशोमे अधिष्टित द्रव्यकी अपेक्षा दो आकाशप्रदेशोमे अधिष्टित द्रव्य क्षेत्रजघन्य, तीन समय परिणत द्रव्यकी अपेक्षा दो सम्मय परिणत द्रव्यकी अपेक्षा दो स्वत्थकी अपेक्षा दो सम्मय परिणत द्रव्यकी अपेक्षा दो सम्मय परिणत द्रव्यकी अपेक्षा दो सम्मय परिणत द्रव्यकी अपेक्षा दो

समय परिणत द्रव्य कालजघन्य, तथा तीन गुण-परिणत द्रव्यकी अपेक्षा दो गुण-परिणत द्रव्य भावजघन्य है। इसी प्रकारसे आदेशकी अपेक्षा इन द्रव्यजघन्यादिके मेदोंकी आगे भी कल्पना करना चाहिये। जैसे—चार प्रदेशवाले स्कन्धकी अपेक्षा तीन प्रदेशवाला तथा पाँच प्रदेशवाले स्कन्धकी अपेक्षा चार प्रदेशवाला स्कन्ध आदेशकी अपेक्षा द्रव्यजघन्य है, इत्यादि। यही प्रक्रिया उत्कृष्टके सम्बन्धमें भी निर्दिए की गयी है। विशेष इतना है कि यहाँ ओघकी अपेक्षा महास्कन्धको द्रव्य-उत्कृष्ट, लोकाकाशको कर्मक्षेत्र-उत्कृष्ट, आकाशद्रव्यको नोकर्मक्षेत्र-उत्कृष्ट, अनन्त लोकोंको काल-उत्कृष्ट, और सर्वोत्कृष्ट वर्णादिको भाव-उत्कृष्ट कहा गया है।

आगे इस अनुयोगद्वारमें ज्ञानावरणादि आठ कर्मीकी क्षेत्रकी अपेक्षा उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य और अजघन्य वेदनायें किन किन जीवोंके कौन कौनसी अवस्थाओंमें होती हैं, इस प्रकार इन वेदनाओंक स्वामियोंकी विस्तारसे प्रकृपणा की गयी है। उदाहरणस्वरूप क्षेत्रकी अपेक्षा ज्ञानावरणकी उत्कृष्ट वेदनाके स्वामीकी प्रकृपणा करते हुए बतलाया गया है कि एक हजार योजन प्रमाण आयत जो महामत्स्य स्वयम्भूरमण समुद्रके बाह्य तटपर स्थित है, वहां वेदना-समुद्धातको प्राप्त होकर जो तनुवातवलयसे संलग्न है तथा जो मारणान्तिकसमुद्धातको करते हुए तीन विष्रहृकाण्डकोंको करके अनन्तर समयमें नीचे सातवीं पृथिवींके नारिकयोंमें उत्पन्न होनेवाला है उसके ज्ञानावरण कर्मकी क्षेत्रकी अपेक्षा उत्कृष्ट वेदना होती है। इस उत्कृष्ट वेदनासे भिन्न ज्ञानावरणकी क्षेत्रकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट वेदना है। इसी प्रकारसे दर्शनावरण आदि शेष कर्मोंकी उत्कृष्ट-अनुत्कृष्ट वेदनाओंकी प्रकृपणा की गयी है। वेदनीय कर्मकी क्षेत्रकी अपेक्षा उत्कृष्ट वेदना लोकपूरण केविलसमुद्धातको प्राप्त हुए केवलीके कही गयी है।

ज्ञानावरणकी क्षेत्रतः जघन्य वेदना ऐसे सूक्ष्म निगोद अपर्याप्त जीवके बतलायी है जो ऋजुगितसे उत्पन्न होकर तद्भवस्य होनेके तृतीय समयमें वर्तमान व तृतीय समयवर्ता आहारक है, जघन्य योगवाला है, तथा सर्वजघन्य अवगाहनासे युक्त है । इस जघन्य क्षेत्रवेदनासे भिन्न अन्नघन्य क्षेत्रवेदना कही गयी है। इसी प्रकारसे शेष कर्मोंकी भी क्षेत्रकी अपेक्षा जघन्य व अजघन्य वेदनाकी यहाँ प्रक्रपणा की गयी है।

(३) अल्पबहुत्व अनुयोगद्वारमें आठों कर्मोंकी उक्त वेदनाओंके अल्पबहुत्वकी प्ररूपणा जघन्यपदित्रपयक, उत्कृष्टपदिविपयक व जघन्य-उत्कृष्टपदिविपयक, इन ३ अनुयोगद्वारोंके द्वारा की गयी है। प्रसंग पाकर यहाँ (सूत्र ३०-९९ में) मूलप्रन्थकर्ताने सब जीवोंमें अवगाहनादण्डककी भी प्ररूपणा कर दी है।

#### ६ वेदनाकालविधान

इस अनुयोगद्वारमें पहिले नामकाल, स्थापनाकाल, द्रव्यकाल, समाचारकाल, अद्धाकाल, प्रमाणकाल और भावकाल, इस प्रकार कालके ७ मेदोंका निर्देश कर इनके और भी उत्तरमेदोंको बतलाते हुए तद्व्यतिरिक्त नोआगमद्रव्यकालके प्रधान और अप्रधान रूपसे २ मेद बतलाये हैं। इनमें जो काल शेष पांच द्रव्योंके परिणमनमें हेतुभूत है वह प्रधानकाल कहा गया है। यह प्रधानकाल कालाणु स्वरूप होकर संख्यामें लोकाकाराप्रदेशोंके बराबर रत्नराशिक समान प्रदेश-प्रचयसे रहित, अमूर्त एवं अनादि-निधन है। अप्रधानकाल सचित्त, अचित्त और मिश्रके मेदसे तीन प्रकारका बतलाया है। इनमें दंशकाल (डांसोंका समय) व मशककाल (मच्छरोंका समय) आदिको सचित्तकाल; धूलिकाल, कर्दमकाल, वर्पाकाल, शीतकाल व उष्णकाल आदिको अचित्त-काल; तथा सदंश शीतकाल आदिको मिश्रकालसे नामांकित किया गया है।

समाचारकाल लैकिक और लोकोत्तरके मेदसे दा प्रकार है। बन्दनाकाल, नियमकाल, स्वाध्यायकाल, व ध्यानकाल आदिरूप लोकोत्तर समाचारकाल तथा कर्षणकाल (खेत जोतनेका समय) लुननकाल व वपनकाल (बोनेका समय) आदि रूप लैकिक समाचारकाल कहा जाता है। वर्तमान, अतीत व अनागत रूप काल अद्धाकाल तथा पत्योपम व सागरोपम आदि रूप काल प्रमाणकाल नामसे प्रसिद्ध हैं।

वेदनाद्रव्यविधान और श्रेत्रविधानके समान इस अनुयोगद्वारमें भी पदमीमांसा, स्वामित्व और अल्पबहुत्व ये ही तीन अनुयोगद्वार हैं।

- (१) पदमीमांसा अनुयोगद्वारमें ज्ञानावरणादि कर्मोंकी वेदनाओंके उत्कृष्ट-अनुत्कृष्ट आदि उन्हीं १३ पदोंकी प्रस्थणा कालकी अपेक्षा ठीक उमी प्रकारमे की गर्था है जैसे कि द्रव्य-विधानमें द्रव्यकी अपेक्षासे और क्षेत्रविधानमें क्षेत्रकी अपेक्षासे वह की गयी है। यहाँ उससे कोई उक्केखनीय विशेषता नहीं है।
- (२) स्वामित्व पिछले उन दोनों अन्योगडारोंके समान यहाँ भी इस अनुयोगडारको उत्कृष्ट पदिवपयक और अनुत्कृष्ट पदिवपयक इन्हीं दो मेदोंमे विभक्त किया गया है। प्रकरणवश यहाँ भी प्रारम्भमें क्षेत्रके विधानके समान जघन्य और उत्कृष्टके विपयमे नामादि रूप निक्षेपविधिकी योजना की गयी है। तत्पश्चात ज्ञानावरणादि कर्मों सम्बन्धी कालकी अपेक्षा होनेवाली उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट एवं जघन्य-अजघन्य वेदनाओंके स्वामियोकी प्रकृत्यणा की गयी है। उदाहरणार्थ, ज्ञानावरणकी उत्कृष्ट वेदनाके स्वामीका कथन करते हुए यह बतलाया है कि जो संज्ञी पंचेन्द्रिय मिथ्यादृष्टि जीव सब पर्याप्तियोमे पर्याप्त हो चुका है, साकार उपयोगमे युक्त होकर श्रुतोपयोगमे महित है, जागृत है, तथा उत्कृष्ट स्थितवन्थक योग्य संक्लेशस्थानोंसे अथवा कुछ मध्यम जातिके संक्लेश परिणामोंसे महित है, उसके ज्ञानावरण कर्मकी कालकी उत्कृष्ट वेदना होती है। उपर्युक्त विशेपताओंसे संयुक्त यह जीव कर्मभूमित्र (१९ कर्मभूमियोंमें उत्पन्न ) ही होना चाहिये, भोगभूमित्र नहीं; कारण कि भोगभूमियों उत्पन्न हो होना चाहिये, भोगभूमित्र नहीं; कारण कि भोगभूमियों उत्पन्न हो हो होना चाहिये, भोगभूमित्र नहीं; कारण कि भोगभूमियों दिवनारकी । हो, चाहे कर्मभूमिप्रतिभागत (स्वयंप्रभ पर्वनक बाह्य भागमें उत्पन्न ) हो; इसकी कोई विशेपता यहाँ अभीष्ट नहीं है। इस्त प्रकार वह संख्यातवर्षायुष्क (अद्धार द्वीप-समुद्दों तथा कर्मभूमि प्रतिभागमे उत्पन्न ) और असंख्यातवर्षायुष्क ( देवनारकी ) इनमेंसे कोई भी हो सक्ता है। वह देव होना

चाहिये, मनुष्य होना चाहिये, तिर्यंच होना चाहिये अथवा नारकी होना चाहिये; इस प्रकारकी गितिजन्य विशेषताके माथ ही यहाँ वेद जिनत विशेषताकी भी कोई अपेक्षा नहीं की गयी है। वह जलचर भी हो सकता है, थलचर भी हो सकता है, और नभचर भी हो सकता है; इसकी भी विशेषता यहाँ नहीं ग्रहण की गयी।

इस उत्कृष्ट वेदनास भिन्न वेदना अनुत्कृष्ट बतुलायी गई है। इसी प्रकारसे यथासम्भव शेष कर्मीकी कभी कालकी अपेक्षा उत्कृष्ट-अनुकृष्ट वेदनाओंकी विशदनासे प्रकृपणा की गयी है। आय कर्मकी कालत: उत्कृष्ट वेदनाका निरूपण करते हुए यह स्पष्ट किया है कि उत्कृष्ट देवायुके बन्धक मनुष्य सम्यादिष्ट ही होते हैं, किन्तु उत्कृष्ट नारकायुके बन्धक मनुष्य पर्याप्त मिध्यादिष्टिके साथ संजी पंचिन्द्रिय पर्याप्त तिर्यंच मिध्याद्वष्टि भी होते हैं । देवोंकी उत्कृष्ट आयका बन्ध १९ कर्मभूमियोंमें ही होता है, कर्मभूमिप्रतिभाग और भौगभूमियोंमे उत्पन्न जीवोंके उसका बन्ध सम्भव नहीं है । उत्कृष्ट नाग्कायुका बन्ध १५ कर्मभूमियोंके साथ कर्मभूमिप्रतिभागमें भी उत्पन्न जीवोंके होता है, मोगमूमियोंमें उसका बन्ध नहीं होता। इस उत्कृष्ट देवायु और नारकायुके बन्धक संख्यात वर्षकी आयुवाल मनुष्य व निर्यंच उसके बन्धक नहीं होते। तीनों वेदोमसे किसी मी वेदके साथ उत्कृष्ट आयुका बन्ध हो सकता है, उसका किसी वेदविशेषके साथ विरोध सम्भव नहीं है: यह जो मुळ प्रन्थकारद्वाग मामान्य कथन किया गया है उसका स्पृष्टीकरण करते हुए श्री वीरसेन स्वामीने कहा है कि वेदसे अभिप्राय यहाँ भावबेदका रहा है। कारण कि अन्यथा द्रव्य स्तिवेदमे भी उत्कृष्ट नाग्कायका बन्ध हो सकता है, किन्तु वह "आ पंचमी ति सिहा इत्थाओं जीत छट्ठिपुटवि नि " इस सृत्र ( मृत्वाचार १५-११३ ) के विरुद्ध होनेसे सम्भव नहीं है। इसके अतिरिक्त द्रव्यक्षीवेदके साथ उत्कृष्ट देवायका भी वन्य संभव नहीं है, क्योंकि, उसका बन्ध निर्प्रन्थ लिगके साथ ही होता है: परन्तु द्रव्यिक्योंके वस्त्रादि त्यागरूप भावनिर्प्रन्थता सम्भव नहीं है ।

कालकी अपेक्षा सब कर्मीकी जघन्य वेदनाकी प्रक्रपणा करते हुए ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय कर्मकी यह वेदना छद्मस्य अवस्थाके अन्तिम समयको प्राप्त जीवके (क्षीणकपायके अन्तिम समयमे) वतलायी गर्या है। वेदना, आयु, नाम व गोत्रकी कालतः जघना वेदना अयोग-केवलीके अन्तिम समयमें होती है। मोहनीय कर्मकी उक्त वेदना मृक्ष्मसाम्यरावके अन्तिम समयमें होती है। अपनी अपनी जघन्य वेदनासे मिद्ध सब कर्मीकी कालतः अजघन्य वेदना कही गर्या है।

(३) अरूपबहुत्व—अनुयोगडारमें ऋमशः जघन्य पद, उत्कृष्ट पद और जघन्य-उत्कृष्ट पदकी अपेक्षा आठो कर्मोंकी कालवेदनाके अरूपबहुत्वकी प्रकृपणा की गयी है। इस प्रकार इन ३ अनुयोगडारोंक समाप्त हो जानपर प्रस्तुत वेदनाकालिक्षान अनुयोगडारा समाप्त हो जाता है। आगे चलकर उसकी प्रथम चूलिका प्रारम्भ होती है।

#### चुलिका १

इस च्लिकामें निम्न ४ अनुयोगढार हैं—स्थितिवन्धस्थानप्ररूपणा, निपेकप्रक्षपणा, आबाधा-काण्डकप्रकृपणा और अल्पबहुन्त । (१) स्थितिबन्धस्थानप्रकृपणामें चीदह जीवसमा-मोंके आश्रयमे स्थितिबन्धस्थानोंके अल्पबहुन्तर्का प्ररूपणा की गयी है। अपनी अपनी उत्रृष्ट स्थितिमेंमे जघन्य स्थितिको कम करके एक अंकके मिला देनेपर जो प्राप्त हो उतने स्थितिस्थान होते हैं। इस अल्पबहुन्वको देशामर्शक स्वित्त कर श्री वीरमेन स्वामीन यहाँ अल्पबहुन्वके अल्बोगाढअल्पबहुन्व और मूलप्रकृतिअल्पबहुन्य ये डो मेद बतन्त्र कर खम्यान-परम्यानके मेदरे विस्तारपूर्वक प्ररूपणा की है। अल्योगाढअल्पबहुन्य कर्मविशेपकी अपेक्षा न कर सामान्यतया जीवसमामोंके आधारसे जघन्य व उत्कृष्ट स्थितिबन्ध, स्थितिबन्धस्थान और स्थितिबन्धस्थानिवशेपका अल्पबहुन्व बत्तलाया गया है। परन्तु मूलप्रकृतिअल्पबहुन्तमे उन्हीं जीवसमामोके आधारसे ज्ञाना-वरणादि कर्मोकी अपेक्षा कर उपर्युक्त जघन्य व उत्कृष्ट स्थितिबन्धिको स्थितबन्धिको अल्पबहुन्वकी प्ररूपणा की गयी है।

आगे जाकर " वध्यतं इति बन्धः. स्थितिश्वासी बन्धश्च स्थितिबन्धः, तस्य स्थानं विशेषः स्थितिबन्धःस्थानमः अथवा बन्धनं बन्धः, स्थितबन्धः स्थितिबन्धः, मोऽस्मिन् तिष्ठतीति स्थितिबन्धःम्थानमः इत दो निरुक्तियोके अनुमार स्थितबन्धःस्थानका अर्थ आवाधास्थान वरके पूर्वोक्त पद्धितके ही अनुमार अञ्बोगाद्अल्पबहुत्वमे स्वस्थान-परस्थान स्वस्पमे जघन्य व उत्कृष्ट आवाधाः, आवाधास्थान और आवाधास्थानविशेषके अल्पबहुत्वकी मामान्यतया तथा मृलप्रकृतिअल्पबहुत्वमे इन्हींके अल्पबहुत्वकी कर्मविशेषके आधारमे प्रस्पणा की गयी है। नत्पश्चात् जघन्य व उत्कृष्ट आवाधा, आवाधास्थान और आवाधाविशेषः, इन सबके अल्पबहुत्वकी प्रस्पणा पूर्वोक्त पद्धितके ही अनुमार समितिक रूपमे एक माथ भी की गयी है।

तत्पश्चात् "स्थितयो बध्यन्ते ण्मीरित स्थितिबन्धः, तेपां स्थानानि अवस्थाविद्येपाः स्थितिबन्धस्थानानि" इम निरुक्तिके अनुमार स्थितिबन्धस्थानपदसे स्थितिबन्धके कारणभूत संकंद्रश व विद्युद्धि स्तप परिणामीकी व्याख्या प्रम्पणा, प्रमाण व अल्पबहुन्व इन ३ अनुयोगद्वारोंसे की गर्या है। संकंद्रश-विद्युद्धिस्थानीका अल्पबहुन्व स्वयं न्लप्रनथकर्ता भद्यास्क भ्तविज्ञि हारा चीदह जीवसमाभीके आधारमे किया गया है। तत्पश्चात् स्थितिबन्धकी जघन्य व उत्कृष्ट आदि अवस्थाविद्यापोंके अल्पबहुन्वका भी वर्णन मूलमूत्रकारने स्वयं ही किया है।

(२) निषेकप्रक्रपणा—संज्ञी पंचिन्द्रिय मिथ्यादिष्ट पर्याप्त आदि विविध जीव ज्ञानावरणादि कर्मीके आवाधाकालको छोड़कर उत्कृष्ट स्थितिके अन्तिम समय पर्यन्त प्रथमादिक समयोमें किस प्रमाणसे द्रव्य देकर निषेकरचना करते हैं, इसकी प्ररूपणा इस अधिकारमे प्ररूपणा, प्रमाण, श्रेणि, अवहार, भागाभाग और अल्पबहुत्व, इन ६ अनुयोगद्वारोंके द्वारा विस्तारसे की गई है।

१ यह अन्पबहुत्व श्वेनाम्बर कर्मप्रकृति प्रन्थकी आचार्य मलयगिरि विर्याचन संग्कृत टीकामें भी यत किंचित् भेटके साथ प्रायः ज्योंका त्यों पाया जाता है ( डेन्बिय कर्मप्रकृति गाथा १, ८०-८१ की टीका )। टमके अतिरिक्त यहां अन्य भी कुछ प्रकृरण अनुदिन जैसे उपलब्ध होने हैं। (३) आबाधाकाण्डकप्रक्षणणामें यह बतलाया गया है कि पंचेन्द्रिय संज्ञी आदि जीव आयुक्तमंको छोड़कर शेप ७ कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थितिमे आन्नाधाके एक एक समयमें पत्योपमके अमंख्यानवें भाग मात्र नीचे आकर एक आनाधाकाण्डकको करते हैं। उदाहरणार्थ विवक्षित जीव आनाधाके अन्तिम ममयमें ज्ञानावणादिकी उत्कृष्ट स्थितिको भी नांधता है, उससे एक समय कम स्थितिको नी नांधता है, दो समय कम स्थितिको भी नांधता है, तीन समय कम स्थितिको भी नांधता है, इम क्रमसे जाकर उक्त समयमें ही पल्योपमके अमंख्यातवें भाग मात्रसे हीन तक उत्कृष्ट स्थितिको नांधता है। इस प्रकार आन्नाधाके अन्तिम समयमें जितनी भी स्थितियाँ नम्धके योग्य हैं उन सनकी एक आन्नाधाकाण्डक मंज्ञा निर्दिष्ट की गयी है। इसी क्रमसे आन्नाधाके द्विचरमादि समयोंके विवक्षित द्वितायादिक आन्नाधाकाण्डकोंको भी समझना चाहिये। यह क्रम जघन्य स्थिति प्राप्त होने तक चान्द्र रहता है। यहाँ श्री नीग्सेन स्नामीने चौदह जीनसमासोंमें आन्नाधास्थानों और आन्नाधाकाण्डकशलाकाओंके प्रमाणकी भी प्रक्रपणा की है।

यहाँ आयु कर्मके आवाधाकाण्डकोंकी प्रक्ष्पणा न करनेका कारण यह है कि अमुक आवाधामें आयुकी अमुक स्थित बँधती है, ऐसा कोई नियम अन्य कर्मोंके समान आयुक्रमेंके विषयमें सम्भव नहीं है। कारण कि पूर्वकोटिके त्रिभागको आवाधा करके उसमें तेतीस सागरोपम प्रमाण [ उत्कृष्ट ] आयु बँधती है, उससे एक समय कम भी बँधती है, दो समय कम भी बँधती है, तीन समय कम भी बँधती है, यहाँ तक कि इसी आवाधामें क्षुद्रभवप्रहण मात्र तक आयुस्थित बँधती है। यही कारण है कि यहाँ आयुके आवाधाकाण्डकोंकी प्रक्रपणा नहीं की गयी।

(४) अरूपबहुत्व अनुयोगद्वाग्में मूलस्त्रकार द्वारा चीदह जीवसमासोंमें ज्ञानावरणादि ज कमी तथा आयु कर्मकी जघन्य व उत्कृष्ट आबाधा, आबाधास्थान, आबाधाकाण्डक, नाना-प्रदेशगुणहानिस्थानान्तर, एक आबाधाकाण्डक, जघन्य व उत्कृष्ट स्थितिबन्ध तथा स्थितिबन्धस्थान, इन सबके अस्पबद्धत्वकी प्रकृपणा विशद कृपसे की गयी है। आगे चलकर यहाँ श्री वीरसेन स्वामीने इस अस्पबद्धत्वके द्वारा मूचित खस्थान व परस्थान अस्पबद्धत्वोंकी भी प्रकृपणा बद्दत विस्तारसे की है।

#### चूलिका २

इस चूळिकाके अन्तर्गत स्थितबन्धाध्यवसायस्थानोंकी प्ररूपणामें जीवसमुदाहार, प्रकृति-समुदाहार और स्थितिसमुदाहार ये ३ अनुयोगद्वार निर्दिष्ट किये गये हैं।

(१) जीवसमुदाहारमें यह बतलाया है कि जो जीव ज्ञानावरणादि रूप ध्रवप्रकृतियोंके बन्धक हैं वे दो प्रकार होते हैं—सातबन्धक, और असातबन्धक। इसका कारण यह है कि

१ तुलनाके लिये देखिये कर्मप्रकृति १-८६ गाथाकी आचार्य मलयगिरिविरचित संस्कृत टीका ।

साता व असाता वेदनीयके बन्धके विना उक्त ज्ञानावरणादि प्रकृतियोंका वन्ध सम्भव नहीं है । इनमें जो सातबन्धक हैं वे तीन प्रकार हैं—चतुःस्थानबन्धक, त्रिस्थानबन्धक और दिस्थानबन्धक । इनमें साताक चतुःस्थानबन्धक सर्वविशुद्ध (अतिशय मंदकपायी), उनमे उसीके त्रिस्थानबन्धक संकिल्छतर होते हैं । असाताके दिस्थानबन्धक सर्वविशुद्ध, इनसे त्रिस्थानबन्धक संकिल्छतर, और इनसे मी उसके चतुःस्थानबन्धक संक्लिछतर, होते हैं । साताके चतुःस्थानबन्धक जीव उक्त ज्ञानावरणादि प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिको, त्रिस्थानबन्धक अजघन्य अनुत्कृष्ट स्थितिको, तथा दिस्थानबन्धक उत्कृष्ट स्थितिको बाँधते हैं । असाताके दिस्थानबन्धक उपर्युक्त प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिको, त्रिस्थानबन्धक अजघन्य अनुत्कृष्ट स्थितिको, त्रिस्थानबन्धक अजघन्य-अनुत्कृष्ट स्थितिको, त्रिस्थानबन्धक उक्त प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिको, त्रिस्थानबन्धक अजघन्य-अनुत्कृष्ट स्थितिको बाँधते हैं । तत्पश्चात् साता व असाताके चतुःस्थानबन्धक व दिस्थानबन्धक आदि जीवोंमें ज्ञानावरणकी जघन्य आदि स्थितियोंको बाँधनेवाले जीव कितने हैं, तथा ज्ञानोपयोग व दर्शनोपयोगसे बंधनेवाले स्थितियाँ कीन कीनसी हैं, इत्यादि बतलाकर छह यवोंके अधस्तन व उपरिम भागोंके अल्यबहुत्वकी प्रकृत्णा की गयी है ।

- (२) प्रकृतिसमुदाहारमें प्रमाणानुगम और अल्पबहुत्व ये दो अनुयोगद्वार हैं इनमें प्रमाणानुगमके द्वारा ज्ञानावरणादि कर्मोंकी स्थितके बन्धके कारणभूत स्थितिबन्धाध्यवसायस्थानोंके प्रमाणकी प्रकृपणा तथा अल्पबहुत्वके द्वारा उक्त आठों कर्मोंके स्थितिबन्धाध्यवसायग्थानोंके अल्पबहुत्वकी प्रकृपणा की गयी है।
- (३) स्थितिसमुदाहारमें प्रगणना, अनुकृष्टि और तीव्र-मंदता ये तीन अनुयोगद्वार हैं। इनमें प्रगणनाके द्वारा ज्ञानावरणादि आठ कर्मोंकी जघन्य स्थितिसे लेकर उत्कृष्ट स्थिति पर्यन्त पाये जानेवाले स्थितिबन्धाध्यवसायस्थानोंकी संख्या और उनके अल्पबहुत्वकी प्रमूपणा की गयी है। अनुकृष्टिमें उपर्युक्त जघन्य आदि स्थितियोंमें इन्हीं स्थितवन्धाध्यवसायस्थानोंकी समानता व असमानताका विचार किया गया है। तीव्र-मंदता अनुयोगद्वारमें जघन्च स्थिति-आदिके आधारसे स्थितिबन्धाध्यवसायस्थानोंके अनुभागकी तीव्रता व मंदताका विवेचन किया गया है। इस प्रकार द्वितीय चूळिकाके समाप्त हो जानेपर प्रस्तुत वेदनाकाळविधान अनुयोगद्वार समाप्त होता है।

#### विषय-सूची

| क्रम | विपय                                                                                     | पृष्ठ |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|      | ५ वेदनाक्षेत्रविघान                                                                      |       |
| 8    | वेदनाक्षेत्रविधानमें ज्ञातव्य पदमीमांसा आदि ३ अनुयोगद्वारोंका उल्लेख                     | ۶     |
| 2    | क्षेत्रके सम्बन्धमें नामादि निक्षेपोंकी योजना                                            | 7     |
|      | ( पदमीमांसा )                                                                            |       |
| 3    | पदमीमांसामें क्षेत्रकी अपेक्षा ज्ञानावरणकी वेदना सम्बन्धी उन्कृष्ट-अनुत्कृष्ट आदि        |       |
|      | १३ पदोंका विचार                                                                          | \$    |
| 8    | शेष कर्मीके उक्त पदोंका विचार                                                            | 99    |
|      | (स्त्रामित्त्र)                                                                          |       |
| ٩    | स्वामित्वके जघन्य व उत्कृष्ट पदविपयक २ मेदोंका निर्देश                                   | 11    |
| 8    | जघन्यके विपयमें नामादि निक्षेपोंकी योजना                                                 | ,,    |
| 9    | उत्कृष्टके विपयमें नामादि निक्षेपोंकी योजना                                              | 83    |
| 4    | क्षेत्रकी अपेक्षा उन्कृष्ट ज्ञानावरणीयवेदनाके स्नामीकी प्ररूपणा                          | 88    |
| ٩    | क्षेत्रतः अनुत्कृष्ट ज्ञानावरणीयवेदनाके स्वामीकी अनेक विकल्पोंमें प्ररूपणा               | 23    |
| 80   | अनुत्कृष्ट क्षेत्रविकल्पोंके स्वामियोंका प्ररूपणा आदि ६ अनुयोगद्वारोंके द्वारा निरूपण    | १७    |
| 99   | दर्शनावरणीय, मोहनीय और अन्तरायकी उत्कृष्ट व अनुत्कृष्ट क्षेत्रवेदनाकी प्ररूपणा           |       |
|      | ज्ञानावरणीयके समान बतलाकर वेदनीय कर्मकी उत्कृष्ट वेदनाके स्वामीका निरूपण।                | 79    |
| 85   | वेदनीय कर्मकी अनुत्कृष्ट क्षेत्रवेदनाके स्वामीकी प्रकृपणा करते हुए प्रकृपणा आदि          |       |
|      | ६ अनुयोगद्वारोंके द्वारा अनुत्कृष्ट क्षेत्रमेदोंके स्वामियोंका निरूपण                    | ३०    |
| १३   | वेदनीय कर्मके ही समान आयु, नाम और गोत्रकी उत्कृष्ट क्षेत्रवेदना बतला कर                  |       |
|      | क्षेत्रतः ज्ञानावरणीयकी जघन्य वेदनाके स्वामीका निरूपण                                    | ३३    |
| १४   | वेदनीय सम्बन्धी अनुत्कृष्ट क्षेत्रवेदनाके स्वामियोंकी अनेक मेदोंमें प्ररूपणा करते हुए    |       |
|      | चीदह जीवसमासोंमें ऋमशः वृद्धिको प्राप्त होनेवाले अवगाहनामेदोंकी प्ररूपणा<br>(अल्पबहुत्व) | ३६    |
| १५   | अल्पबहुत्वप्ररूपणामें जघन्य, उत्कृष्ट और जघन्य-उत्कृष्ट पदविपयक ३ अनुयोग-                |       |
|      | द्वारोंका उल्लेख ।                                                                       | 93    |
| १६   | जघन्य पदकी अपेक्षा आठों कर्मौंसम्बन्धी जघन्य क्षेत्रवेदनाकी परस्पर                       |       |
|      | समानताका उल्लेख ।                                                                        | "     |
| १७   | उत्कृष्ट पदकी अपेक्षा ज्ञानावरणादि कर्मोंकी क्षेत्रवेदनाका अल्पबहुत्व ।                  | 98    |
| १८   | जघन्य-उत्कृष्ट पदकी अपेक्षा उक्त वेदनाका अस्पबहुत्व ।                                    | 99    |
| १९   | मूल सूत्रोंद्वारा सब जीवोंमें अवगाहनामेदोंके अल्पबहुत्वकी प्ररूपणा।                      | 98    |

| २०         | एक सूक्ष्म जीवकी अपेक्षा दूसरे सूक्ष्म जीवकी, सूक्ष्म जीवकी अपेक्षा बादर जीवकी            |          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|            | तथा बादर जीवकी अपेक्षा सूक्ष्म जीवकी अवगाहना सम्बन्धी गुणाकारविशेषोंका<br>उल्लेख ।        | ६९       |
| 35         | संदृष्टिद्वारा अवगाहनामेदोंके स्वामियोंका निर्देश ।                                       | 90       |
|            | ६ वेदनाकाळविधान                                                                           |          |
| ۶          | वेदनाकालविधानमें ज्ञातन्य ३ अनुयोगद्वारोंका उल्लेख करते हुए कालके ७ मूल-                  |          |
| ,          | मेदोंका उल्लेख करते हुए कालके ७ मूलमेदों एवं उत्तर मेदोंका स्वरूप।                        | ७५       |
| 2          | पदमीमांसा आदि उक्त ३ अनुयोगद्वारोंका नामोल्लेख                                            | ७७       |
| ,          | ( पदमीमांसा )                                                                             |          |
| ३          | पदमीमांसामें कालकी अपेक्षा ज्ञानावरणीयवेदना सम्बन्धी उत्कृष्ट-अनुत्कृष्ट आदि              |          |
|            | १३ पदोंकी प्ररूपणा                                                                        | 196      |
| g          | शेप ७ कर्मोंकी कालवेदनाके उक्त १३ पदोंका विचार                                            | ८५       |
|            | ( स्वामित्व )                                                                             |          |
| ۹          | स्वामित्वके जघन्य व उत्कृष्ट पदविपयक २ मेदोंका निर्देश                                    | ,,       |
| ξ          | जघन्यके विषयमें नामादि निक्षेपोंकी योजना                                                  | "        |
| 9          | उत्कृष्टके विषयमें नामादि निक्षेपोंकी योजना                                               | ८६       |
| (          | काल्की अपेक्षा उत्कृष्ट ज्ञानावरणीयवेदनाके स्वामीकी प्ररूपणा                              | 44       |
| ९          | कालकी अपेक्षा अनेक मेदोंमें विभक्त अनुत्कृष्ट ज्ञानावरणीयवेदनाके स्वामियोंकी              |          |
|            | प्ररूपणा                                                                                  | ९१       |
| 80         | प्ररूपणा आदि ६ अनुयोगढारोंके ढारा उक्त अनुत्कृष्ट स्थानविकल्पोंके स्वामियोंकी             |          |
|            | प्ररूपणा ।                                                                                | १०८      |
| <b>१</b> १ | <b>झानावरणीयके</b> ही समान शेप ६ कर्मोंकी भी उत्कृष्ट-अनुत्कृष्ट वेदना बतलाकर             |          |
| <b>A</b> = | आयु कर्मकी उत्कृष्ट काल्वेदनाके स्वामीका निरूपण।                                          | 999      |
| 33         | कालकी अपेक्षा आयु कर्म सम्बन्धी अनुत्कृष्ट वेदनाकी प्रम्हपणा ।                            | ११६      |
| १३         | कालकी अपेक्षा जघन्य ज्ञानावरणीयवेदनाके स्वामीका विवेचन ।                                  | 386      |
| \$8        | कालकी अपेक्षा अजघन्य ज्ञानावरणीयवेदनाके स्वामिमेदोंकी प्ररूपणा।                           | १२०      |
| १५         | दर्शनावरणीय और अन्तराय सम्बन्धी जघन्य व अजघन्य वेदनाओंकी ज्ञानावरणसे<br>समानताका उल्लेख । | १३२      |
| १६         | कालकी अपेक्षा जघन्य वेदर्नायवेदनाके स्वामीका निर्देश ।                                    |          |
| १७         | बेदनीयकी अजधन्य वेदनाके स्वामीकी प्ररूपणा ।                                               | "<br>१३३ |
| १८         | आयु, नाम और गोत्र सम्बन्धी जघन्य-अजघन्य कालवेदनाओंकी वेदर्नायवेदनासे                      | 177      |
| 10         | समानताका उल्लेख ।                                                                         | १३४      |
| १९         | कालकी अपेक्षा जघन्य व अजघन्य मोहर्नायवेदनाओंके स्वामियोंका उल्लेख                         | १३५      |
| 1 7        | ( अस्पन्नहृत्व )                                                                          | , , ,    |

| २० | अल्पबहुत्व प्ररूपणामें जघन्य, उत्कृष्ट और जघन्य-उत्कृष्ट पदिवषयक ३ अनुयोग-                 |      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    | द्वारोंका निर्देश ।                                                                        | १३६  |
| 79 | जघन्य पटकी अपेक्षा आठों कर्मोंकी जघन्य वेदना सम्बन्धी परस्पर समानताका<br>उल्लेख ।          | 9316 |
| 22 |                                                                                            | १३७  |
| 22 | उत्कृष्ट पदकी अपेक्षा आठों कर्मोंकी वेदनाका अल्पबहुत्व।                                    | "    |
| २३ | जघन्य-उन्कृष्ट पदकी अपेक्षा उक्त कर्मवेदनाका अल्पबहुत्व ।                                  | १३८  |
|    | प्रथम चूलिका                                                                               |      |
| 89 | म्लप्रकृति-स्थितबन्धकी प्रम्यपणामें स्थितिबन्धस्थानप्ररूपणा, निषेकप्ररूपणा,                |      |
|    | आबाधाकाण्डकप्रक्रपणा और अल्पबहुत्व, इन ४ अनुयोगद्वारोंका निर्देश करके                      |      |
|    | उनकी आवश्यकताका दिग्दर्शन ।                                                                | 630  |
|    | ( स्थितिबन्धस्यानप्रकृपणा )                                                                |      |
| २५ | चौदह जीवसमामोंमें स्थितवन्धस्थानोंका अल्पबहुत्व।                                           | १४२  |
| २६ | इस अल्पबहुत्वद्वारा मृचित चार प्रकारके अल्पबहुत्वमेंसे स्वस्थान अन्वोगाद                   |      |
| •  | अल्पबहुत्वकी प्रम्हपणा ।                                                                   | १४७  |
| २७ | परस्थान अन्वोगाढअल्पबहुत्व।                                                                | 886  |
| 71 | स्वस्थान म्लप्रकृतिअल्पबहुत्व ।                                                            | १५०  |
| २९ | चीटह जीवसमासोंमें आठों कर्मीका परस्थान अल्पबहुत्व ।                                        | १५४  |
| ३० | न्युत्पत्तिविशेषसे स्थितिवन्यस्थानका अर्थ आबाधास्थान करके उनकी प्ररूपणा,                   |      |
|    | प्रमाण और अल्पबहुत्वके द्वारा व्याख्या ।                                                   | १६२  |
| ३१ | प्रस्तुत अल्पबहुत्व प्रम्हपणामें स्वस्थान अन्वोगादृअल्पबहुत्व ।                            | १६३  |
| ३२ | परस्थान अन्वोगादअल्पबहुत्व ।                                                               | १६४  |
| ३३ | स्वस्थान म्लप्रकृतिअल्पबहुत्व ।                                                            | १६६  |
| ३५ | परस्थान म्लप्रकृतिअल्पबहुत्व ।                                                             | १६९  |
| इद | उपर्युक्त दोनों अल्पबहुत्वदण्डकोकी सम्मिलित प्ररूपणामें स्वस्थान अञ्बोगाढ-                 |      |
|    | अल्पबहुत्व                                                                                 | १७७  |
| इ६ | परस्थान अन्त्रोगाढअल्पबहुत्व                                                               | १७९  |
| ३७ | स्वस्थान मूलप्रशृतिअल्पबहुत्व                                                              | 927  |
| ३८ | परस्थान मूलप्रकृतिअल्पबहुत्व                                                               | १९०  |
| ३९ | चौदह जीवसमासोंमें संक्लेश-विशुद्धिस्थानोंका अल्पबहुत्व                                     | २०५  |
| 8° | जघन्य व उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अल्पबहुत्व                                                   | २२५  |
|    | ( निषेकप्ररूपणा )                                                                          |      |
| ४१ | अनन्तरोर्पानधा द्वारा पंचेन्द्रिय संज्ञी मिथ्यादृष्टि पर्याप्त जीवोंमें ज्ञानावरण, दर्शना- |      |
|    | वरण, वेदर्नाय और अन्तराय कर्मोंकी निषेकरचनाका क्रम                                         | २३८  |

| ४२         | उपर्युक्त जीवोंमें मोहनीय कर्मकी निषेकरचनाका क्रम ।                                           | 787           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ४३         | पंचेंद्रिय संज्ञी सम्यग्दिष्ट अथवा मिथ्यादिष्ट पर्याप्त जीवोंमें आयु कर्मकी निपेक-            |               |
|            | रचनाका क्रम                                                                                   | २४५           |
| 88         | पंचेंद्रिय संज्ञी मिथ्यादृष्टि पर्याप्तोंमें नाम व गोत्रकी निपेकरचनाका क्रम                   | २४६           |
| ४५         | पंचेंद्रिय संज्ञी मिथ्यादृष्टि अपर्याप्तोंमें सात कर्मीकी निपेकरचनाका क्रम                    | २४७           |
| ४६         | पंचेंद्रियादिक अपर्यातों तथा मूक्ष्म एकेंद्रिय पर्याप्त-अपर्यातोंमें आयुकी निषेक-             |               |
|            | रचनाका क्रम।                                                                                  | 786           |
| ४७         | पंचेंद्रिय असंज्ञी, चर्तुारिन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, द्वीन्द्रिय और बादर एकेंद्रिय पर्याप्तोंमें |               |
|            | आयुको छोड़कर शेप सात कर्मोकी निपेकरचनाका क्रम ।                                               | २४९           |
| 87         | उपर्युक्त जीवोंमें आयु कर्मकी निपेकरचनाका ऋम ।                                                | <b>२</b> ५१   |
| ४९         | उपर्युक्त अपर्याप्तोंमें तथा मृक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त-अपर्याप्तोमें सात कर्मीकी निपेक-     | , , ,         |
|            | रचनाका क्रम                                                                                   | २५२           |
| <b>५</b> ० | परम्परोपनिधाके द्वारा चिविध जीवोंमें निपेक्तचनाक्रमकी प्रक्षपणा                               | २५३           |
| 9          | ेश्रणि <sup>प्र</sup> रूपणामे मृचित अवहार, भागाभाग और अल्पबहुन्य अनुयोगद्वारोंकी              |               |
|            | प्ररूपणा ।                                                                                    | 796           |
|            | ( आबाधाकाण्डकप्रस्पूणा )                                                                      |               |
| 9          | पंचेंद्रिय संज्ञी व असंज्ञी आदि जीवोंमें आयुको छोड़कर शेप सात कर्मीक आवाधा-                   |               |
|            | काण्डक करनेका नियम।                                                                           | २६७           |
| ५३         | आयुकर्ममम्बन्धी आवाधाकाण्डकप्रकपणा न करनेका कारण।                                             | २६९           |
|            | ( अल्पबहुत्व )                                                                                |               |
| ५४         | पंचेन्द्रिय मंज्ञी मिथ्यादृष्टि पर्याप्त-अपर्याप्त जीवोंमें मान कर्मोकी जघन्य-उत्कृष्ट        | 51.1.         |
|            | आबाधा आदिका अल्पबहुत्व ।                                                                      | 797           |
| ५५         | पंचेन्द्रिय मंज्ञी व असंज्ञी पर्याप्त जीवोंमें जघन्य व उत्कृष्ट आवाधा आदिका                   | 51 V          |
|            | अस्पबहुत्व ।                                                                                  | र्७३          |
| ५६         | पंचेन्द्रिय मंज्ञी व अमंज्ञी अपयोप्तों तथा शेप चर्नारन्द्रियादि पर्याप्त-अपयोप्त              | २७३           |
|            | जीवोंमें आयुसम्बन्धी जघन्य आवाधा आदिका अन्यवहुत्व।                                            | 494           |
| 90         | पंचेन्द्रिय असंज्ञी आदि पर्याप्त-अपर्याप्तोमें सात कर्मोंकी आवाधा आदिका                       | 5.5           |
|            | अरपबहुत्व ।                                                                                   | २७६           |
| 94         | एकेन्द्रिय बादर व मूक्ष्म पर्याप्त-अपर्याप्तोंमें सात कर्मोंकी आवाधा आदिका                    | <b>.</b>      |
|            | अस्पबहुत्व ।                                                                                  | २७८           |
| 49         | श्री वीरसेन स्वामीके द्वारा प्रकृत अल्पवहुत्व मृचिन स्वस्थान-परस्थान अल्पवहुत्वोमिन           |               |
|            | स्वस्थान अल्पबद्धत्वकी प्रकर्पणा ।                                                            | ₹ <b>७</b> ०, |
| ६०         | परस्थान अल्पबहुत्वकी प्रम्हपणा ।                                                              | २८७           |
| ६१         | प्रकृत अल्पबहुत्व सम्बन्धी विषम पदोंकी पंजिका ।                                               | ३०३           |

#### विषय-सूची

|            | द्वितीय चूलिका                                                                   |     |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ६२         | इस चूलिकाके अन्तर्गत स्थितिवन्याध्यवमायप्ररूपणामें जीवसमुदाहार, प्रकृति-         |     |
|            | समुदाहार और स्थितिममुदाहार, इन तीन अनुयोगद्वारोंका निर्देश ।                     | ३०८ |
| ६३         | प्रकृत चूलिकाकी अनावश्यकताविषयक शंका और उसका परिहार ।                            | 77  |
|            | ( जीवसमुदाहार )                                                                  |     |
| ६४         | ज्ञानावरणादि ध्रुवप्रकृतियोंके वन्धक जीवोंके साताबन्धक व असाताबन्धक इन दो        |     |
|            | मेदोंका निर्देश।                                                                 | ३११ |
| ६५         | साताबन्धकोंके ३ मेट ।                                                            | ३१२ |
| ६६         | असाताबन्धकोंके ३ मेद ।                                                           | ३१३ |
| ६७         | उक्त भेदोंमें सर्वविशुद्ध व संकिलिप्टनर अवस्थाओंका निर्देश ।                     | ३१४ |
| ६८         | साताके चतुःस्थानवन्त्रकादिकोंमें तथा असाताके हिस्थानवन्ध्रकादिकोंमें जघन्य       |     |
|            | स्थित आदिके वंधनेका नियम ।                                                       | ३१६ |
| ६९         | ज्ञानावरणाटि ध्रुवप्रकृतियोंके स्थितिविशेपोंको आधार करके उनमें स्थित जीवोंकी     |     |
|            | प्रम्रूपणा, प्रमाण, श्रेणि, अवहार, भागाभाग और अस्पवद्धत्व इन ६ अनुयोगद्वारींके   |     |
|            | द्वारा प्रस्तपणा ।                                                               | ३२० |
| ७०         | ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोगके द्वारा वंधने योग्य स्थितियोंका उल्लेख।                | ३३२ |
| ७१         | छह यत्रोंके अधस्तन व उपरिम भागोंके अल्पबहुत्वकी प्ररूपणा।                        | ३३४ |
| ७२         | माताके व अगानाके चतुःस्थानादिवन्धकोंका अल्पवहुत्व ।                              | ३४१ |
|            | ( प्रकृतिसमुदाहार )                                                              |     |
| ७३         | प्रकृतिममुदाहारमें प्रमाणानुगम और अल्पबहुत्व इन दो अनुयोगहारोंका निर्देश         |     |
|            | करके प्रमाणानुगमके द्वारा ज्ञानावरणादिके स्थितिबन्धाध्यवसायस्थानोंकी प्रमाण-     |     |
|            | प्ररूपणा ।                                                                       | ३४६ |
| હ          | उक्त स्थितिबन्धाध्यवसायस्थानोंका अल्पबहुत्व ।                                    | ३४७ |
|            | (स्थितसमुदाहार)                                                                  |     |
| હલ         | स्यितिसमुदाहारमें प्रगणना, अनुकृष्टि और तीव-मन्दता इन ३ अनुयोगद्वारोंका          |     |
|            | निर्देश।                                                                         | ३४९ |
| ७६         | प्रगणना द्वारा ज्ञानावरणीयादि कर्मीकी जघन्य स्थिति आदि सम्बन्धी स्थितिबन्धाध्यव- |     |
|            | सायस्थानोंकी गणना।                                                               | ३५० |
| ૭૭         | अनन्तरोपनिधा और परम्परोपनिधाके द्वारा उक्त स्थितिबन्धाध्यवसायस्थानोंकी           |     |
|            | प्ररूपणा ।                                                                       | ३५२ |
| 4          | श्रेणिप्ररूपणासे मृचित अवहार, भागाभाग और अल्पबहुत्वके द्वारा उपर्युक्त           |     |
|            | स्थानोंकी प्रकर्पणा ।                                                            | ३५८ |
| ७९         | 3                                                                                | ३६२ |
| <b>(</b> 0 | तीव-मन्दता द्वारा उपर्युक्त स्थितिबन्धाध्यवमायस्थानोंके अनुभाग सम्बन्धी तीवता    |     |
|            | व मन्दताका विचार ।                                                               | ३६६ |

#### शुद्धि-पत्र

| वृष्ठ      | पंक्ति    | अशुद्ध                                      | शुद्ध                               |
|------------|-----------|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| १          | १२        | वेदनानिक्षंपविधान                           | वेदनाक्षत्रविधान                    |
| २          | २२        | _                                           | वह क्षेत्र है                       |
| ३          | 30        | _                                           | पदणोवायाभावादो                      |
| G          | ६         | विसेसाभादो                                  | विसेसाभावादो                        |
| ø          | र२        | उक्कसा                                      | उक्कस्सा                            |
| १०         | ११-१४     | सुत्तत्था                                   | सुत्तत्थो                           |
| १४         | ११        | मो ण                                        | मोत्तृण                             |
| ३५         | 8         | एवमगेगास <sup>,</sup>                       | एवमेगेगास-                          |
| २६         | ७         | "                                           | 12                                  |
| २७         | 8         | वणा                                         | परूचणा                              |
| ३०         | ९         | पुविल्ल                                     | पुव्चिरल                            |
| 84         | 8         | वट्टावेद्व्या                               | वहु।वेदःवा                          |
| ९३         | દ્        | द्विदिबंधद्वाणाणि लब्भंति                   | द्विदिबंधद्वाणाणि ण लब्भंति         |
| ९३         | રક        | पंचेन्द्रियोंमें पाये                       | पंचेन्द्रियोंमें नहीं पाये          |
| <b>९</b> ६ | १४        | तदियसमओ                                     | विदियसमञो                           |
| ९६         | ३१        | तृतीय समय                                   | द्वितीय समय                         |
| ९७         | १७        | स्थितिसंतकर्म                               | स्थितिसन्कर्म                       |
| ९७         | <b>२१</b> | <b>&gt;)</b>                                | ,,                                  |
| १००        | १३        | जा <b>दु</b> णरुत्तद्वाणं                   | ण पुणरुच्हाणं                       |
| १००        | २६        | समय देखा                                    | समय कम देखा                         |
| १००        | ३१        | अपुनरुक्त                                   | पुनरुक्त                            |
| १००        | ३२        | ताप्रतौ 'सेसफालीहिंतो ण<br>पुणस्त्तद्वाणं ' | × × ×                               |
| १०४        | १३        | दुसमयूण-                                    | समयूण-°                             |
| १०४        | ३२        | दो समय                                      | एक समय                              |
| १०४        | इ३        | × × ×                                       | २ अ-आ-काप्रतिषु 'दुसमयृण 'इति पाटः। |
| १०९        | <b>२३</b> | शतपृथक्त्य तक                               | दानपृथ <del>क्त</del> व स्थिति तक   |
| १२७        | 8         | छेदभागद्वारो ।                              | छेदभागहारो होदि।                    |

| पृष्ठ         | पंक्ति     | अगुद्ध                                         | गु <b>द</b>                                           |
|---------------|------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| १२७           | ६०         | अब इस छेदभागहारको<br>कहते हैं।                 | इसका छेदभागहार होता है।                               |
| १३१           | eq.        | पुब्वत्तंस <u>ं</u>                            | पुव्युत्तंसं                                          |
| <b>१</b> ३०.  | فع         | असंखेजगुणाओ                                    | संखेजगुणाओ <sup>°</sup>                               |
| १३९           | १२         | योगद्वारं संगतो-                               | -योगद्दारं <sup>*</sup> सगतो-                         |
| १३९           | १७         | असंख्यातगुणी                                   | संख्यातगुणी                                           |
| १३९           | २६         | १ अ-आ-काप्रतिषु                                | १ प्रतिपु 'असंखेजगुणाओ' इति पाठः-<br>२-अ-आ-का प्रतिषु |
| १४०           | 9          | समत्ते                                         | समत्तं                                                |
| १४७           | ११         | संखेज्जगुणो                                    | असं खेज्जगुणो                                         |
| १४७           | २६         | संख्यातगुणो                                    | असंख्यातगुणो                                          |
| १४७           | ३१         | २ ताप्रतिपाठोऽयम् । प्रतिषु<br>' असंखेजजगुणो ' | २ ताव्रतौ ' संखेज्जगुणो '                             |
| १५०           | १९         | उमीसे उसीकेअधिक है।                            | × × ×                                                 |
| १५३           | १५         | म्थितिबन्धस्थान                                | <b>म्थितिवन्धस्थानविशेप</b>                           |
| १६२           | G,         | तस्स                                           | तस्य                                                  |
| १६४           | ۶          | [ एवं सण्णिपंचिदिय- ]                          | [ सण्णिपंचिंदिय- ]                                    |
| १६८           | દ          | एवं                                            | उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया। एवं                      |
| १६८           | २१         | हें । इसी                                      | हिं । उत्कृष्ट आबाधा विशेष अ <b>धिक है ।</b><br>इसी   |
| १७७           | इस         | हं स्वस्था <b>न</b>                            | है—स्वस्थान                                           |
| १००           | २ऽ         | चतुरिग्द्रिय                                   | बादर एकेन्द्रिय                                       |
| १०,१          | ११         | तेइंदियपःजज्ञत्तयस्स                           | तेइंदिय अपज्ज <del>त्त</del> यस्स <sup>°</sup>        |
| १९१           | २७         | त्रीन्द्रिय पर्याप्तक                          | त्रीन्द्रिय अपर्याप्तक                                |
| ६०,१          | ३३         | × × ×                                          | प्रतिषु ' तेइंदियपज्ज॰ ' इति पाठः ।                   |
| १०,२          | २५         | पर्याप्तक                                      | अपर्याप्तक                                            |
| ₹ ? <b>,≷</b> |            | आबाधास्थान                                     | आबाधास्थानविञेष                                       |
| 800           |            | वादरेइंदिय                                     | बेइंदिय                                               |
| 8616          | २ २१       | वादर एकेन्द्रिय                                | द्वीन्द्रिय                                           |
| २०७           | २३         | संष्ठेशस्थानोंकी                               | विद्युद्धि परिणामोंकी                                 |
| 280           |            | अपज्जयस्स                                      | अपज्जत्तयस्स                                          |
| <b>ર</b> ૨૦   |            | 492                                            | <u>५ ६ २</u><br>उ                                     |
|               | <b>१</b> ५ |                                                | कधं <sup></sup> संखेज्जगुण <del>तं</del>              |
| <b>२</b> २२   | 30         | असंख्यातगुणे                                   | संस्यातगुणे                                           |

|       |             | <b>গু</b> দ্ধি                                   | -पत्र (११)                                                            |
|-------|-------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| पृष्ठ | पंकि        | अशुद्ध                                           | शुद्ध                                                                 |
| २२२   | <b>३१</b> ` | १ अ-आ-काप्रतिषु<br>' संखेज्जागुण <del>तं</del> , | १ ताप्रती                                                             |
| 220   | રક          | 2 M                                              | ড ধ্ব<br>ভ                                                            |
| २२८   | 38          | आबाहा                                            | अबाहा                                                                 |
| ३२९   | ६           | अ <b>संखे</b> ज्जगुणो                            | अ <b>संखे</b> ज्जगुणो <sup>°</sup>                                    |
| २२९   | १३          | अपज्जयस्स                                        | अपज्जत्तयस्स                                                          |
| २३३   | १७          | <b>एकेन्द्रियके</b>                              | र् <u>वी</u> द्रियके                                                  |
| २३६   | 86          | असंख्यात                                         | असंयत                                                                 |
| २३६   | २५          | संशी पंचेन्द्रिय                                 | संज्ञी मिथ्यादृष्टि पंचेन्द्रिय                                       |
| २४५   | १४          | क्षपित-गुणित-घोलमान                              | क्षपितघोलमान व गुणितघोलमान                                            |
| २४५   | २२          | तीस                                              | तेतीस                                                                 |
| २५२   | 6           | -मुहुत्तयाबाधं                                   | -मुहुत्तमाबाधं                                                        |
| २६२   | २४          | है ।                                             | है { ( १६×१२×४)×१÷(१६×१२ )=४ }                                        |
| २८०   | Ę           | कम्माणमाबाहाट्ठाणा                               | कम्माणमाबाहाद्वाणाणि                                                  |
| २८०   | 6           | असंखेज्जगुण।णि                                   | संखेउजगुणाणि                                                          |
| 260   | २४          | असंख्यातगुणे                                     | संख्यातगुणे                                                           |
| २८०   | ३२          | १ मप्रतिपाठोऽयम् ।                               | १ मप्रतौ 'असंखेजगुणाणि ' <b>इति पाटः</b> ।                            |
|       |             | इति पाठः ।                                       |                                                                       |
| २८१   | ž           | असंखेजगुणो                                       | संखेजगुणो '                                                           |
| २८१   | १७          | असंख्यातगुणा                                     | संख्यातगुणा                                                           |
| २८१   | ३३          |                                                  | १ प्रतिषु 'असंखेज्जगुणो ' इति पाठः ।                                  |
| २:६   | ९           | असंखेज्जगुणो                                     | संखेज्जगुणो <sup>०</sup>                                              |
| २८६   | २४          | असंख्यातगुणा                                     | संस्थानगुणा                                                           |
| २८६   | <b>3</b> 3  | × × ×                                            | १ अ-आ-काप्रतिषु 'असं <b>खे</b> ज्जगुणो ' इति ।<br>पाठः।               |
| ३०२   | १०          | विसेस।हिओ । मोहणीयस्त                            | विसेसाहिओ।[चटुण्णं कम्माणं जहण्णओ<br>द्विदिबंधो विसेसाहिओ।] मोहणीयस्स |
| ३०२   | <b>২</b> ও  | है । मोहनीयका                                    | है। [ चार कर्मोंका जघन्य स्थितिबन्ध<br>विशेष अधिक है। ] मोहनीयका      |
| ३०३   | २६          | समय तक                                           | समय कम                                                                |
| ३०५   | १५          | उत्पत्तिका                                       | अनुत्पत्तिका                                                          |
| ३०६   | १९          | घन्य                                             | जबन्य                                                                 |
| ३०८   | ९           | अणियाग-                                          | अणिओग-                                                                |
| टि० ३ | ११३ ३३      | कर्पः त्रिस्थानगतः                               | कर्षः स त्रिस्थानगतः                                                  |

| ផែ    | पंक्ति         | अशुद्ध              | गुज                                                                  |
|-------|----------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------|
| દેવ   | <b>३१४ २</b> २ | सर्वविशुद्धा रसं    | सर्वविशुद्धा जन्तवस्ते परावर्तमानशुभ-<br>प्रकृतीनां चतुःस्थानगतं रसं |
| èo    | ३१५ २८         | ते तास-             | त तासां                                                              |
| 184   | ३०             | १, ८१               | १, ९१                                                                |
| २९    | 26             | 3 2 + B             | <sup>રુ</sup> ીર <b>પ્ર</b>                                          |
| ।३२   | 6              | पदमासु              | अपदमासु र                                                            |
| १३२   | રક             | प्रथम               | अप्रथम                                                               |
| ।३२   | 38             | २ अणगारपाउग्गा      | २ प्रतिषु ' पढमासु ' इति पाठः ।<br>३ अणगारप्पाउग्गा                  |
| 139   | १३             | असंख्यातगुणे        | संख्यातगुणे                                                          |
| ।३५   | ३५             | तेम्योऽपि३।         | यह टिप्पण नं. १ का अंदा है जो टिप्पण २ के<br>अन्तर्गत छप गया है।     |
| १३६   | २१             | देख                 | देव                                                                  |
|       | 24             | होना है।            | अशुभ होना है ।                                                       |
| 136   |                | अंतोकोडाकोडिआबाधूणा | अंतोकोडाकोडी साबाधूणा                                                |
| टे॰ ह | ३३९ ३०         | स्थितिग्डीयस्थिति   | स्थितिर्डायस्थिति-                                                   |
| 186   | 3              | द्विदि बंधंताण      | ट्टिदिषंघट्टाणाण                                                     |
| 185   | १७             | दांका−नाम           | किन्तु नाम                                                           |
| १४९   | १८             | संख्यातगुणे         | असंक्यातगुणे                                                         |
| १५२   | 6              | कदो                 | कुदो                                                                 |
| १५९   | १५             | रिज्जंति तं         | रिज्जिति । तं                                                        |
| ३५९   | १७             | रूपेणु              | रूपेषु                                                               |
| १६२   | २१             | अजघन्य              | जघन्य                                                                |
| ३६३   |                | णिव्यग्गणकंदयं १    | णिव्यमाण <u>कं</u> द्यं                                              |
| ३६३   | દ્             | वदियसंडं            | तदियसंडं                                                             |
| 180   | <b>३१</b>      | समुदहारे            | समुदाहारे                                                            |

# वयणखेत्तविहाणणिओगद्दारं वयणकारुविहाणणिओगद्दारं



#### सिरि-भगवंत-पुष्फदंत-भूदबलि-पणीदो

#### छक्खंडागमो

सिरि-वीरसेणाइरिय-विरइय-धवला-टीका-समण्णिदो तस्त चज्रत्थे संडे वेयणाप

#### वेदणास्रेत्तविहाणाणिओगद्दारं

#### वयणखेत्तविहाणे ति तत्थ इमाणि तिण्णि अणिओगद्दाराणि णादव्वाणि भवंति ॥ १॥

वेदणाणिक्यित्तित्यासेतं णिक्सियिद्वं । किमहं खेत्तिणिक्सिवो कीरदे ? अवगद्रेत्तत्वहाणपिडसहं काद्ण पयद्रेसत्तद्वपद्भवणहं । उक्तं च —

अवगयणिवारण हं पयदस्स पक्तवणाणिमित्तं च । संसयविणासणहं तच्चत्यवहारणहं च ॥ १ ॥

वेदनानिक्षेपविधान यह जो अनुयोगदार है उसमें ये तीन अनुयोगदार ज्ञातच्य हैं ॥ १ ॥

चेदनाम निक्षिप्त क्षेत्रका यहां निक्षेप करना चाहिये। शुंका — क्षेत्रका निक्षेप किसिलिय करते हैं?

समाधान— अप्रकृत क्षेत्रस्थानका प्रतिपेच करके प्रकृत क्षेत्रकी अर्थप्रक्रपणा करनेके लिये क्षेत्रका निक्षेप करते हैं। कहा भी है —

अश्रक्तका निवारण करनेके लिये, प्रकृतकी प्रस्पणा करनेके लिये, संदायको नष्ट करनेके लिये, और तत्त्वार्थका निश्चय करनेके लिये निश्चेप किया जाता है ॥ १॥ ७. ११-१.

तत्थ खेतं चउव्विहं णामखेतं इवणखेतं द्व्वखेतं भावखेतं चेदि । तत्थ णामहवणखेताणि सुगमाणि । द्व्वखेतं दुविहमागम-णोआगमद्व्वखेत्तभेएण । तत्थ आगमद्व्वखेतं णाम खेत्तपाहुडजाणगो अणुवजुत्तो । णोआगमद्व्वखेतं तिविहं जाणुगसरीर-भिवयतव्विदिरित्तभेदेण । तत्थ जाणुगसरीर-भिवयणाआगमद्व्वखेताणि सुगमाणि । तव्विदिरित्तंणोआगमखेत्तमागासं । तं दुविहं छोगागासमछोगागासिमिदि । तत्थ—छोक्यन्ते उपलभ्यन्ते यस्मिन्
जीवादयः पदार्थाः स छोकरनिद्वपरीतस्त्वछोकः । कधमागासस्स खेत्तववएसो १ क्षीयन्ति
निवसन्त्यास्मिन् जीवादय इति आकाशस्य क्षेत्रत्वोपपत्तः । भावखेत्तं दुविहं आगम-णोआगमभावखेत्तभेएण । तत्थ खत्तपाहुडजाणगो उवजुत्तो आगमभावखेतं । सव्वद्व्वाणमप्पप्णो
भावो णोआगमभावखेतं । कधं भावस्म खेत्तववएसो १ तत्थ सव्वद्व्वावहाणादे। ।

एतथ णोआगमदन्त्रखेत्तेण अहियारो । अडविहकम्मदन्त्रस्त वेयणं ति सःणा । वेयणाए खेतं वेयणाखेत्तं, वेयणाखेत्तस्स विहाणं वेयणाखेत्तविहाणमिदि पंचमस्स अणिओगहारस्य गुणणामं । इदिसहो ववच्छेदफला । तत्थ वेयणखेत्तविहाणे इमाणि तिण्णि अणिओगहाराणि

क्षेत्र चार प्रकार है— नामक्षेत्र, स्थापनाक्षेत्र, द्रव्यक्षेत्र और भावक्षेत्र । उनमें नामक्षेत्र और स्थापनाक्षेत्र सुगम हैं । द्रव्यक्षेत्र आगम और नोआगम द्रव्यक्षेत्र भेदसे दो प्रकार है। उनमें क्षेत्रवाक्ष्त्रका जानकार उपयोग रहित जीव आगम-द्रव्यक्षेत्र कहळाता है। नोआगमद्रव्यक्षेत्र झायकशरीर, भावी और तद्व्यतिरिक्तके भेदसे तीन प्रकार है। उनमें झायकशरीर और भावी नोआगमद्रव्यक्षेत्र सुगम हैं। तद्व्यतिरिक्त नोआगमद्रव्यक्षेत्र आकाश है। वह दो प्रकार है – छाकाकाश और अछोकाकाश । इनमें जहां जीवादिक पदार्थ देखे जाते हैं या जाने जाते हैं वह छोक है। उससे विपरीत अछोक है।

शंका - आकाशकी क्षेत्र संशा कैसे है ?

समाधान — 'क्षोयन्ति अस्मिन् 'अर्थात् जिसमें जीवादिक रहते हैं वह अकाश है, इस निरुक्तिके अनुसार अकाशको क्षेत्र कहना उचित ही है।

भावक्षेत्र आगम और नोआगम भावक्षेत्रक भ्रदंस दे। प्रकार है। उनमें क्षेत्र-प्राभृतका जानकार उपयोग युक्त जीव आगमभावक्षेत्र है। सब द्रव्योंका अपना अपना भाव नोआगमभावक्षेत्र कहलाता है।

शंका - भावकी क्षेत्र संज्ञा कैसे हो सकती है ?

समाधान- उसमें सब द्रव्योंका अवस्थान होनेसे भावकी क्षेत्र संझा बन

यहां नोआगमद्रव्यक्षेत्रका अधिकार है। आठ प्रकारके कर्मद्रव्यकी वेदना संज्ञा है। वेदनाका क्षेत्र वेदनाक्षेत्र, वेदनाक्षेत्रका विधान वेदनाक्षेत्रविधान। यह पांचर्षे अनुयोगद्वारका गुणनाम है। सूत्रमें स्थित 'इति' शब्द व्यवच्छेद करनेवाला है। उस वेदनाक्षेत्रविधानमें ये तीन अनुयोगद्वार हैं।

१ प्रतिषु ' तम्बिदिरित्त वि-' ताप्रतो 'तम्बिदिरित्त [म] वि' इति पाठः । २ प्रतिषु '-दम्बस्स कम्मवेयणा चि' इति पाठः ।

ह्वंति । एत्थ अहियारा तिण्णि चेव किमडं परुविज्जंति १ ण, अण्णेसिमेत्थ संभवाभावादो । कुदो १ [ण] संखा-द्वाण-जीवसमुदाहाराणमेत्थ संभवो, उक्करसाणुक्करस-जहण्णाजहण्णभेद-भिण्णसामित्ताणिओगद्दारे एदेसिमंतन्भावादो । ण ओज-जुम्माणिओगद्दारस्स वि संभवो, तस्स पदमीमांसाए पवेसादो । ण गुणगाराणिओगद्दारस्स वि संभवो, तस्स अप्पाबहुए पवेसादो । तस्हा तिण्णि चेव अणिओगद्दाराणि होति ति सिद्धं ।

#### पदमीमांसा सामित्तं अप्पावहुए ति ॥ २ ॥

पढमं चेव पदमीमांसा किमइमुच्चदे १ ण, पदेसुँ अणवगएसु सामित्तपाबहुआणं पद्धवणोवायाभावादो । तदणंतरं सामित्ताणिओगद्दारमेव किमहं बुच्चदे १ ण, अणवगए पदप्पमाणे तदप्पाबहुगाणुववत्तीदो । तम्हा एसेव अहियारविण्णासककमो इन्छियच्वो, णिरवज्जतादो ।

पदमीमांसाए णाणावरणीयवेयणा खेत्तदो किं उक्कस्सा कि-मणुक्कस्सा किं जहण्णा किमजहण्णा ? ॥ ३ ॥

शंका — यहां केवल तीन ही अधिकारोंकी प्ररूपणा किसलिये की जाती है।
समाधान — नहीं, क्योंकि, और दूसरे अधिकार यहां सम्भव नहीं हैं। कारण कि संख्या, स्थान और जीवसमुदाहार तो यहां सम्भव नहीं हैं, क्योंकि, इनका अन्तर्भाव उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य व अजघन्य भदसे भिन्न स्वामित्वअनुयागद्वारमें होता है। ओज युग्मानुयागद्वार भी सम्भव नहीं है, क्योंकि, उसका प्रवेश पदमीमांसामें है। गुणकार अनुयोगद्वार भी सम्भव नहीं है, क्योंकि, उसका प्रवेश अल्पबहुत्वमें है। इस कारण तीन ही अनुयोगद्वार है, यह सिद्ध है।

पदमीमांसा, स्वामित्व और अल्पबहुत्व, य तीन अनुयोगद्वार यहां ज्ञातब्य हैं ॥ २॥ शुंका — पदमीमांसाका पहिले ही किसलिय कहा जाता है ?

समाथान — चूंकि पदोंका ज्ञान न होनेपर स्वामित्व और अल्पबहुत्वकी प्रकः पणा की नहीं जा सकती, अत एव पहिले पदमीमांसाकी प्रकृपणा की जा रही है।

शंका - उसके पश्चात् स्वामित्व अनुयोगद्वारको ही किसलिये कहते हैं?

समाधान — नहीं, क्योंकि, पद्प्रमाणका ज्ञान न होनेपर उनका अस्पष्टुत्व बन नहीं सकता। इस कारण निर्दोप होनेसे उक्त अधिकारोंके इसी विन्यासक्रमको स्वीकार करना चाहिये।

पदमीमांसामें — ज्ञानावरणीयकी वेदना क्षेत्रकी अपेक्षा क्या उस्कृष्ट है, क्या अनुत्कृष्ट है, क्या जघन्य है, और क्या अजघन्य है ? ॥ ३॥

९ ताप्रती 'पदे [से ] ६ 'बीत पाठः । २ प्रतिपू 'पदणीवायामावादां 'बीत पाठः ।

एत्थ णाणावरणग्गहणेण सेसकम्माणं पिडसेहो कदो । दन्त-काल-भावादिपिडसेहर्ड खेतिणिहसी कदो । एदं पुच्छासुत्तं देसामासियं, तेण अण्णाओ णव पुच्छाओ एदेण सूचिदाओ । तम्हा णाणावरणीयवेयणा किमुक्कस्सा, किमणुक्कस्सा, किं जहण्णा, किमजहण्णा, किं सादिया, किमणादिया, किं घुवा, किमज़ुवा, किमोजा, किं जुम्मा, किमोमा, किं विसिष्ठा, किं णोम-णोविसिष्ठा त्ति वत्तव्वं । एवं णाणावरणीयवेयणाए विसेसाभावेण सामण्णरूवाए सामण्णं विसेसाविणाभावि ति कहु तेरस पुच्छाओ पर्तविदाओ । एदेणेव सुत्तेण सूचिदाओ अण्णाओ तेरसपदिवसयपुच्छाओ वत्तव्वाओ । तं जहा — उक्कस्सा णाणावरणीयवेयणा किमणुक्कस्सा, किं जहण्णा, किमजहण्णा, किं सादिया, किमणादिया, किं पुवा, किमज़ुवा, किमोजा, किं जुम्मा, किमोमा, किं विसिष्ठा, किं णोम-णोविसिष्ठा ति बारस पुच्छाओ उक्कस्सपदस्स ह्वंति । एवं सेसपदाणं पि बारस पुच्छाओ पादेवकं कायव्वाओ । एत्थ सव्वपुच्छासमासो एगूण-सत्तिरसदमेत्तो । १९९ | । तम्हा एदिम्ह देसामासियसुत्ते अण्णाणि तेरस सुत्ताणि दहव्वाणि ति ।

उक्कस्सा वा अणुक्कस्सा वा जहण्णा वा अजहण्णा वा ॥४॥ एदं पि देसामासियसुत्तं । तेणेत्य सेसणवपदाणि वत्तन्वाणि । देसामासियत्तादो चेव सेसुतेरससुत्ताणमेत्य अंतन्मावो वत्तन्यो । तत्य ताय पढमञ्जनपद्धवणा कीरदे । तं जहा-

सूत्रमें ज्ञानावरण पदका ग्रहण करके शेय कर्माका प्रतिपेध किया गया है। द्रव्य, काल और भाव आदिका प्रतिपेध करनेके लिये क्षेत्रका निर्देश किया है। यह पृष्ठलासूत्र देशामर्शक है, इसलिये इसके द्वारा अन्य नी पृष्टलाएं स्वित की गई हैं। इस कारण ज्ञानावरणकी वेदना क्या उत्रुप्त है, क्या अनुत्रुप्त है, क्या जापन्य है, क्या अनादिक है, क्या अनादिक है, क्या अनुत्रुप्त है, क्या आग्र है, क्या सादिक है, क्या अनादिक है, क्या भ्रव है, क्या अध्य है, क्या आज है, क्या युग्म है, क्या ओम है, क्या विशिष्त है, क्या विशिष्त है, क्या निर्मा कि अतः विशेषका अभाव होनेसे सामान्य स्वरूप ज्ञानावरणीयवेदनाके विषयमें इन नरह पृष्टलाओंकी प्रकृपणा की गई है। इसी सूत्रसे स्वित अन्य तरह पद विषयक पृष्टलाओंको कहना चाहिये। यथा — उत्कृष्ट ज्ञानावरणवेदना क्या अनुत्रुप्त है, क्या ज्ञानय है, क्या अनादिक है, क्या अनादिक है, क्या अनादिक है, क्या अनुत्रुप्त है, क्या आग्र है, क्या आग्र है, क्या आग्र है, क्या विशिष्त है, क्या अनादिक है, क्या अनुत्रुप्त है, क्या आग्र है, क्या विशिष्त है, हिसी प्रकार है। इसी प्रकार श्रेष पदोंमेंसे भी प्रत्येक पदके विषयमें हाती हैं। इसी प्रकार श्रेष पदोंमेंसे भी प्रत्येक पदके विषयमें वारह पृष्टलाएं करना चाहिये। यहां सब पृष्टलाओंका जोड़ एक सी उनत्तर (१६९) मात्र होता है। इसी कारण इस दशामर्शक मूर्त्रमें अन्य तरह सूर्जोंको देखना चाहिये।

उक्त वेदना उत्कृष्ट भी है, अनुत्कृष्ट भी है, जयन्य भी है, और अजधन्य भी है ॥४॥ यह भी देशामर्शक सूत्र है। इसिछिये यहां शेष नौ पदोंको कहना चाहिये। देशामर्शक होनेसे ही इस सूत्रमें शेष तेरह सूत्रोंका अन्तर्भाव कहना चाहिये। उनमें पहिछे प्रथम सूत्रकी प्ररूपणा करते हैं। वह इस प्रकार है—झानावरणीयकी वेदना

श्र शिक्षु "सामण्ण "इति पाठः। २ श्रतिषु "एदं हि "इति पाठः।

णाणावरणीयवेयणा खेतदो सिया उक्तसा, अर्डरज्जूण मुक्तमारणंतियमहामच्छिम्म उक्तस्सखेतुवलंभादो । सिया अणुक्तस्सा, अण्णत्थ अणुक्तस्सखेतदंसणादो । सिया अजहण्णा,
तिसमयआहारय-तिसमयत्वभवत्थसुहुमणिगोदिग्दि जहण्णखेत्त्वलंभादो । सिया अजहण्णा,
अण्णत्थ अजहण्णखेत्तदंसणादो । सिया सादिया, पज्जविष्ठियण् अवलंबिज्जमाणे सव्वखेत्ताणं
सादितुवलंभादो । सिया अणादियां, दव्विष्ठयण्ण अवलंबिज्जमाणे अणादित्तदंसणादो ।
सिया धुवा, दव्विष्ठयणयं पद्धच्च णाणावरणीयखेत्तस्स सव्वलोगस्स धुवनुवलंभादो । सिया
धाद्धवा, पज्जविष्ठयं पद्धच्च अद्धवत्तदंसणादो । सिया ओजा, कत्थ वि खेत्तविसेसे कलितेजाजसंखाविसेसाणमुवलंभादो । सिया जम्मा, कत्थ वि खेत्तविसेसे कद-बादरजुम्माणं
संखाविसेसाणमुवलंभादो । सिया आमा, कत्थ वि खेत्तविसेसे परिहाणिदंसणादो । सिया
विसिद्धा, कत्थ वि बिष्डुदंमणादा । सिया णाम-णोविसिद्धा, कत्थ वि बिष्डु-हाणीहि विणा
खेत्तस्स अवहाणदंसणादा | १३ | ।

संपिंह विदियसुत्तरथो उच्चदे । तं जहा — उक्कस्सणाणावरणीयवेयणा जहणाँ अणुक्कस्सा च ण हादि, पाडिवक्सत्तादो । सिया अजहण्णा, जहण्णादो उवस्मि-सेसखेत्तवियणायद्विदे अजहण्ण उक्कस्सस्स वि संभवादो । सिया क्षेत्रकी अपेक्षा कथित्रत् उत्हाए है, क्योंकि, आठ राहुओंमें मारणान्तिक समुद्धातको करनेवाल महामास्यक उन्द्रष्ट केल पाया जाता है। कथीचत् यह अनुत्कृष्ट है. क्यांकि, महामत्स्यको छोड्कर अन्यत्र अनुत्रुष्ट क्षेत्र देखा जाता है। क्यंचित वह ज्ञाचन्य है, क्योंकि, त्रिममयवर्ती आहारक व त्रिसमयवर्ती तब्भवस्थ सुक्षम निगोद्ध जीवक जचन्य क्षेत्र पाया जाता है। कथंचित वह अजधन्य है, क्योंकि, उक्त सक्ष्म निगाद जीवको छोड़कर अन्यत्र अजञन्य क्षेत्र देग्या जाता है। कथंचित् वह सादिक है, क्योंकि, पर्यायार्थिक नयका आश्रय करनेपर सब क्षेत्रोंके सादिता पायी जाती है। कथंचित् वह अनादिक है, क्यांकि, द्रव्यार्थिक नयका आश्रय करनेपर अनादिएना देखा जाता है। कथीचत् वह धुव है, क्योंकि, द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षा बानावरणीय कर्मका क्षेत्र जा सब लोक है वह ध्रव देखा जाता है। कथंधित वह अध्य है, क्योंकि, पर्याधार्थिक नयकी अपेक्षा उक्त क्षेत्र दे अध्यपना भी देखा जाता है। कथंचित् यह ओज है, क्योंकि, किसी क्षेत्रविदेशपमें कलिओज और तेजोज संख्या-विदाप पायी जाती हैं। कथं चित् वह युग्म है, क्यों कि, किसी अंत्रविशेषमें इतयाम और बादरयाम ये विशेष संख्याये पायी जाती हैं। कथीचत् वह ओम है, क्योंकि. किसी क्षत्रविशेषमें हानि देखी जाती है। कथीचन् वह विशिष्ट है, क्योंकि, कहींपर वृद्धि देखी जाती है। कथंचित् वह नोम-नोविशिष्ट है, क्योंकि, कहींपर वृद्धि और हानिके विना क्षेत्रका अवस्थान देखा जाता है (१३)।

अब ब्रिनीय सूत्रका अर्थ कहते हैं। वह इस प्रकार है—उत्रुष्ट झानाबरणीय-वेदना ज्ञान्य और अनुत्रुष्ट नहीं है, क्योंकि, वे उसके प्रतिपक्षभूत हैं। क्योंचित् वह अज्ञान्य भी है, क्योंकि, ज्ञान्यसे ऊपरके समस्त विकल्पोंमें रहनेवाले अज्ञान्य पद्में उत्कृष्ट पद भी सम्भव है। क्योंचित् वह सादिक भी है, क्योंकि, अनुत्कृष्ट प

१ प्रतिषु 'अद्भ' इति पाठः। १ तापती 'अणादि ' इति पाठः।

इ अ-कामत्योः ' जद्ग्णा अजद्ग्णा ', ताप्रती ' जद्ग्णाजदृष्णा ' इति पाठः।

भणुक्कस्सादो उक्कस्सखेतुष्पतीए। सिया अद्भुवा, उक्कस्सपद्रस सन्वकालमवडाणा-भावादो। सिया कदजुम्मा, उक्कस्सखेतम्मि बादरजुम्म-कलि-तेजोजसंखाविसेसाणमणु-वलंभादो। सिया णोम-णोविसिडा, विद्वृदे हाइदे च उक्कस्सत्तविराहादा। एवं उक्कस्स-णाणावरणीयवेयणा पंचपदिष्या । ५ ।

अणुक्कस्सणाणावरणियवेयणा सिया जहण्णा, उक्कस्सं मोत्तृण सेसहेडिमासेसवियपे अणुक्कस्से जहण्णस्स [वि] संभवादो । सिया अजहण्णा, अणुक्कस्सस्स अजहण्णाविणाभावित्तादो । सिया सादिया, उक्कस्सादो अणुक्कस्सप्दिविसेस्स विविक्खयतादो । अणुक्कस्सामण्णाभ्म अप्पिदे वि अणादिया ण होदि, अणुक्कस्सादो अणुक्कस्सपद्पिदं पिड सादित्तदंसणादो । ण च णिच्चिणगोदेसु अणादितं लब्भिद, तत्थ अणुक्कस्सपदाणं पल्लहणेण सादित्तवलंभादो । सिया अद्भवा, अणुक्कस्सन्दिविसेसस्स सन्वदा
अवद्वाणाभावादो । सामण्णे अस्सिदे वि धुवत्तं णित्थ, अणुक्कस्सादो उक्कस्सपदं पिडविजनमाणजीवदंसणादो । सिया ओजा, कत्थ वि पदिविसेसे अविद्विदिविसमसंख्वलंभादो ।
सिया अम्मा, कत्थ वि अणुक्कस्सपदिविसेसे दुविहसमसंखदंसणादो । सिया ओमा, कत्थ

क्षेत्रसे उत्कृष्ट क्षेत्रकी उत्पत्ति है। कथंचित् वह अध्रव भी है, क्योंकि, उत्कृष्ट पद सर्वदा नहीं रहता। कथंचित् वह कृतयुग्म भी है, क्योंकि, उत्कृष्ट क्षेत्रमें बादरयुग्म, कलिओज और तेजोज रूप विशेष संख्यायें नहीं पायी जातीं। कथंचित् वह नोम-नोविशिष्ट भी है क्योंकि, वृद्धि और हानिके होनेपर उत्कृष्टपनेका विरोध है। इस प्रकार उत्कृष्ट क्षानावरणीयवेदना पांच (५) पद स्वरूप है।

अनुत्कृष्ट झानावरणीयवेदना कथंचित् जघन्य है, क्योंकि, उत्कृष्को छोड़कर होष सब नीचेके विकल्प रूप अनुत्कृष्ट पदमें जघन्य पद भी सम्भव है। कथंचित् घह अजघन्य भी है, क्योंकि, अनुत्कृष्ट अजघन्यका अविनामावी है। कथंचित् घह सादिक भी है, क्योंकि, उत्कृष्ट पदसे अनुत्कृष्ट पदकी उत्पत्ति है, तथा अनुत्कृष्टसे भी अनुत्कृष्ट पदिवेशेषकी उत्पत्ति देखी जाती है। वह अनादिक नहीं है, क्योंकि, यहां अनुत्कृष्ट पदिवेशेषकी विवक्षा है। अनुत्कृष्ट सामान्यकी विवक्षा करनेपर भी वह अनादि नहीं हो सकती, क्योंकि, उत्कृष्टसे अनुत्कृष्ट पदमें गिरनेकी अपेक्षा सादिपना देखा जाता है। यदि कहा जाय कि नित्य निगोद जीवोंमें उसका अनादिपना पाया जाता है। कथंचित् वह अधुव भी है, क्योंकि, सर्वदा एक अनुत्कृष्ट पदिवेशेष रह नहीं सकता। सामान्यका आश्रय करनेपर भी ध्रुवपना सम्भव नहीं है, क्योंकि, अनुत्कृष्ट पद्को प्राप्त होने- वाले जीव देखे जाते हैं। कथंचित् वह ओज भी है, क्योंकि किसी पद्विशेषमें अवस्थित वह ओज भी है, क्योंकि किसी पद्विशेषमें अवस्थित होने पकारकी विषम संख्या पायी जाती है। कथंचित् वह युग्म भी है, क्योंकि, किसी अनुत्कृष्ट पदिवशेषमें दोनों प्रकारकी सम संख्या देखी जाती है। कथंचित् वह

<sup>🤰</sup> मितिर् 'संका' इति पाठः । ९ ताप्रती 'पंचपदंसिया' इति पाठः । ३ ताप्रती 'अण्युत्रक- [स्सा] दो ' इति पाठः।

वि हाणीदो समुप्पण्णअणु कस्सपदुव छंभादो । सिया विसिष्ठा, कत्थ वि वङ्गीदो अणुक्कस्स-पदुव छंभादो । सिया णोम-णोविसिष्ठा, अणुक्कस्स-जहण्णम्म अणुक्कस्सपदिवसेसे वा अप्पिदे विद्वारीणमभावादो । एवं णाणावरणाणुक्कस्सवेयणा णवपदिष्या | ९ । एवं तिदयसुत्त-पद्भवणा कदा ।

संपिंह चउत्यसुत्तपरूवणा कीरदे । तं जहा— जहण्णा णाणावरणीयवेणा सिया अणुक्कस्सा, अणुक्कस्सजहण्णस्स ओघजहण्णेण विसेसाभादो । सिया सादिया, अजहण्णादो जहण्णपदुष्पत्तीए । सिया अद्भवा, सासदभावेण अवहाणाभीवादो । अणादिय-धुवपदाणि णित्य, जहण्णक्खेत्तविसेसिम्म अणादिय-धुवत्ताणुवरुंभादो । सिया जुम्मा, चदुहि अवहिरिज्जमाणे णिरग्गत्तदंसणादो । सिया णोम-णोविसिहा, तत्थ विद्व-हाणीणमभावादो । एवं जहण्णक्खेत्त-वेयणा पंचपयारा सह्रवेण छप्यारा वा । ५। एवं चउत्यसुत्तपह्रवणा कदा ।

संपित् पंचमसुत्तपरूबणा कीरदे। तं जहा— अजहण्णा णाणावरणीयवेयणा सिया उक्किसा, अजहण्णुक्कस्सम्स ओधुक्करसादो पुधत्ताणुवलंभादो । सिया अणुक्कस्सा, तदिविणाभावादो । सिया सादिया, पल्लहण्णेण विणा अजहण्णपदिविसेसाणमवहाणाभावादो । सिया अलुका । कारणं सुगमं । सिया ओजा, सिया जुम्मा, सिया ओमा, सिया विसिद्धा । ओम भी है, क्योंकि, कहींपर हानिसे भी उत्पन्न अनुत्कृष्ट पद पाया जाता है । कथंचित् वह विशिष्ट भी है, क्योंकि, कहींपर वृद्धिसे अनुत्कृष्ट पद पाया जाता है । कथंचित् वह नोम-नोविशिष्ट भी है, क्योंकि, अनुत्कृष्ट ज्ञान्यमें अथवा अनुत्कृष्ट पदिवशेषकी विवक्षा करनपर वृद्धि और हानि नहीं पायी जाती है । इस प्रकार झानावरणकी अनुत्कृष्ट चदना नो (९) पदात्मक है । इस प्रकार तीसरे सुत्रकी अर्थम्ररूपणा की गई है ।

वव चतुर्थ सूत्रकी अर्थप्रक्षणा करते हैं। वह इस प्रकार है—जघन्य झानावरणीय-वदना कथंचित् अनुत्रुए हे, क्योंकि, अनुत्रुए जघन्य ओघजघन्यसे भिन्न नहीं है। कथंचित् वह सादिक भी है, क्योंकि, अजघन्यसे जघन्य पद उत्पन्न होता है। कथंचित् वह अध्रव भी है, क्योंकि, उसका सर्वदा अवस्थान नहीं रहता। अनादि और ध्रव पद उसके नहीं हैं, क्योंकि, जघन्य क्षत्रविशेषमें अनादि एवं ध्रवपना नहीं पाया जाता। कथंचित् वह युग्म हे, क्योंकि, उसे चारसे अपहृत करनेपर शेष कुछ नहीं रहता। कथंचित् वह नोम-नोविशिए है, क्योंकि, उसमें वृद्धि और हानिका अभाव है। इस प्रकार जघन्य क्षेत्रवेदना पांच (५) प्रकार अथवा अपने कपके साथ छह प्रकार है। इस प्रकार चतुर्थ सूत्रकी प्रक्षपणा की है।

अब पांचर्ष सूत्रकी प्ररूपणा करते हैं। वह इस प्रकार है—अजघन्य हाना-धरणीयवेदना कथंचित उत्रुप्त है, क्योंकि, अजघन्य उत्रुप्त ओघउत्रुप्त पृथक नहीं पाया जाता। कथंचित् वह अनुत्रुप्त भी है, क्योंकि, वह उसका अविनाभावी है। कथंचित् वह सादिक भी है, क्योंकि, पलटनेक विना अजघन्य पदविशेषोंका अवस्थान नहीं है। कथंचित् वह अधुव भी है। इसका कारण सुगम है। कथंचित् वह आज भी है, युग्म भी है, ओम भी है, और विशिष्ट भी है। इसका कारण सुगम

१ ताप्रती 'क्यं ? हाणीदो 'इति पाठः । २ ताप्रती 'सासदामावेण 'इति पाठः ।

सुगमं । सिया णोम-णोविसिहा, णिरुद्धपदिवसिसत्तादो । एवमजहण्णा णवभंगा दसभंगा वा ९ । एसो पंचमसुत्तत्थो ।

सादिया णाणावरणवेयणा सिया उक्तस्सा, सिया अणुवनस्सा, सिया जहण्णा, सिया अजहण्णा, सिया अजुवा। ण [अणादिया] दुवा, सादियस्स अणादिय-धुवत्तविरोहादो। सिया ओजा, सिया जुम्मा, सिया ओमा, सिया विसिद्धा, मिया णोम-णोविसिद्धा। एवं सादिय-वेयणाए दस भंगा एक्कारस भंगा वा। १० [। एसो छहसुत्तत्था।

अणादियणाणावरणीयवेयणा सिया उनकस्सा, सिया अणुनकस्सा, सिया जहण्णा, सिया अजहण्णा, सिया सादिया । कधमणादियंवयणाए सादितं १ ण, वेयणाए सामण्णावेकखाए अणादियम्मि उक्कस्सादिपदोवकखाए सादियत्तविराहाभावादो । सिया भुवा वेयणा, सामण्णस्स विणासाभावादो । सिया अजुवा, पद्विसेसस्स विणासदंसणादो । अणादियत्तम्मि सामण्णविवकखाए समुण्णणिम्म कधं पद्विसेसमंभवो १ ण, सगंतोक्खित्त-असेसवितेसिम सामण्णाम्म अधिदे तद्विरोहादो । सिया ओजा, सिया जुम्मा, सिया है । कथांचित् पह नोम-नंविशिष्ट भी है, क्योंकि, यहां पद्विरोदकी विवक्षा है । इस प्रकार अज्ञवन्य वेदनोक नी (९) या दस भंग हो । हैं । यह पांचवें सुत्रका अर्थ है ।

सादिकज्ञानावरणीयवेदना कथंचित उन्हर, कथंचित अनुत्हर, कथंचित ज्ञानय, कथंचित अज्ञाचन्य, भार कथंचित अध्रव भा है। वह [अनादि व] ध्रुव नहीं है, क्योंकि, सादि पद्देश अनादि च ध्रुव होनेका धिराध है। कथंचित वह आज, कथंचित युग्म, कथंचित आम, कथचित विदेश और कथंचित नाम-नाविश्वार भी है। इस प्रकार सादि वेदनाक दस (१०) भंग अथवा ग्यारह भंग होते हैं। यह छठ सुत्रका अर्थ है।

अनादिझानायरणेयदना कथंचित् दन्हप, कथंचित् अनुत्हाप्ट, कथंचित् जघन्य, कथंचित् अजघन्य और कथंचित् सादिक भी है।

शंका - अनादि वेदना सादि कैसे हो सकती है ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, सामान्यकी अंग्रिश वेदराके अनादि होनेपर भी उत्कृष्ट आदि पदिवशेषोंकी अपेक्षा उसके सादि होनेमें कोई विरोध नहीं है।

कशंचित् यह वेदना प्रय है, क्योंकि, सामान्यका कभी विनाश नहीं होता। कथंचित् वह अधुव भी है, क्योंकि, पदिवशेषका विनाश देखा जाता है।

शंका— सामान्य विवक्षासे अनादित्वके होनेपर पद्विशेषकी सम्भावना ही कैसे हो सकती है ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, अपने भीतर समस्त विशेषोंको रखनेवाले सामान्यकी विवक्षा होनेपर उसमें कोई विरोध नहीं है।

कथंचित् वह ओज, कथंचित्, युग्म, कथंचित् ओम, कथंचित् विशिष्ट और

९ ताप्रतौ ' वि णासामावादो ' इति पाठः ।

ओमा, सिया विसिद्धा, सिया णोम-णोविसिद्धा । एवमणादिया वेयणा वारसंभगा तेरसभंगा वा <u>१२</u>। एसो सत्तमसुत्तत्थो ।

धुवणाणावरणीयवेयणा सिया उक्कस्सा, सिया अणुक्कस्सा, सिया जहण्णा, सिया अजहण्णा, सिया सादिया, सिया अणादिया, सिया अद्भवा, सिया ओजा, सिया जुम्मा, सिया ओमा, सिया विसिद्धा, सिया णोम-णोसिद्धा। एवं धुवपदस्स बारस भंगा तेरस भंगा वा १२)। एसो अद्वमसुत्तत्थो।

अद्भवणाणावरणीयवेयणा सिया उक्कस्सा, सिया अणुक्कस्सा, सिया जहण्णा, सिया आजहण्णा, सिया सादिया, सिया ओजा, सिया छम्मा, सिया ओमा, सिया विसिद्धा, सिया णोम णोविसिद्धा। एवमद्भवपदस्स दस भंगा एक्कारस भंगा वा १० । एसो णवमसुत्तत्थो।

ओजणाणावरणीयवेयणा उक्कस्स-जहण्णपदेसु णित्थ, कद्जुम्मे तेसिमव-हाणादो । तदो सिया अणुक्कस्सा, सिया अजहण्णा, सिया सादिया । सिया अणादिया । कुदो १ सामण्णविवनखादो । सिया धुवा, सामण्णविवक्खादो चेव । सिया अद्भुवा, विसेसविवक्खाए । दृष्वविद्दाणे अणादिय-धुवत्तं किण्ण परूविदं १ ण, तत्य सामण्ण-

कथंचित् नोम्-नोविशिष्ट भी है। इस प्रकार अनादिवेदनाके बारह (१२) भंग अथवा तेरह भंग होते हैं। यह सात्वें सुत्रका अर्थ है।

ध्रवज्ञानावरणीयवेदना कथंचित् उन्हाए, कथंचित् अनुन्हाए, कथंचित् जघन्य, कथंचित् अज्ञान्य, कथंचित् सादि, कथंचित् अनादि, कथंचित् अध्रव, कथंचित् ओज, कथंचित् युग्म, कथंचित् ओम, कथंचित् विशिष्ट और कथंचित् नोम-नोविशिष्ट भी है। इस प्रकार ध्रुव पदके बारह (१२) अथवा तरह भंग होते हैं। यह आठवें सूत्रका अर्थ है।

अध्रवक्षानावरणीयवेदना कथंचित् उत्दृष्ट, कथंचित् अनुत्दृष्ट, कथंचित् जघन्य, कथंचित् अजघन्य, कथंचित् सादि, कथंचित् ओज, कथंचित् युग्म, कथंचित् ओम, कथंचित् विशिष्ट और कथंचित् नोम-नोविशिष्ट भी है। इस प्रकार अध्रव पदके दस (१०) अथवा ग्यारह भंग होते हैं। यह नौवं सूत्रका अर्थ है।

शोजज्ञानाचरणीयवेदना उत्कृष्ट और जघन्य पर्दोमें नहीं होती, क्योंिक, उनका अवस्थान कृतयुग्म राशिमें है। इसिलये वह कथंचित् अनुत्कृष्ट, कथंचित् अजघन्य व कथंचित् सादि है। वह कथंचित् अनादि भी है, क्योंिक, सामान्यकी विवक्षा है। कथंचित् वह ध्रव भी है, क्योंिक, उसी सामान्यकी ही विवक्षा है। कथंचित् वह ध्रिव भी है, क्योंिक, उसी सामान्यकी ही विवक्षा है। कथंचित् वह विशेषकी विवक्षासे अध्रव भी है।

शंका — द्रव्यविधानमें अनादि और ध्रुव पदोंकी प्ररूपणा क्यों नहीं की गई है ?

विवक्खाभावादो । सामण्णविवक्खाए पुण संतीए तत्थ वि एदे दो भंगा वत्तव्या । सिया भोमा, सिया विसिद्धा, सिया णोम-णोविसिद्धा । एवमोजस्स णव भंगा दस भंगा वा । ९ । एसो दसमयुत्तत्थो ।

जुम्मणाणावरणीयवेयणा सिया उनकस्सा, सिया अणुक्कस्सा, सिया जहण्णा, सिया अजहण्णा, सिया सादिया, सिया अणादिया, सिया धुवा, सिया अद्ववा, सिया खोमा, सिया दिसिद्वा, सिया णाम गंपितसिद्वा। एवं जुम्मस्स एककारस बारस भंगा वा

ओमणाणावरणीयंत्रयणा सिया अणुक्तस्सा, सिया अजहण्णा, सिया सादिया। सिया अणादिया, ओमत्तमामण्णित्वक्त्वाए। सिया धुवा तेणेव कारणेण। सिया अद्भुवा। सामण्णित्वक्त्वाए अभारणे दन्विद्दाणे आमस्स अणादिय-धुवत्तं ण पम्हिवदं। सिया ओजा, सिया जुम्मा। एवमे।मपदस्स अद्व णव भंगा वा टिं। एसी बारसमक्षुत्तत्थो।

विसिद्वणाणावरणीयवयणा सिया अणुक्कस्सा , सिया अजहण्णा, सिया सादिया, सिया अणादिया, सिया धुवा, सिया अद्भुवा, सिया ओला, सिया जुम्मा । एवं विसिद्ध-पदस्स अद्व भंगा णव भंगा वा 🖾 । एकं तेरसम्युत्रथा ।

समाधान — नहीं, क्योंकि, वहां सामान्यकी विवक्षाका अभाव है। यदि सामान्यकी विवक्षा अभीष्ठ हो तो वहां भी इन दे। पदीको कहना चाहिये।

वह कथंचित् ओम, कथंचित् विशिष्ट और कथंचित् नोम-नोविशिष्ट भी है। इस प्रकार ओज पदके नौ (९) भंग अथवा दस भंग होते हैं। यह दसवें सूत्रका अर्थ है।

युग्मज्ञानावरणीयवेदनः कथंचित् उत्हष्ट, कथंचित् अनुत्हष्ट, कथंचित् ज्ञघन्य, कथंचित् अज्ञघन्य, कथंचित् अज्ञघन्य, कथंचित् सादि, कथंचित् अनादिः, कथंचित् ध्रुव, कथंचित् अध्रुव, कथंचित् स्रोम, कथंचित् विशिष्ट और कथंचित् नेमिन्निविशिष्ट भी है। इस प्रकार युग्म पदके ग्यारह (११) अथवा वाग्ह भंग होते हैं। यह ग्यारहवे सूत्रका अर्थ है।

ओमज्ञानायरणीययेदना कथंचित् अनुत्रुष्ट, कथंचित् अज्ञयन्य व कथंचित् सादि भी है। वह कथंचित् अनिदि भी है, क्योंकि, ओमत्व सामान्यकी विवक्षा है। इसी कारणसे वह कथंचित् ध्रुव भी है। कथंचित् वह अध्रुव भी है। सामान्यकी विवक्षा न होनेसे द्रव्यविधानमें ओमके अनिदि और ध्रुव पद नहीं कहे गये हैं। वह कथंचित् ओज और कथंचित् युग्म भी है। इस प्रकार ओम पदके आठ (८) अथवा नौ भंग होते हैं। यह वारहवें सुत्रका अर्थ है।

विशिष्टशानावरणीयवेदना कथेंचित् अनुत्रुष्ट, वर्थचित् अज्ञन्य, कथंचित् सादि, कथंचित् अनादि, कथंचित् धुव, कथंचित् अधुव, कथंचित् ओज और कथंचित् युग्म भी है। इस अकार विशिष्ट पदके आठ (८) अथवा नौ भंग होते हैं। यह तेरहवें सुत्रका अर्थ है।

<sup>🤰</sup> ताप्रती ' एककारस ' इति पाठः । २ ताप्रती ' सिया अद्धुवा सामण्णविववस्ताए अभावेण । ' इति पाठः ।

णोम-णोविसिद्धा णाणावरणीयवेयणा सिया उक्कस्सा, सिया अणुक्कस्सा, सिया जहण्णा, सिया अजहण्णा, सिया सादिया । सिया अणादिया । कुदो १ णोम-णोविसिद्धत्त-विवक्साए । सिया धुवा तेषेव कारणेण । सिया अद्भवा, सिया ओजा, सिया छम्मा । एवं दस भंगा एक्कारस गंगा वा १० । एसो चोहसमसुत्तत्था ।

एदेसिं भंगाणमंकविण्णासो — | १३ | ५ | ९ | ५ | ९ | १० | १२ | १२ | १० | ९ | ११ | ८' | ८ | १० | ।

#### एवं सत्तणं कम्माणं ॥ ५ ॥

जहा णाणावरणीयस्स पदमीमांसा कदा तहा सेससचण्णं कम्माणं पदमीमांसा कायव्वा । प्वमंतोखिचोजाणियोगदारपदमीमांसा समचा ।

# सामित्तं दुविहं जहण्णपदे उक्कस्सपदे ॥ ६ ॥

तत्थ जहण्णं च उथ्विहं णाम-इवणा-दय्य-भावजहण्णीमिदि । णामजहण्णं इवणा-जहण्णं च सुगमं । दय्यजहण्णं दुविहं आगमद्य्यजहण्णं णोआगमद्य्यजहण्णं चेदि । तत्थ जहण्णपाहुडजाणञ्जो अणुवजुतो आगमद्य्यजहण्णं । णोआगमद्य्यजहण्णं तिविहं, जाणुग-

मोम-ताविशिष्टज्ञानावरणीयंवद्ना कथेचित् उन्हण्ट, कथंचित् अनुन्हण्ट, कथंचित् अचन्छण्ट, कथंचित् अचन्य, कथंचित् अज्ञय्य व कथंचित् सादि भी है। कथंचित् वह अनादि भी है, क्योंकि, नाम-नोविशिष्टत्व सामान्यकी विवशा है। इसी कारणसे वह कथंचित् ध्रुव भी है। यह कथंचित् अध्रुव, कथंचित् ओज और क्योंचित् युग्म भी है। इस प्रकार नोम-नोविशिष्ट पदके दस (१०) भंग अध्या ग्यारह भंग होते हैं। यह चौदहवें स्त्रका अर्थ है।

इन भंगोंका अंकितिन्यास इस प्रकार है— १३ + ५ + ९ + ५ + ९ + १० + १२ + १० + ९ + ११ + ८ + ८ + १ -  $\sim$  १३१।

इसी प्रकार सात कर्नेंकी पदमीमांसा सम्बन्धी प्रन्तपणा करना चाहिये ॥ ५॥

जिस प्रकार ज्ञान धरणीयकी पदमीमांता की ह उसी प्रकार दोप सात कर्मीकी पदमीमांसा करना चाहिये। इस प्रकार कोजानुयंगद्वारगर्भित पदमीमांसा समाप्त हुई।

स्वामित्व दो प्रकार है— जघन्य पदरूप और उत्कृष्ट पदरूप ॥ ६ ॥

उनमें जघन्य पद चार प्रकार है—नामजघन्य, स्थापनाजघन्य, द्रव्यजघन्य और भावजघन्य। इनमें नामजघन्य और स्थापनाजघन्य सुगम है। द्रव्यजघन्य दो प्रकार है—आगमद्रव्यजघन्य और नोआगमद्रव्यजघन्य। इनमें जघन्य प्राभृतका जानकार अपयोग रहित जीव आगमद्रव्यजघन्य कहा जाता है। नोआगमद्रव्यजघन्य

९ तापती १०।१२। ५०। १०। ८ | इति पाठः । २ मित्रु 'प्नमंतीक्षेत्री – ' मित पाठः ।

सरीर-मिवय-तन्विदिर्त्तणोआगमदव्वजहण्णभेदेण । जाणुगसरीरं भिवयं गदं । तन्विदिर्त्तं णोआगमदव्वजहण्णं दुविहं — ओघजहण्णमादेसेण जहण्णं चेदि । तत्थ ओघजहण्णं चडिव्वहं — दव्वदां खेत्तदो कालदो भावदो चेदि । तत्थ दव्वजहण्णमेगो परमाण् । खेत्तजहण्णं दुविहं कम्म-णोकम्मखेत्तजहण्णभेदेण । तत्थ सुहुमणिगोदस्स जहण्णिया ओगाहणा कम्मखेत्तजहण्णं । णोकम्मखेत्तजहण्णभेगो आगासपदेसो । कालजहण्ण-मेगो समओ । भावजहण्णं परमाणुम्हि णिद्धत्तादिगुणो । आदेसजहण्णं पि दव्व-खेत्त-काल-भावभेदिहि चडिव्वहं । तत्थ दव्वदो आदेसजहण्णं उच्चदे । तं जहा — तिपदेसियं खंधं दद्रूण दुपदेसियखंधो आदेसदो दव्वजहण्णं। एवं सेसेसु वि णेदव्वं । तिपदेसोगाढदव्वं दद्रूण दुपदेसोगाढदव्वं खेत्तदो आदेसजहण्णं । एवं सेसेसु वि णेदव्वं । तिसमयपरिणदं दद्रूण दुपदेसोगाढदव्वं खेत्तदो आदेसजहण्णं। एवं सेसेसु वि णेदव्वं । तिसमयपरिणदं दद्रूण दुपतेसोगाढदव्वं खेत्तदो आदेसजहण्णं। एवं सेसेसु वि णेदव्वं । तिसमयपरिणदं दव्कृण दुसमयपरिणदं दव्वमादेसदो कालजहण्णं। एवं सेसेसु वि णेदव्वं। तिसमयपरिणदं दव्वं दद्रूण दुगुणपरिणदं दव्वं भावदो आदेसजहण्णं।

मावजहण्णं दुविहं आगम-णोआगमभावजहण्णभेदेण । तत्थ जहण्णपाहुडजाणओ उवजुत्तो आगमभावजहण्णं । सुहुमणिगोदजीवलद्धिअपज्जत्तयस्स जं सन्वजहण्णःणाणं तं

तीन प्रकार है - ज्ञायकरारीर, भावी और तद्व्यतिरिक्त। इनमें श्वायकरारीर और भावी अवगत हैं। तद्व्यतिरिक्त नाआगमद्रव्यज्ञधन्य दो प्रकार है - ओधजबन्य और भादेशजधन्य। इनमें ओधजधन्य द्वय, क्षेत्र, काल और भावकी अपक्षा चार प्रकार है। उनमें द्वव्यज्ञधन्य एक परमाणु है। क्षेत्रज्ञधन्य कर्मक्षेत्रज्ञधन्य और नोकर्मक्षेत्रज्ञधन्य के भेदसे दो प्रकार है। उनमें सूक्ष्म निगोद जीवकी जधन्य अवगाहना कर्मक्षेत्रज्ञधन्य है। बोकर्मक्षेत्रज्ञधन्य एक आकाशप्रदेश है। एक समय कालज्ञधन्य है। परमाणुमें रहनेवाला क्षिम्धत्व आदि गुण भावजधन्य है।

आदेशज्ञान्य भी द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावके भेदले चार प्रकार है। उनमें द्रव्यसे आदेशज्ञान्यको बतलाते हैं। वह इस प्रकार है— तीन प्रदेशवाले स्कन्धको देखकर दो प्रदेशवाला स्कन्ध आदेशसे द्रव्यज्ञान्य है। इसी प्रकार शेष स्कन्धों में (चार प्रदेशवालेकी अपेक्षा तीन प्रदेशवाला, पांच प्रदेशवालेकी अपेक्षा चार प्रदेशवाला स्कन्ध हत्यादि) भी ले जाना चाहिय। तीन प्रदेशोंको अवगाहनकरनेवाले द्रव्यकी अपेक्षा दो प्रदेशोंको अवगाहन करनेवाला द्रव्य क्षेत्रकी अपेक्षा आदश्जाधन्य है। इसी प्रकार शेष प्रदेशों में भी ले जाना चाहिय। तीन समय परिणत द्रव्यको देखकर दो समय परिणत द्रव्य आदेशसे कालज्ञधन्य है। इसी प्रकार शेष समयों में भी ले जाना चाहिय। तीन गुण परिणत द्रव्यको देखकर दो गुण परिणत द्रव्य भावसे आदेशज्ञधन्य है।

भावज्ञधन्य आगमभावज्ञधन्य और नोआगमभावज्ञधन्यके भेदसे दो प्रकार है। उनमें जधन्य प्राभृतका जानकार उपयोग युक्त जीव आगमभावज्ञधन्य है। सूक्ष्म निगोद जीव लब्ध्यपर्याप्तकका जो सबसे जधन्य झान है यह नोआगमभावज्ञधन्य है।

१ प्रतिषु 'णिब्बत्तादिगुणो ' इति पाठः ।

णोआगमभावजहण्णं । एत्थ ओघजहण्णखेत्तेण पयदं, णाणावरणीयखेतेसु सञ्वजहण्णखेत्त-गहणादो । सञ्वजहण्णखेत्तमेगो आगासपदेसो ति एत्थण घेत्तव्वं, णाणावरणीयखेतेसु तदभावादो ।

उक्तस्सं चउव्विहं णाम-हवणा-दव्व-भावुक्तस्सभएण । तत्थ णाम-हवणुक्तस्साणि सुगमाणि । दव्वक्तस्सं दुविहं आगम-णोआगमदव्युक्तस्सभएण । तत्थ उक्तस्सपाहुड-जाणगा अणुवजुत्ता आगमदव्युक्तस्सं । णोआगमदव्युक्तस्सं तिविहं जाणुगसरीर-भविय-तव्विदिरत्तिणोआगमदव्युक्तस्सभदेण । जाणुगशरीर-भवियणोआगमदव्युक्तस्साणि सुगमाणि । तव्विदिरत्तिणोआगमदव्युक्तस्सं दुविहं — श्रेष्ठिक्तस्समोदेसुक्तस्सं चेदि । तत्थ ओष्ठक्तस्सं चउविहं — दव्वदो खेत्तदो कालदो भावदो चेदि । तत्थ दव्वदो उक्तस्सं महाखंधो । खेत्रक्तस्सं दुविहं — कम्मक्खेत्तं णोकम्मक्खेत्तिमिदि । कम्मखेत्रक्तस्सं लेगागासं । णोकम्मक्खेत्तिक्तस्सं आगासदव्वं । कालदो उक्तस्समणंता लोगा । भावदो उक्तस्सं सव्युक्तस्स-वण्ण-गंध-रस-पासा । आदेसुक्तस्सं पि चउव्विहं — दव्वदो खेत्तदो कालदो भावदो चेदि । तत्थ दव्वदो एगपरमाणुं दद्रूण दुपदेसियक्खंधो आदेसुक्तस्सं । दुपदेसियखंधं दद्रूण तिपदेसियक्खंधो वि आदेसुक्तस्सं । एवं सेसेसु वि णेदव्वं । खेतदो एयक्खेत्तं दद्रूण

यहां अधिजधन्य क्षेत्र प्रकृत है, क्योंकि, श्वानावरणीयके क्षेत्रोंमें सर्वजधन्य क्षेत्रका प्रहण है। यहां सर्वजधन्य क्षेत्ररूप एक आकाशप्रदेशको नहीं लेना चाहिये, क्योंकि, ज्ञानावरणीयके क्षेत्रोंमें उसका (सर्वजधन्य क्षेत्रका) अभाव है।

उत्कृष्ट नामउत्कृष्ट, स्थापनाउत्कृष्ट, द्रव्यउत्कृष्ट और भावउत्कृष्टके भेदसे चार प्रकार है। उनमें नामउत्कृष्ट और स्थापनाउत्कृष्ट सृगम हैं। द्रव्यउत्कृष्ट भागमद्रव्यउत्कृष्ट भार नोभागमद्रव्यउत्कृष्ट भेदसे दो प्रकार है। उनमें उत्कृष्ट प्राभृतका जानकार उपयोग रहित जीव आगमद्रव्यउत्कृष्ट है। नोभागमद्रव्यउत्कृष्ट ज्ञायकशरीर, भावी और तद्व्यतिरिक्त नोभागमद्रव्यउत्कृष्टके भेदसे तीन प्रकार है। इनमें ज्ञायकशरीर और भावी नोभागमद्रव्यउत्कृष्ट सुगम हैं। तद्व्यतिरिक्त नोभागमद्रव्यउत्कृष्ट सुगम हैं। तद्व्यतिरिक्त नोभागमद्रव्यउत्कृष्ट श्रीर आदेशउत्कृष्ट । इनमें भाघउत्कृष्ट द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावकी अपेक्षा चार प्रकार है। उनमें द्रव्यसे उत्कृष्ट महास्कन्ध है। क्षेत्रकी अपेक्षा चार प्रकार है। उनमें द्रव्यसे उत्कृष्ट महास्कन्ध है। क्षेत्रकी अपेक्षा उत्कृष्ट दो प्रकार है— कर्मक्षेत्र और नोकर्मक्षेत्र । लोकाकाश कर्मक्षेत्रउत्कृष्ट है। आकाश द्रव्य नोकर्मक्षेत्रउत्कृष्ट है। अनन्त लोक कालसे उत्कृष्ट है। भावसे उत्कृष्ट सर्वोत्कृष्ट वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श हैं।

आदेश उत्हृष्ट भी द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाषकी अपेक्षा चार प्रकार है। इनमें एक परमाणुकी देखकर दो भ्रदेशवाला स्कन्ध द्रव्यसे आदेश उत्कृष्ट है। दो प्रदेशवाले स्कन्धकी देखकर तीन प्रदेशवाला स्कन्ध भी आदेश उत्कृष्ट है। इसी प्रकार शेष स्कन्धोंमें भी ले जाना चाहिये। क्षेत्रकी अपेक्षा एक क्षेत्रप्रदेशको देखकर दो क्षेत्रप्रदेश दोक्खेतपदेसा आदेसदो उक्तस्सं खेतं । एवं सेसेसु वि णेदव्वं । कालदो एगसमयं दद्रूण दोसमया आदेसुक्तस्सं । एवं सेसेसु वि णेदव्वं । भावदो एगगुणज्ञतं दद्रूण दुगुणज्ञतं दव्यमोदेसुक्तस्सं । एवं सेसेसु वि णेदव्वं । भावक्तस्सं दुविहं — आगम-णोआगमभावुक्तस्स-भेदेण । तत्थ उक्तस्सपाहुडजाणगो उवज्ञतो आगमभावुक्तस्सं । णोआगमभावुक्तस्सं केवलणाणं । एत्य ओघखेतुक्तस्सेण अहियागे, अप्पिदकम्मखेत्तसु उक्तस्सखेत्गगहणादो । ओघुक्तस्समागासद्व्वं, तस्स गहणं किण्ण कदं १ ण, कम्मक्खेत्तसु तदभावादो । एगं सामित्तं जहण्णपदे, अण्णेगसुक्तस्सपदे, एवं दुविहं चेव सामित्तं होदिः, अण्णम्मासंभवादो ।

# सामित्तेण उनकस्सपदे णाणावरणीयवेयणा खेत्तदो उनकस्सिया कस्स ? ॥ ७ ॥

जहण्णपद्पिडिसेहंड उक्कस्सपदिणिदेसी कदी। णाणावरणग्गहणं सेसकम्मपिडिसेहफठं। खेत्रागहणं दन्यादिपिडिसेहफठं। पुन्याणुपुन्विं मीत्ण पञ्छाणुपुन्वीए उक्कस्सखेत्तस्स पद्भवणा किमडं कीरदे १ ण, महल्टपरिवाडीए पद्भवणाई कीरदे।

आदेशकी अपेक्षा उत्छए क्षेत्र हैं। इसी प्रकार शेष प्रदेशोंमें भी ले जाना चाहिये। कालकी अपेक्षा एक समयको देखकर दे। समय आदेशउत्हए हैं। इसी प्रकार शेष समयें में भी ले जाना चाहिय। भावकी अपेक्षा एक गुण युक्त द्रव्यको देखकर दे। गुण युक्त द्रव्यको देखकर दे। गुण युक्त द्रव्य आदेशउत्हए है। इसी प्रकार शेष गुजैंमें भी ले जाना चादिये।

भावउत्हृष्ट आगमभावउत्हृष्ट और नाआगमशावउत्हृष्टके भेदते दो प्रकार है। उनमें उत्हृष्ट प्राप्ततका जानकार उपयोग युक्त जीव आगमभावउत्हृष्ट है। नाआगमभाव- उत्हृष्ट केवलक्षात है। यहां ओधक्षेत्रउत्हृष्टका अधिकार है, प्रयोक्षित, विवक्षित कर्मक्षेत्रोंमें उत्हृष्ट क्षेत्रका ग्रहण किया गया है।

शंका — ओघउत्कृष्ट आकाश द्रव्य है, उसका ग्रहण क्यों नहीं किया? समाधान – नहीं, क्योंकि, कर्मक्षेत्रोमें आकाशद्रव्यका अभाव है।

एक स्वामित्व जघन्य पदमें और दूसरा एक उत्कृष्ट पदमें, इस प्रकारले हों प्रकारका ही स्वामित्व हैं, क्योंकि, इनके अतिरिक्त अन्य स्वामित्वकी सम्भावना नहीं है।

स्वामित्वंस उत्कृष्ट पदमें ज्ञानावरणीयवेदना क्षेत्रकी अपेक्षा उत्कृष्ट किसके होती है १॥ ७॥

जधन्य पदके प्रतिषेधके लिये सूत्रमें उस्कृष्ट पदका निर्देश किया है। ज्ञानाघरणका प्रहण शेष कर्मोका प्रतिषेध करता है। क्षेत्र पदके प्रहणका फल द्रव्य आदिका प्रतिषेध करना है।

शंका — पूर्वातुपूर्वीको छोड़कर पश्चादातुपूर्वीसे उत्कृष्ट क्षेत्रकी प्रकृपणा किसालिये की जाती है ?

# जो मच्छो जोयणसहस्सिओ सयंभुरमणसमुद्दस्स बाहिरिल्छए तडे अच्छिदो ॥ ८ ॥

जो मच्छो जोयणसहस्सिओ ति एदेण सुत्तवयणणगुलस्स असंखेज्जिदिभागमार्दि काद्ण जा उक्कस्सेण पदेस्णजोयणसहस्स ति आयामेण जे दिदा मच्छा तेसिं पिडसेहो करें। । उस्सेह-विक्खंभेहि महामच्छासिरसल्द्धमच्छेसु गिहदेसु वि ण कोच्छि दोसो अत्थि, तदो तेसिं गहणं किण्ण कीरदे १ ण एस दोसो, महामच्छायाम-विक्खंभुस्सेहसु अणवगएसु लद्धमच्छायामविक्खंभुस्सेहाणं अवगमोवायाभावादो । ण महामच्छायामा अण्णदे। अवगम्मदे, सुत्तभूदस्स एदम्हादो जेद्वस्स अण्णस्सासंभवादो । महामच्छस्स आयामो जोयणसहस्सं १००० । एदस्स विक्खंभुस्सेहा केत्रिया होति ति उत्ते, उच्चदे — एसो महामच्छो पंचजोयणसदविक्खंभो ५०० पंचासुत्तरबीसदुस्सेहो २५० । सुत्तेण विणा कधमेदं णव्वदे १

सम्भिन नहीं, महान् पिनपाटीसे प्ररूपणा करनेके लिये पश्चादानुपूर्वीसे प्ररूपणा की जारही है। (अर्थात् उद्देश्यके अनुसार यद्यपि पहिले जघन्य पदकी प्ररूपणा करका चाहिय थी, तथापि विस्तृत होनसे पहिले उत्कृष्ट पदकी प्ररूपणा की जारही हैं।)

जो मत्स्य एक हजार योजनकी अवगाइनावाला स्वयम्भूरमण समुद्रके बाह्य तटपर स्थित है ॥ ८॥

' जो मत्स्य एक हजार योजनकी अवगाहनावाटा है ' इस सुत्रांशसे, जो मत्स्य अंगुलके असंख्यात्र्वे भागका आदि लेकर उन्कर्षसे एक प्रदेश कम हजार योजन प्रमाण तक आयामसे स्थित है, उनका प्रतिषध किया गया है।

शंका — उत्सेध और विष्कम्भकी अपेक्षा महामत्स्यके सहज्ञ पाय जानेवाले मत्स्यों ना ब्रहण करनेपर भी कोई दोप नहीं है, अतः उनका ब्रहण क्यों नहीं करते?

समाधान — यह कोई दोप नहीं है, फ्योंकि, जय तक महामत्स्यके आयाम, विष्कम्भ और उत्सेधका परिकान न हो जांच तय तक प्राप्त मत्स्योंके आयाम, विष्कम्भ और उत्सेधका परिकान होना किसी प्रकारसे सम्भव नहीं है। महामत्स्यका आयाम किसी अन्य सूत्रसे नहीं जाना जाता है, क्योंकि, इस सूत्रसे ज्येष्ठ प्राचीन सूत्रभूत कोई अन्य वाक्य सम्भव नहीं है।

महामत्स्यका आयाम एक हजार (१०००) योजन प्रमाण है। इसके विष्कम्भ और उत्सेधका प्रमाण कितना है, पेसा पूछनेपर उत्तर देते हैं कि उस महामत्स्यका विष्कम्भ पांच सौ (५००) योजन और उत्सेध दो सौ पचास (२५०) योजन मात्र है।

शंका - यह सूत्रके विना कैसे जाना जाता है ?

आइरियपरंपरागयपवाइ ज्जंतुवदेसादो । ण च महामच्छिविक खंभुस्सेहाणं सुत्तं णिरिय चैवे ति णियमा, देसामासिएण ' जोयणसहस्सिओ ' ति उत्तेण स्चिदत्तादो । एदे विक्खंभुस्सेहा महामच्छस्स सन्वत्थ सिरसा । मुह-पुच्छेसु विक्खंभुस्सेहाणं पमाणमेतियं होदि ति, एदेहिंतो पुचभूदिक खंभुस्सेहाणं परूवयसुत्त-वक्खाणाणमणुव छंभादो जोयणसहस्सणिदेसण्ण-हाणुववत्तीदो च ।

के वि आइरिया महामच्छो मुह-पुच्छेसु सुद्दु सण्हओ ति भणंति । एत्थतणमच्छे दद्ठूण एदं ण घडदे, कहल्लिमच्छगेसुँ वियहिचारदंसणादो । अधवा एदे विक्खंभुस्सेहा समकरणिसद्धा ति के वि आइरिया भणंति । ण च सुद्दु सण्णमुहो महामच्छो अण्णेगंजोयण-सदीगाहणितिमिंगिलादिगिलणखमो, विरोहादो । तम्हा वक्खाणिम उत्तविक्खंभुस्सेहा चेव महामच्छस्स घेत्तव्वा । अधवा मज्झपदेसे चेव उत्तविक्खंभुस्सेहो मच्छो घेत्तव्वो, आदि-मज्झवसाणेसु एदम्हादो तिगुणं विपुंजमाणस्स उक्कस्सखेतुप्पत्तिं पिड विरोहाभावादो । 'सयंभुरमणसमुद्दस्से 'ति सन्वदीव-समुद्द्वाहिरसमुद्दस्स गहणहं । सन्ववाहिरो समुद्दो चेव

समाधान — वह आचार्यपरम्पराके प्रवाह स्वरूपसे आये हुए उपरेशसे जाना जाता है। और महामत्स्यके विष्कम्भ व उत्सेधका क्षापक सूत्र है ही नहीं, ऐसा नियम भी नहीं है, क्योंकि, 'जोयणसहस्सिओ त्ति' अर्थात् एक हजार योजनवः हा इस देशामशिक सूत्रवचनसे उनकी सूचना की गई है।

ये विष्करम और उत्संध महामत्स्यके सब जगह समान हैं। मुख और पूंछमें विष्करम एवं उत्संधका प्रमाण इतने मात्र ही है, वयोंकि, इनसे भिन्न विष्करम: और उत्संधकी प्ररूपणा करनेवाला सूत्र व व्याख्यान पाया नहीं जाता, तथा इसके विना हजार योजनका निर्देश बनता भी नहीं है।

महामत्स्य मुख और पूंछमें अतिशय स्क्ष्म है, ऐसा कितने ही आचार्य कहते हैं। किन्तु यहांके मत्स्योंको देखकर यह घटित नहीं होता, तथा कहीं कहीं मत्स्योंके अंगोंमें वैयाभिचार देखा जाता है। अथवा, ये विष्कम्भ और उत्संघ समकरणिसद्ध हैं, ऐसा कितने ही आचार्य कहते हैं। दूसरी बात यह है कि अतिशय स्क्ष्म मुखसे संयुक्त महामत्स्य एक सी योजनकी अवगाहनावाले अन्य तिर्मिगल आदि मत्स्योंके निगलनेमें समर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि, उसमें विरोध आता है। अत एव व्याख्यानमें महामत्स्यके उपर्युक्त विष्कम्भ और उत्सेधकों ही ग्रहण करना चाहिये।

अथवा, उक्त विष्कम्भ और उत्सेघ महामत्स्यके मध्य प्रदेशमें ही ब्रहण करना चाहिय, क्योंकि अ।दि, मध्य और अन्तमें इससे तिगुणे फैलनेवालेके उत्कृष्ट क्षेत्रकी उत्पत्तिके प्रति कोई विरोध नहीं है।

'सयंभुरमणसमुद्दस्स ' इस पदके द्वारा द्वीप-समुद्रोंमें सबसे बाह्य समुद्रका ग्रहण किया गया है।

१ प्रतिषु 'मण्डाओसु ' इति पाठः । २ ताप्रतो 'अणेग ' इति पाठः ।

होदि ति कथं णव्वदे ? सयंभुरमणसमुद्दस बाहिरें दिवे अध्छिदो ति अभणिय ' सयंभुरमणसमुद्दरस बाहिरिल्लए तहे अध्छिदो ' ति सुत्तादो णव्वदे ? सगबाहिरविद्याए परंतो
ति सयंभुरमणसमुद्दो, तस्स बाहिरिल्लतहो णाम समुद्दपरभूभागदेसो । तत्थ अच्छिदो ति
चेत्तव्वं । सयंभुरमणसमुद्दस्स बाहिरिल्लतहो णाम तदवयवभूदबाहिरवेद्दया, तत्थ महामच्छो
अध्छिदो ति के वि आद्दिया भणिति । तण्ण घडदे, 'कायलेरिसयाए लग्गो ' ति उविरे
भण्णमाणसुत्तेण सह विरोहादो । ण च सयंभुरमणसमुद्दबाहिरवेद्दयाए संबद्धा तिण्णि वि
वादवलया, तिरियलोगविवस्तंभरस एगरज्जुपमाणादो ऊणत्तप्यसंगादो । तं कधं णव्वदे ?
जंबृदीवजोयणलक्खिवक्खंभदो दुगुणक्कमेण गदसव्वदीव-सागरविवस्तंभेसु मेलविदेसु जगसेडीए सत्तमभागाणुप्पत्तीदो । तं पि कधं णव्वदे ? ह्वाहियदीव-सागरह्वाणि विरलिय विगं
करिय अण्णोण्णब्भत्थं कादूण तत्थ तिण्णि ह्वाणि अविणय जोयणलक्खेण गुणिदे दीवसमुद्दरुदिरियलोगखेत्तायामुप्पत्तीदो । ण च एत्तियो चेव तिरियलोगविवस्तंभो, जगसेडीए

शंका-सर्ववाद्य समुद्र ही है, यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान—' स्वयम्भूरमण समुद्रके बाह्य द्वीपमें स्थित र ऐसा न कहकर स्वयम्भूरमण समुद्रके बाह्य तटपर स्थित ऐसा जो सूत्र है उसीसे वह जाना जाता है।

अपनी वाह्य वेदिका पर्यन्त स्वयम्भूरमण समुद्र है, उसके बाह्य तटसे अभिन्नाय समुद्रके परभूभागप्रदेशका है। वहांपर स्थित, ऐसा ग्रहण करना चाहिय।

स्वयम्भूरमण समुद्रके बाह्य तटका अर्थ उसकी अंगभूत बाह्य वेदिका है, वहां स्थित महामत्स्य, ऐसा कितन ही आचार्य कहते हैं। किन्तु वह घटित नहीं होता, क्योंकि, वैसा स्विकार करनेपर आगे वह जानेवाले 'तनुवातवलयसे संलग्न हुआ ' इस सूत्रके साथ विरोध आता है। कारण कि स्वयम्भूरमण समुद्रकी बाह्य बेदिकासे तीनों ही वातवलय सम्बद्ध नहीं हैं, क्योंकि, वैसा होनेपर तिर्यग्लाक सम्बन्धी विस्तारप्रमाणके एक राजुसे हीन होनेका प्रसंग आता है।

शंका — वह कैसे जाना जाता है ?

समाधान — चूंकि जम्बूई।प सम्बन्धी एक लाख योजन प्रमाण विस्तारकी अपेक्षा दुगुणे क्रमसे गये हुए सब द्वीप समुद्रोंके विस्तारोंको भिलानेपर जगश्रेणिका सातवां भाग (राजु) उत्पन्न नहीं है।ता है, अतः इसीसे जाना जाता है कि तीनों वातवलय स्वयम्भुरमण समुद्रकी बाह्य वेदिकासे सम्बद्ध नहीं है।

शंका - यह भी कैसे जाना जाता है?

समाधान— एक अधिक डीप समुद्र सम्बन्धी रूपोंका विरलन कर दुगुणा करके परस्पर गुणित करनेपर जो प्राप्त हो उसमें तीन रूपोंको कम करके एक लाख योजनसे गुणित करनेपर द्वीप-समुद्रों द्वारा रोके गये तिर्यग्लोक क्षेत्रका आयाम उत्पन्न होता है, अतः इसीसे जाना जाता है कि उक्त प्रकारसे जगश्रिणका सातवां भाग नहीं उत्पन्न होता।

र मप्रतिपाठोध्यम्। अन्काप्रत्योः 'सगुद्दयत्राहिरे'; ताप्रतो 'रुमुद्दे बाहिरे' इति पाठः। २ षट् भा. ३ पू. ३७. छ. ११-३

सत्तमभागिम पंचसुण्णाणुवरंभादो । ण च एदग्हादो रञ्जिविवसंभो ऊणो होदि, रञ्जुअब्भं-तरभूदरस चउन्बीसजोयणमत्तवादरुद्धक्खेत्तस्स बज्झमुवरुंभादो । ण च तेत्तियमेतं पिक्खेत पंचसुण्णओ फिट्टंति, तहाणुवरुंभादो । 'तग्हा सयरुदीव-सायरिवक्खंभादो बाहिं केतिएण वि कखेतेण होद्व्वं । सयंभुरमणसमुद्दभंतरे द्विदमहामच्छा जरुचरो कथं तस्स बाहिरिक्रं तडं गदो १ ण एस दोसो, पुच्ववइरियदेवपओगेण तस्स तत्थ गमणसंभवादो ।

## वेयणसमुख्यादेण समुहदो ॥ ९ ॥

वेयणावसेण जीवपदेसाणं विवसंभुस्सेहिहि तिगुणिविषुंजणं वेयणासमुग्घादो णाम । ण च एस णियमो सन्वेमिं जीवपदेसा वेयणाए तिगुणं चेव विषुं नित ति, किंतु सगिवक्खं-भादो तरतमसह्रवेण द्विदेवयणावमेण एग-दोपदेसादीहि वि वङ्की होदि । ते वेयणसमुग्घादा एस्थ ण गहिदा, उक्कस्सेण खेतेण अहियारादो । महामच्छी चेव किमिदि वेयणसमुग्धादं णीदो १ महल्लोगाहणत्तादो, जलयरग्स थले क्सित्सस उण्हेण दज्झमाणंगस्स संचिय- चहुपावकम्मसस महावेयणुष्पत्तिदंसणादो च ।

तिर्यग्लोकका विस्तार इतने मात्र ही हो, सो भी नहीं है; क्योंकि, जगश्रेणिके सात्वें भागमें पांच शुन्य नहीं पाये जाते। और इससे राजुविष्कम्भ हीन भी नहीं है, क्योंकि, राजुके अन्तर्गत चौकीस योजन प्रमाण वायुरुद्ध क्षत्र वाह्यमें पाया जाता है। हुसरे, उतने मात्र क्षेत्रको मिलानपर पांच शुन्य नए भी नहीं होते, क्योंकि, वैसा पाया नहीं जाता। इसी कारण समस्त द्वीप समुद्र सम्दन्धी विस्तारके बाहिर भी कुछ क्षत्र होना चाहिये।

शंका—स्वयम्भूरमण समुद्रके भीतर स्थित महामत्स्य जलचर जीव उसके बाह्य तटको कैसे प्राप्त होता है ?

समाधान — यह कोई दाप नहीं है, क्योंकि, पूर्वके वैरी किसी देवके प्रयोगसे उसका वहां गमन सम्भव है।

वेदनासमुद्धातसे समुद्घातको प्राप्त हुआ ॥ ९ ॥

वेदनाके वशसे जीवप्रदेशोंके विष्कम्भ और उत्संधकी अपेक्षा तिगुणे प्रमाणमें फैलनेका नाम वेदनासमुद्धात है। परन्तु सबके जीवप्रदेश वेदनाक वशसे तिगुणे ही फैलते हों, पेसा नियम नहीं है। किन्तु तरतम रूपसे स्थित वेदनाक वशसे अपेने विष्कम्भकी अपेक्षा एक दो प्रदेशादिकोंसे भी वृद्धि होती है। परन्तु उन वेदनासमुद्धितोंका यहां प्रहण नहीं किया गया है, क्योंकि, यहां उत्कृष्ट क्षेत्रका अधिकार है।

शंका — महामत्स्यका ही वेदनासमुद्घातको क्यों प्राप्त कराया है ?

समाधान — क्योंकि, एक तो उसकी अवगाहना बहुत अधिक है, दूसरे जलचर जीवको स्थलमें रखनेपर उष्णताके कारण अंगोंके संतप्त होनसे बहुत पापकर्मोंके संचयको प्राप्त हुए उसके महा वेदनाकी उत्पात्ति देखी जाती है।

## कायलेसियाए लग्गो ॥ १० ॥

कायलेसिया णाम तदियो वादवलओ । कवं तस्स एसा सण्णा ? कागवण्णतादो सी कागलेरिसओ जाम । एत्य अंधकायलेरसी ज घेत्रच्या. तत्य अंधत्तवण्णाणुवलंभादे। । लोगवाडिवसण लोगनाडीदो परदो संखेडजजीयणाणि ओसरिय हिदतदियवादे लोगणालीए अन्मंतरिद्रदमहामच्छे। कधं लगादे ? सच्चभेदं महामच्छस्स तदियवादेण संपासी णात्थ ति । किंतु एसा सत्तमी सामीवें वहदि । न च सन्तमी सामीप्ये असिद्धा, गंगायां घोषः प्रतिवसतीत्यत्र सामीप्य सप्तग्यपुरुंभात् । तेण काउलेस्सियाए छत्तदेसी काउलेस्सिया ति गहिदो । तीए काउलेस्सियाए जाव लग्गदि ताव वेयणासमुखादेण समुहदो ति उत्तं होदि। भावतथी — प्रव्यवेरियदेवेण महामच्छा मयंग्रमणबाहिरवेइयाए बाहिरे भागे लोगणालीए समीवे पादिदो । तत्थ तिच्ववेयणावसेण वेयणसमुग्धादेण समृहदो जाव लोगणालीए बाहिरपेरंतो लग्गो ति उत्तं होदि ।

जो तनुवातवलयस स्पृष्ट है ॥ १० ॥ काकलेस्याका अर्थ तीसरा वानवलय है। शंका - उसकी यह संज्ञा कैसे है ?

 समाधान—तनुवातवलयका काकके समान वर्ण होनेसे उसकी काकलेक्या संशाह ।

यहां अंधकाकलेक्या (काला स्याह काकवर्ण) का ग्रहण नहीं करना चाहिय, क्योंकि, उसमें अंधरव अर्थान काला स्याह वर्ण नहीं पाया जाना।

शैका — लोकनालीके भीतर स्थित महामत्स्य लोकविस्तारानसार लोकनालीके श्रागे संख्यात योजन जाकर स्थित तृतीय वानवलयसे कैसे संसक्त होता है ?

समाधान - यह सत्य है कि महामतस्यका तृतीय वातवलयसे स्पर्श नहीं होता. किन्त यह सप्तमी विभक्ति सामीप्य अर्थमें है। यदि कहा जाय कि सामीप्य अर्थमें सप्तमी विभक्ति असिद्ध है, सो भी ठीक नहीं है: क्योंकि ' गंगामें घेए (खालवसति) वसता है 'यहां सामीप्य अर्थमें सप्तमी विभक्ति पायी जाती है। इसिलये कापोतलेक्यासे स्पृष्ट प्रदेश भी कापोतलेइया कृपस ब्रहण किया गया है। उस कापोतलेइयासे जहां तक संसर्ग है वहां तक वेदनासमुद्यातसे समुद्यातको प्राप्त हुआ, यह उसका अभिप्राय है।

भावार्थ - पूर्वके वैरी किसी देवके द्वारा महामत्स्य स्वयम्भरमण समुद्रकी बाह्य वेदिकाके बाहिर भागमें लोकनालीके समीप पटका गया। वहां तीव वेदनाके वज वेदनासमुद्घातसे समुद्घातको प्राप्त होकर लोकन।लीके बाह्य भाग पर्यन्त वह संसक्त होता है, यह अभिमाय है।

१ तापती 'अद्धकायलेस्सा ' इति पाठः । २ तापती 'अध्यत्त ' इति पाठः । १ तापती 'समीवे ' इति पाठः । ४ तापता 'णूच सप्तमी सामीप्पे ु इति पाठः ।

ताप्रती 'सन्तरयुपलंभादो ' इति पाठः । व प्रतिषु 'पुचीदो '; ताप्रता पुची (पति ) दो इति पाठः । ७ प्रतिष ' समुग्धादी ' इति पाठः ।

## पुणरिव मारणंतियसमुग्घादेण समुहदो तिण्णि विग्गहकंद-याणि काद्ण ॥ ११ ॥

महामच्छे। ठोगणाठीए वायव्विद्साए पुव्ववेरियदेवसंबंधण दिक्खणुत्तरायामण पिद्दो । तत्थ मारणंतियसमुग्धादेण समुद्दो । तेण महामच्छेण वेयणसमुग्धादेण सारणंतियसमुग्धादं करंतेण तिण्णि विग्गहंकंदयाणि कदाणि । विग्गहो णाम वक्कतं, तेण तिण्णि कदंगणि कदाणि । तं जहा — ठोगणाठीवायव्वदिसादो कंडुज्जुवाए गईए सादिरेयअद्धरज्जूमेत्तमागदो दिक्खणदिसाए । तमगं कंदयं । पुणो तत्तो विठदूण कंडुज्जुवाए गईए एगरज्जुमेत्तं पुच्चिदसमागदो । तं बिदियं कंदयं । पुणो तत्तो विठदूण अधो छरज्जुमेत्तद्धाणमुजुगदीए गदो । तं तदिय कंदयं । एवं तिण्णि कंदयाणि कादूण मारणंतिय-समुग्धादं गदो । चत्तिर कंदए किण्ण कराविदो ? ण, तसेसु दो विग्गहं मेन्तूण तिण्णि-विग्गहाणमभावादो । तं कधं णव्वदे ? एदग्हादो चेव सुत्तादो ।

# से काले अथा सत्तमाए पुढवीए णेरइएसु उपिजिजहिदि ति तस्स णाणावरणीयवेयणा खेत्तदो उक्कस्सा ॥ १२ ॥

फिर भी जो तीन विश्रह करके मारणान्तिकसमुद्घातसे समुद्घातको प्राप्त हुआ है ।। ११ ॥

महामत्स्य लोकनालीकी वायव्य दिशाम पूर्वक वेरी देवके सम्बन्धसे दक्षिण उत्तर आयाम स्वरूपसे गिरा । वहां वह मारणान्तिकसमुद्धातसे समुद्धातको प्राप्त हुआ । वेदनासमुद्धातके साथ मारणान्तिकसमुद्धातको करनेवाल उक्त महामत्स्यने तीन विष्रहकाण्डक किय । विष्रहका अर्थ वक्ता है, उससे तीन काण्डक किये । वे इस प्रकारसे — लोकनालीकी वायव्य दिशास बाणके समान ऋजुगतिस साधिक अर्थ राजु मात्र दक्षिण दिशामें आया । वह एक काण्डक हुआ । फिर वहांसे मुद्दकर बाण जैसी सीधी गतिसे एक राजु मात्र पूर्व दिशाम आया । वह दितीय काण्डक हुआ । फिर वहांसे मुद्दकर नीचे छह राजु मात्र मार्गमें ऋजुगतिसे गया । वह तृतीय काण्डक हुआ । इस प्रकार तीन काण्डकोंको करके मारणान्तिकसमुद्धातको प्राप्त हुआ ।

शुंका - चार काण्डकोंको क्यों नहीं कराया ?

समाधान - नहीं, क्योंकि, त्रसोंमें दो वित्रहोंको छोड़कर तीन वित्रह नहीं होते। शुंका - वह कैसे ज्ञात होता है ?

समाधान — वह इसी सूत्रसे ज्ञात होता है।

अनन्तर समयमें वह सातवीं पृथिवीके नारिकयोंमें उत्पन्न होगा, अबः उसके ज्ञानावरणीयवेदना क्षेत्रकी अपेक्षा उत्कृष्ट होती है ॥ १२॥

९ मप्रतिपाठाऽयम् । अ-काप्रत्योः 'पुव्विदमानसमागदो ', ताप्रतो 'पुन्विदमान (ए) समागदो' इति पाठः ।

मंत्रतिपाठोऽयम् । अ-काप्रसोः 'तं तिदयकंडयाणि ', ताप्रतो 'तं तिदयकंड [ यं ] । या (ता ) णि '
 इति पाठः ।

सत्तमपुढिन मोतूण हेडा णिगोदेसु सत्तरज्जुमेत्तद्धाणं गंतूण किण्ण उप्पाइदो ? णिगोदेसुप्पज्जमाणस्स अइतिव्ववेयणाभावेण सरीरितगुणवेयणसमुग्धादस्स अभावादो । जिर एवं तो पुव्विल्छिविवखंभुरसेहेहिंतो वेयणाए जहा विवखंभुरसेहा दुगुणा होंति तहा कादूण णिगोदेसु किण्ण उप्पाइदो ? ण, विद्वृद्धवेतादो परिहीणखेत्तरस्स सािदरेयश्रहगुणत्तुवलंभादो । जिर्द वि वारणिदसादो एगरज्जुमत्तं पुव्विदसाए गंतूण पुणो हेडा सत्तरज्जुश्रद्धाणं गंतूण पुणो दिक्खणण आहुडरज्जुओ गंतूण सुहुमणिगोदेसु उप्पजिद तो वि पुव्विल्छखेत्तादो एदस्स खेत्तं विसेसहीणं चेव, विक्खंभुरसेहाणं तिगुणताभावादो । सुहुमणिगोदेसु उप्पज्ज-माणस्स महामच्छरस् विक्खंभुरसेहा तिगुणा ण होंति, दुगुणा विसेसाहिया वा होंति ति कधं णव्वेद ? अधो सत्तमाए पुढवीए णरइएसु से काले उप्पज्जिहिदि ति सुत्तादो णव्वदे । संतकम्मपाहुडे पुण णिगोदेसु उप्पाइदो, णरइएसु उप्पज्जमाणमहामच्छो व्व सुहुमिणगोदेसु

शंका—सातवीं पृथिवीको छोड़कर नीचे सात राजु मात्र अध्वान जाकर निगोद जीवोंमें क्यों नहीं उत्पन्न कराया ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, निगोद जीवोंमें उत्पन्न होनेवाले जीवके अतिशय तीम वेदनाका अभाव होनेसे विवक्षित शरीरसे तिगुणा वेदनासमुद्घात सम्भव नहीं है।

रंका — यादि ऐसा है तो वेदनासमुद्घातमें पूर्वोक्त विष्करभ और उत्सेधसे जिस प्रकार दुगुणा विष्करभ व उत्सेध होता है वैसा करके निगोद जीवोंमें क्यों नहीं उत्पन्न कराया ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, उसके वृद्धिगत क्षेत्रकी अपेक्षा हानिको प्राप्त क्षेत्र साधिक आठगुणा पाया जाता है।

यद्यपि पश्चिम दिशासे एक राजु मात्र पूर्व दिशामें जाकर, फिर नीचे सात राजु अध्वान जाकर, फिर दक्षिणस साढ़े तीन राजु जाकर सूक्ष्म निगोद जीवोंमें उप्पन्न होता है, तो भी पूर्वक क्षेत्रसे इसका क्षेत्र विशेष हीन ही है, क्योंकि, इसमें विष्कम्भ और उत्संध तिगुण नहीं हैं।

र्शका — सूक्ष्म निगोद जीवोंमें उत्पन्न होनेवाले महामत्स्यका विष्कम्म भौर उत्सेध तिगुणा नहीं होता, किन्तु दुगुणा अथवा विशेष अधिक होता है; यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान— " नीचे सातवीं पृथिवीके नारिकयोंमें वह अनन्तर कालमें उत्पन्न होगा " इस सत्रसे जाना जाता है।

सरकर्मश्राभृतमें उसे निगोद जीवोंमें उत्पन्न कराया है, क्योंकि, नारिकयोंमें उत्पन्न होनेवाले महामस्यके समान सूक्ष्म निगोद जीवोंमें उत्पन्न होनेवाला महामत्स्य उप्पन्नमाणमहामच्छे। वि तिगुणसरीरबाहल्लेण मारणंतियसमुग्धादं गच्छिदि ति। ण च एदं जुज्जदे, सत्तमपुढवीणरइएसु असादबहुलेसु उप्पन्नमाणमहामच्छवेयणा-कसाएहिंतो सुहुमणिगोदेसु उप्पन्नमाणमहामच्छवेयणा-कसायाणं सिरसत्ताणुनवत्तीदो। तदे। एसो चेव अत्थो पहाणो ति घत्तव्वो। 'लोगणालीए अंते सत्तमपुढवीए सेडिबद्धो अत्थि ति ' एदेण सुत्तेण णव्वदे, अण्णहा तिण्णि विग्गहप्यंगादो। से काल उप्पन्निहिदे ति किमइं उच्चदे ? ए, णग्इएसुप्पण्णपढमसमए उवसंहरिदपदमदंडस्स य उक्कस्सखेत्ताणुववत्तीदो। एत्थ संदिद्धी-

एवं होदि ते भणंति । तं जहा— अवरिदसादो मारणंतियसमुग्धादं कादूण पुन्वदिस-मागदो जाव छोगणाछीए अंतं पत्तो ति । पुणो विग्गहं करिय हेट्टा छरज्जुपमाणं गंतूण पुणरिव विग्गहं करिय वारणदिसाए अद्धरज्जुपमाणं गंतूण अविहिट्टाणिम्म उप्पण्णस्म खेतं होदि ति । एदं ण घडदे, उत्रवादहाणं वोछेदण गमणं णिर्थि ति प्रवाइज्जंतउनदेसेण सिद्धतादो ।

भी विवक्षित राशिरकी अपक्षा तिगुणे वाहल्यसे मारणाग्तिकसमुद्घातको प्राप्त होता है। परन्तु यह येग्य नहीं है, क्योंकि, अत्यधिक असाताका अनुभव करनेवाल सातवीं पृथिवींके नारिकयों में उत्पन्न होनेवाले महामत्स्यकी चेदना और कपायकी अपक्षा सक्ष्म निगोद जीवोंमें उत्पन्न होनेवाले महामत्स्यकी चेदना और कपाय सहरा नहीं हो सकती। इस कारण यही अर्थ प्रधान है, ऐसा ब्रहण करना चाहिये। "लोकनालींके अन्तमें सातवीं पृथिवीका श्रेणियद्ध है" इस सूत्रसे जाना जाता है, क्योंकि, इसके विना तीन विद्यहोंका प्रसंग आता है।

शंका - अनन्तर कालमें उत्पन्न होगा, यह किसलिये कहते हैं?

समाधान — नहीं, वयोंकि, नारिकयोंमें उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें प्रथम दण्डका उपसंहार हो जानेसे उसका उत्कृष्ट क्षेत्र नहीं बन सकता।

यहां संदृष्टि—(मूलभें देखिये)।

साधिक साढ़ सात राजुका प्रमाण इस (निम्न) प्रकार होता है, ऐसा कितने ही आचार्य कहते हैं। यथा— 'पश्चिम दिशासे मारणान्तिकसमुद्धातको करके लोकनालीका अन्त प्राप्त होने तक पूर्वदिशामें आया। फिर विद्यह करके नीचे छह राजु मान्न जाकर पुनः विद्राह करके पश्चिम दिशामें आध राजु प्रमाण जाकर अवधिस्थान नरकमें उत्पन्न होनेपर उसका उत्कृष्ट क्षेत्र होता है।" किन्तु यह घटित नहीं होता, क्योंकि, यह 'उपपादस्थानका अतिक्रमण करके गमन नहीं होता द स्परम्परागत उपदेशसे सिद्ध है।

१ अप्रती ' उप्पञ्जिदि ', ताप्रती ' उप्पञ्जिहिदि ' इति पाठः । १ ताप्रती ' सादिरेयमद्भगरञ्ज्यमाणं ' इति पाठः । ३ प्रतिषु ' होति ' इति पाठः ।

एरथ उनसंहारे। उच्चदे । तं जहा— एगरव्जुं ठिवय सादिरेयअद्धरमरूवेहि गुणेदृण पुणो तिगुणिदिविक्खंभेण <u>। १५००</u>। तिगुणिदउस्सहगुणिदेण <u>। ७५०</u>। गुणिदे णाणावरणीयस्स उक्करसखेत्तं होदि ।

## तब्बदिरित्ता अणुक्कस्सा ॥ १३ ॥

उनकरसमहामच्छनखेत्तादे। विदिश्तं खतं तन्विदिश्तं णाम । सा अणुनकस्सा खेत्तवेयणा । सा च असंखेडजिवयणा । तिस्से सामी किण्ण पर्विदे। ? ण, उनकरससामी चेव अणुनकरसस्स वि सामी होदि ति पुधसामित्तपर्विवालकरणादो, सेसवियणाणं पि एदम्हादो चेव सिद्धीदो च । तं जहा—मुहिम्म एगागासपदेसेण्णुनकरसोगाहणमहामच्छेण पुट्ववेशियदेवसंबंधेण ठोगणाठीण वायव्विदसाण णिविदय वेयणसमुग्चादेण पुट्वविक्खं- मुस्सेहिहितो तिगुणविक्खंभुरसेहे आवण्णेण मारणंतियसमुग्चादेण तिण्णि कंद्याणि कादूण सत्तमपुढिव पत्तेण अणुनकरसुक्करसक्यं कदं । तेण एदरस अणुक्करसुक्करसक्यं तस्स महामच्छो चेव सामी । पुणो मुहपदेसे दाहि आगासपदेसिह ऊणओ महामच्छो वेयण- समुग्चादेण समुहदो होदूण तिण्णि विग्गहकंडयाणि कादूण मारणंतियसमुग्चादेण सत्तम- पुढिवं गदो बिदियअणुक्करसखेत्तरस सामी होदि । पुणो तिहि आगासपदेसिह परिहीणमुहो

यहां उपसंहार कहते हैं। वह इस प्रकार है—एक राजुको स्थापित करके साधिक साढ़ सात रूपोंसे गुणित करके पश्चात् तिशुणे उत्संध (२५० × ३ = ७५०) से गुणित तिशुणे विष्कस्भ (५०० × ३ = १५००) के द्वारा गुणित करनेपर झानावरणीयका उत्कृष्ट क्षेत्र होता है।

महामत्स्यके उपर्युक्त उत्कृष्ट क्षेत्रसे भिन्न अनुत्कृष्ट वेदना है ।। १३ ॥

उत्छए महामत्स्यक्षेत्रसं भिन्न क्षेत्र तद्य्यतिरिक्त है। यह अनुन्छए क्षेत्रवेदना है। वह असंस्थात विकल्प रूप है।

शंका - उसके स्वामीकी प्ररूपणा क्यों नहीं की गई है ?

समाधान— नहीं, वयोंकि, उत्हरका स्वामी ही चूंकि अनुत्ररहका भी स्वामी होता है, अतः उसके स्वामित्वकी पृथक प्रमपणा नहीं की गई है, तथा दोष विकल्प भी इसीसे सिद्ध होते हैं। यथा— मुखमें एक प्रदेशसे हीन उत्हर अवगाहनासे संयुक्त, पूर्ववैरी देवके सम्बन्धसे लोकनालीकी वायव्य दिशामें गिरकर वदनासमुद्धानसे पूर्व विक्रम्भ व उत्संधकी अपेक्षा निगुणे विष्कम्भ व उत्संधको प्राप्त, तथा मारणान्तिक-समुद्धातसे तीन काण्डकोंको करके सातवीं पृथिवीको प्राप्त हुआ महामत्स्य अनुत्रहण उत्हण् क्षेत्रको करता है। इस कारण इस अनुत्रहण-उत्हण् क्षेत्रका महामत्स्य ही स्व मी है।

पुनः मुखप्रदेशमें दो आकाशप्रदेशोंसे द्वीन महामत्स्य वेदनासमुद्धातसे समुद्धातको प्राप्त होकर तीन विग्रहकाण्डकोंको करके मारणान्तिकसमुद्धातस सातवीं पृथिवीको प्राप्त होता हुआ द्वितीय अनुत्कृष्ट क्षेत्रका स्वामी होता है। फिर तीन महामच्छे। पुन्विविहिणा चेत्र मारणंतियसमुग्घादेण सत्तमपुढिं गदो तिदयखेत्तस्स सामी । मुहिम्म चत्तारिआगासपदेसूणमहामच्छे। मारणंतियसमुग्घादेण सादिरेयअद्धर्डमरज्जुआयदो चउत्थखेत्तस्स सामी । एवमेदेण कमेण महामच्छमुहपदेसे ऊणे करिय संखेज्जपदरंगुरुमेता अणुक्कस्सक्खेत्तवियप्पा उप्पादेदच्या ।

एत्थतणसञ्वपिन्छमखेतं केण सिरसं होदि ति तुत्ते तुन्चदे — ओधुक्कस्सोगाहणमहामच्छस्स वेयणसमुग्धादेण तिगुणिवक्खंभुस्सेह गंतूण पदेस्णद्धहमरज्जूण मुक्कमारणंतियस्स
खेतेण सिरसं होदि । पुणो वि महामच्छमुहिवयप्पे अस्सिद्ण पदेस्णद्धहमरज्जूणं मारणंतियं
मेल्लाविय संखेज्जपदरंगुलमेत्तखेत्ताणं सामित्तपद्धवणा कायच्वा । एत्थ अतिमक्खेत्तवियप्पो
केण सिरसो होदि ति उत्ते, उच्चदे — ओधुक्कस्सोगाहणामहामच्छस्स पुव्वविहाणेण दुपदेस्णद्धहमरज्जूण मुक्कमारणंतियस्स खेत्तण सिरसो । पुणो एदं मारणंतियखेत्तायामं ध्वं
काद्ण महामच्छमुहिवयप्पे अस्सिद्ण संखेजजपदरंगुलमेत्तखेताणं सामित्तपद्धवणं कायव्वं ।
पुणो एत्थ सव्वपच्छिमवियप्पो तिपदेस्णंद्धहमरज्जूणं मुक्कमारणंतियखेत्तेण सिरसो ।
आकाशमदेशोंसे हीन मुखवाला महामत्स्य पूर्व विधिसे ही मारणान्तिकसमुद्धातसे
सातवीं पृथिवीको प्राप्त होकर तृतीय अनुत्कृष्ट क्षेत्रका स्वामी होता है । मुखमें चार
आकाशमदेशोंसे हीन महामत्स्य मारणान्तिकसमुद्धातसे साधिक साह सात राजु
मात्र आयामसे युक्त होता हुआ चतुर्थ अनुत्कृष्ट क्षेत्रका स्वामी होता है । इस प्रकार
इस कमसे महामत्स्यके मुखपदेशोंको हीन करके संख्यात प्रतरांगुल प्रमाण अनुत्कृष्ट क्षेत्रके विकल्पोंको उत्पन्न कराना चाहिये।

शंका - यहांका सबसे अन्तिम क्षेत्र किसके सहरा होता है ?

सम्। धान — इस शंकाके उत्तरमें कहते हैं कि यह क्षेत्र सामान्योक्त उत्श्रष्ट अवगाहनावाले और वेदनासमुद्धातसे तिगुणे विष्कम्भ व उत्सेधको प्राप्त होकर एक प्रदेश कम साढ़े सात राजु तक मारणान्तिकसमुद्धातको करनेवाले महामत्स्यके क्षेत्रके सहश होता है।

फिरसे भी महामत्स्यके मुख सम्बन्धी विकल्पोंका आश्रय करके प्रदेश कम साढ़े सात राजु तक मारणान्तिकसमुद्यातको छुड़ाकर संख्यात प्रतरांगुल प्रमाण क्षेत्रोंके स्वामित्वकी प्रक्रपणा करना चाहिये।

शंका - यहां अन्तिम विकल्प किसके सहश होता है ?

समाधान — इस प्रकार पूछनेपर उत्तर देते हैं कि वह क्षेत्र ओघोक उत्कृष्ट अवगाहनासे संयुक्त और पूर्व विधिके अनुसार दो प्रदेशोंसे हीन साढ़ सात राजु तक मारणान्तिकसमुद्धातको छोड़नेवाले महामत्स्यके क्षेत्रके सदश होता है।

फिर इस मारणान्तिकक्षेत्रके आयामको अवस्थित करके महामत्स्यके मुख-विकल्पोंका आश्रय कर संख्यात प्रतरांगुल मात्र क्षेत्रोंके स्वामित्वकी प्ररूपणा करना चाहिये। यहां सबसे अन्तिम विकल्प तीन प्रदेश कम साढ़े सात राजु तक मारणान्तिक

१ ताप्रती <sup>े</sup> – वियापो ति पदेतूण – ' इति पाउः ।

एवमेगेगासपदेस्णाओ कमेण मारणंतियं मेलाविय अणुक्कस्सखेताणं सामित्तपद्धवणं कायव्वं । सत्तमपुढविं मारणंतियं मेल्लमाणजीवाणं मारणंतियखेतायामो सव्वेसि किण्ण सिसो १ ण, मारणंतियं मेल्लिद्णं पुणो म्लसरीरं पिविसिय कालं करेंताणं मारणंतियखेत्ता-यामाणमणगिवयप्पत्तं पिड विरोहामावादो । समुपत्तिवखेत्तमपाविय कयमारणंतियसमुग्धाद-जीवा पल्लिट्टिय मूलसरीरं पिवरसित ति कधं णव्वदे १ पवाइज्जंतउवदेसादो । मुहुमणिगो-देसु उपपज्जमाणमहामच्छे अस्सिद्ण किण्ण सामित्तं उच्चदे १ ण, तेसु तिव्वंवयणा-कसायविविज्ञिष्सु एक्कसराहेण महामच्छुक्करसमारणंतियखेत्तादो अणेगरज्ज्ञमेत्तखेत्तपदे-स्णेसु महामच्छक्करसम्बोत्तादो पदेस्पादिखत्तवियप्पाणुवलंभादो । सुहुमणिगोदेसुप्पज्जमाण-महामच्छक्तस्समारणंतियखेत्तसमाणं सत्तमपुढविग्दि समुप्पज्जमाणमहामच्छमारणंतियखेत्तपदे सह्मद्वा उपादेदन्वा । अह्वा, महामच्छं चेव एगादिएगुत्तरागासपदेसकमेण पुरदे। समुद्वातको छोड्नेवाले महामन्त्यक क्षेत्रके सदश होता है। इस प्रकार एक एक आकाशव्दश्वातको छोड्नेवाले महामन्त्यके भारणान्तिकसमुद्वातको छुड़ाकर अनुत्कृष्ट क्षेत्रीके स्वामित्वकी प्रक्रपणा करना चाहिये।

शुंका — सातवीं पृथिवीमें मारणान्तिकसमुद्घातको करनेवाले सब जीवीके मारणान्तिकक्षेत्रोंका आयाम समान क्यों नहीं होता ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, मारणान्तिकसमृद्धातको करके किर मूल शरीरमें प्रवेश कर मृत्युका प्राप्त होनेवाल जीवों सम्बन्धी मारणान्तिकक्षत्रोंके आयामोंके अनेक विकल्प रूप होनेंम कोई विरोध नहीं है।

गंका — उत्पत्तिक्षेत्रको न पाकर भारणान्तिकसमुद्धातको करनेवाले जीव पलटकर मृत दारीरमें प्रविष्ठ होते हैं, यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान – वह परभ्परागत उपदेशसे जाना जाता है।

शंका — स्ध्म निरोद अधिमें उत्पन्न होनेवाले महामत्स्योका आश्रय करके स्वामित्वकी प्ररूपणा क्यों नहीं की जाती है?

समाधान – नहीं, वयोंकि, तीब वेदना व कपायसे रहित होनेके कारण एक साथ पूर्वोक्त महामन्स्य के उत्कृष्ट मारणान्तिकक्षेत्रकी अपेक्षा अनेक राजु प्रमाण क्षेत्र-प्रदेशोंस हीन उक्त निगोद जीवोंमे उत्पन्न होनेवाल महामन्स्योंमें, सातवीं पृथिवीमें उत्पन्न होनेवाल महामन्स्य के उत्कृष्ट क्षेत्रसे एक प्रदेश कम दा प्रदेश कम इत्यादि क्षेत्रविकल्प नहीं पाये जाते।

सुक्ष्म निगोद जीवोंमं उत्पन्न होनेवाले महामत्स्यके उत्कृष्ट मारणान्तिकक्षेत्रके समान सातवीं पृथिवीमें उत्पन्न होनेवाले महामत्स्यके मार्मानितकक्षेत्रको आदि लेकर अधस्तन क्षेत्रके विकर्णोको सुक्ष्म निगाद जीवोंमें और सातवीं मुणिवीमें भी उत्पन्न होनेवाले महामत्स्योंका अध्यय करके उत्पन्न किस्ता चाहिये। अथवा,

१ अ-काप्रत्योः 'मेडिदोण', ताप्रतो 'मेडिदो णे' इति पाठः। छ. ११-४. भोसारिय अणुक्कस्सखेताणं परूवणा कायव्वा । एवं णेदच्वं जाव वेयणसमुग्धादेण समुहद-महामच्छतेतं ति ।

पुणो एदेण खेतेण किन्ह महामच्छे मारणंतियखेतं सिरसिमिदि उत्ते उच्चदें, तं वहा— जो महामच्छे वेयणसमुग्घादेण विणा मृलायामेण सह णवजीयणसहस्साणि मारणंतियं मेल्लिदि, तस्स खेतं सिरसं होदि । पुणो पुविच्लं मोतूण इमं घेत्तूण खेतस्स सामित्तपद्धवणं कायच्वं । तं जहा — मुहिम्म एगागासपदेसेण ऊणमहामच्छेण णवजीयण-सहस्साणि मुक्कमारणंतिए मेलाविय अणंतरहेिष्ठमअणुककस्समारणंतियखेतं होदि । एवमेगे-गासपदेसं मुहिम्म ऊणं करिय णवजीयणसहरसाणि मारणंतियं मेल्लाविय संखेडजपदरं-गुलमेत्तखेताणं सामित्तपद्धवणं कायच्वं । एवं परिहाइद्ण हिदपिच्छमखेतेण ओष्टुक्कस्सो-गाहणाए पदेस्णाविकमेण सेसखेताणं पि सामित्तपद्धवणं कायच्वं जाव महामच्छस्यद्धाणु-क्कस्सोगाहण पदेस्णादिकमेण सेसखेताणं पि सामित्तपद्धवणं कायच्वं जाव महामच्छस्यद्धाणु-क्कस्सोगाहणे ।ति । पुणो पदेस्णुक्कस्सोगाहणमहामच्छो तदणंतरहिष्ठिमअणुक्कस्सखेत-सामी । एवमेगेगं खेत्तपदेसं णिरंतरं ऊणं करिय णयच्वं जाव वादरवणप्तिदेकाइयपेत्तय-महामरस्यको ही एकको आदि लेकर एक अधिक आकादाप्रदेशके कमसे आगे बढ़ाकर महामरस्यको ही एकको आदि लेकर एक अधिक आकादाप्रदेशके कमसे आगे बढ़ाकर महामरस्यको ही एकको आदि लेकर एक अधिक आकादाप्रदेशके कमसे आगे बढ़ाकर महामरस्यको हो प्रको अधिक लाना चाहिये । इस प्रकार वेदनासमुद्धातसे समुद्धातको प्राप्त महामरस्यके क्षेत्र तक ले जाना चाहिये ।

शंका - इस क्षेत्रसे कीनसे महामत्स्यका क्षेत्र सहश है ?

समाधान - इस शंकाका उत्तर कहते हैं। वह इस प्रकार है — जो महामतस्य वेदनासमुद्धातके विना मूल आयामके साथ नौ हजार योजन मारणान्तिकसमुद्धातको करता है उसका क्षेत्र इस क्षेत्रके सहश होता है।

अब पूर्वके क्षेत्रका छोड़कर व इसे ब्रहण कर स्वामित्वकी प्रक्षणा करना चाहिये। वह इस प्रकार है—मुखमें एक आकाशप्रदेशसे हीन होकर नी हजार योजन मारणान्तिकसमुद्धातको करनेवाले महामत्स्यका अनन्तर अधस्तन अनुत्रुष्ट मारणान्तिकसमुद्धातको करनेवाले महामत्स्यका अनन्तर अधस्तन अनुत्रुष्ट मारणान्तिकसमुद्धातको करनेवाले कराकर संख्यात प्रतरांगुल मात्र क्षेत्रोंके स्वामित्वकी प्रक्षणा करना चाहिय। इस प्रकार हीन होकर स्थित अन्तिम क्षेत्रस ओधोक्त उत्कृष्ट अवगाहनामें एक प्रदेश कम नी हजार योजन मारणान्तिकसमुद्धातको करनेवाले महामत्स्यका क्षेत्र सदश होता है। इस प्रकार एक प्रदेश कम, दो प्रदेश कम इत्यादि कमसे महामत्स्यके अध्वानमें उत्कृष्ट अवगाहना तक शेष क्षेत्रोंके भी स्वामित्वकी प्रकृपणा जातकर करना चाहिये। पुनः एक प्रदेश कम उत्कृष्ट अवगाहनावाला महामत्स्य उससे अवन्तर करना चाहिये। पुनः एक प्रदेश कम उत्कृष्ट अवगाहनावाला महामत्स्य उससे अवन्तर अधस्तन अनुत्रुष्ट क्षेत्रका स्वामी होता है। इस प्रकार एक एक क्षेत्रप्रदेशको जिरन्तर कम करके बाहर चनस्पतिकायिक प्रत्येकशारिकी उत्कृष्ट अवगाहना प्राप्त

१ अप्रती '-मेंगगाणसपदेसं', ताप्रती '-मेंगगागासपंदस-'इति पाठः । २ प्रतिपु 'खेत्तरस' इति पाठः ।

सरीरउक्कस्सागाहणं पत्तमिदि । पुणो तत्तो एगेगपदेसूणं करिय णेद्व्वं जाव वेहंदियंणिव्वत्तिपञ्जत्तउक्कस्सागाहणं पत्तमिदि । पुणो तत्तो णिरंतरं पदेसूणादिकमेण णेद्व्वं जाव
चर्डारेदियणिव्वत्तिपञ्जत्तयस्स उक्कस्सागाहणं पत्तमिदि । पुणो तत्तो पदेसूणादिकमेण णेद्व्वं
जाव तेइंदियणिव्वत्तिपञ्जत्तयस्स उक्कस्सागाहणं पत्तमिदि । पुणो एगेगपदेसूणादिकमेण
णेद्व्वं जाव तेइंदियणिव्वत्तिपञ्जत्तयस्स अजहण्णमणुक्कस्समेगघणंगुलोगाहणं पत्तमिदि ।
एवं णिरंतरकमेण एगेगपदेसूणं करिय णेयव्वं जाव सुहुमणिगोदलद्विअपञ्जत्तजहण्णोगाहणं
पत्तमिदि । एवमसंखेजजसेडिमेताणमणुक्कस्सखेत्तवियप्पाणं सामित्तपरूवणा कदा ।

संपिद्ध एदे सिं खेत्तिवियपाणं जे सामिणो जीवा तेसिं परूवणाए कीरमाणाए तत्थ छअणियोगद्दाराणि णादःवाणि भवंति । तत्थ परूवणा उच्चदे । तं जहा — उक्कस्सए ठाणे अत्थि जीवा। एवं णेदच्वं जाव जहण्णहाणे ति । परूवणा गदा।

उनकरसए द्वाणे जीवा केतिया १ असंखेउजा । एवं तसकाइयपाओगगखेत-वियप्पेसु असंखेउजजीवा ति वत्तव्वं । थावरकाइयपाओगगेसु वि असंखेउजठोगा । णवीरे वणप्फइकाइयपाओग्गेसु अणंता । एवं पमाणपरूवणा गदा ।

सेडी अवहारों च ण सकते जे जुमुबदेसाभावादों । णविर एइंदिएसु जहणणहाणहोने तक ले जाना चाहिये। फिर उसमेंसे एक एक प्रदेश कम करके द्वीग्द्रिय
निर्वृत्तिपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना प्राप्त होने तक ले जाना चाहिये। फिर उसमेंसे
निरन्तर एक प्रदेश कम, दे। प्रदेश कम इत्यादि कमसे चतुरिन्द्रिय निर्वृत्तिपर्याप्तककी
उत्कृष्ट अवगाहना प्राप्त होने तक ले जाना चाहिये। फिर उसमेंसे प्रदेश होनादिके
कमसे त्रीन्द्रिय निर्वृत्तिपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना प्राप्त होने तक ले जाना चाहिये।
फिर उसमेंसे एक एक प्रदेश हीनादिके क्रमसे त्रीन्द्रिय निर्वृत्तिपर्याप्तककी अज्ञान्यअनुत्कृष्ट एक घनांगुल मात्र अवगाहनाके प्राप्त होने तक ले जाना चाहिये। इस
प्रकार निरन्तर क्रमसे एक एक प्रदेश हीन करके सूक्ष्म निगोद लब्ब्यपर्याप्तककी
जघन्य अवगाहना प्राप्त होने तक ले जाना चाहिये। इस प्रकार असंख्यात श्रोणि
मात्र अनुत्कृष्ट क्षेत्र सम्बन्धी विकल्पोंके स्वामित्वकी प्रकृपणा की गई है।

अय इन क्षेत्रविकल्पोंके जो जीव स्वामी हैं उनकी प्ररूपणा करते समय वहां छह अनुयोगद्वार ज्ञातव्य हैं—[प्ररूपणा, प्रमाण, श्रीण, अवहार, भागामाग और अल्पबहुत्व ]। उनमें प्ररूपणा अनुयोगद्वारको कहते हैं। वह इस प्रकार है—उत्कृष्ट स्थानमें जीव हैं। इस प्रकार ज्ञाव्य स्थान तक ले जाना चाहिय। प्ररूपणा समाप्त हुई।

उत्हाप्ट स्थानमें जीव कितने हैं ? वे वहां अलंख्यात हैं। इस प्रकार श्रसकायिकीं-के योग्य क्षेत्रविकर्गोमें अलंख्यात जीव हैं, ऐसा कहना चाहिये। स्थावरकायिकींके योग्य क्षेत्रविकर्गोमें भी अलंख्यात लोक प्रमाण जीव हैं। विद्योग इतना है कि वनस्पति-कायिक योग्य क्षेत्रविकर्गोमें अनन्त जीव हैं। इस प्रकार प्रमाणप्रक्रणण समाप्त हुई।

श्रेणि और अवहारकी प्ररूपणा नहीं की जा सकती, क्योंकि, उनका उपरेश प्राप्त नहीं है। विशेष इतना है कि एकेन्द्रिय जीवोंमें जघन्य स्थान सम्बन्धी जीवोंकी जीवेदितो बिदियहाणजीवा विसेसाहिया विसेसहीणा वा अंतोमुहुत्तपिडभागेण ।

उक्तस्सद्वाणजीवा सन्वद्वाणजीवाणं केविडिओ भागो ? अणंतिमभागो । जहण्णए हाणे जीवा सन्वद्वाणजीवाणं केविडिओ भागो ? असंखेजजीदभागे। अजहण्णअणुक्कस्सएसु हाणेसु जीवा सन्वजीवाणं केविडिओ भागो ? असंखेजजा भागा। एवं भागाभागवस्त्रवणा गदा।

सन्वरथोवा उक्कस्सए हाणे जीवा । जहण्णए हाणे अणंतगुणा । अजहण्णअणु-क्कस्सएसु हाणेसु जीवा असंखेज्जगुणा । को गुणगारे। १ अंगुलस्स असंखेज्जदिभागे। । अजहण्णए हाणे जीवा विसेसाहिया । अणुक्कस्सए हाणे जीवा विसेसाहिया । सन्वेसु हाणेसु जीवा विसेसाहिया ।

अथवा अप्पाबहुगं तिविहं— जहण्णयमुक्कस्सयमजहण्णमणुक्कस्सयं चेदि । तत्थ जहण्णए — सञ्वत्थावा जहण्णए हाणे । अजहण्णए हाणे जीवा असंखेजजगुणा । उक्कस्सए पयदं— सञ्वत्थावा उक्कस्सए हाणे जीवा । अणुक्कस्सए हाणे जीवा अणंतगुणा । अजहण्णअणुक्कस्सए पयदं— सञ्वत्थावा उक्कस्मए हाणे जीवा । जहण्णए हाणे जीवा अणंतगुणा । अजहण्णअणुक्कस्सएसु हाणेसु जीवा अस्वेजजगुणा । अजहण्णअणुक्कस्सएसु हाणेसु जीवा अस्वेजजगुणा । अजहण्णअणुक्कस्सएसु हाणेसु जीवा अस्वेजजगुणा । अजहण्णभणुक्का

अपेक्षा द्वितीय स्थान साम्बी जीव अन्तमुहुर्न ब्रातिकामसे विशेष अधिक अथवा विशेष हीन हैं।

उत्कृष्ट स्थानके जीव सव स्थान सम्बन्धी जीवीं के कितने माग प्रमाण हैं ? वे उनके अनन्तवें भाग प्रमाण हैं। जघन्य स्थानमें जीव सब स्थानी सम्बन्धी जीवीं के कितने माग प्रमाण हैं ? वे उनके असंख्यातवें भाग प्रमाण हैं। अजघन्य अनुत्कृष्ट स्थानों में जीव सब जीवों के कितने वें भाग प्रमाण हैं ? वे उनके असंख्यात बहुभाग प्रमाण हैं। इस प्रकार भागभागप्रसूपणा समाप्त हुई।

उत्कृष्ट स्थानमें जीव सबसे थोड़े हैं। उनसे जघन्य स्थानमें वे अनन्तगुणे हैं। उनसे अजघन्य-अनुत्कृष्ट स्थानोंमें जीव असंख्यातगुणे हैं।

शंका - गुणकार क्या है ?

समाधान-गुणकार अंगुलका असंख्यातवां भाग है।

उनसे अजधन्य स्थानमें जीव विशेष अधिक हैं। अनुन्हर स्थानमें जीव उनसे विशेष अधिक हैं। उनसे सब स्थानोंमें जीव विशेष अधिक हैं।

अथवा, अरपबहुत्व तीन प्रकार है— जघन्य, उत्कृष्ट और अजघन्य-अनुत्कृष्ट । उनमें जघन्य अरपबहुत्व प्रकृत है— जघन्य स्थानमें जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे अजघन्य स्थानमें जीव असंख्यातगुणे हैं। उत्कृष्ट अरपबहुत्व प्रकृत है— उत्कृष्ट स्थानमें जीव सबसे थोहे हैं। अनुत्कृष्ट स्थानमें जीव उनसे अनन्तगुणे हैं। अजघन्य-अनुकृत्ष्ट अरपबहुत्व प्रकृत है—उत्कृष्ट स्थानमें जीव सबसे स्तोक हैं। जघन्य स्थानमें जीव उनसे अनन्तगुणे हैं। अजघन्य-अनुत्कृष्ट स्थानों में जीव उनसे असंख्यातगुणे हैं।

हाणे जीवा विसेसाहिया । अणुक्कस्सए द्वाणे जीवा विसेसाहिया । सन्वेस हाणेस जीवा विसेसाहिया ।

## एवं दंसणावरणीय-मोहणीय-अंतराइयाणं ॥ १४ ॥

एदेसिं तिण्हं घादिकम्माणं जहा णाणावरणीयउक्कस्साणुक्कस्सखेतपरूवणा कदा तहा काद्वं, विसेसाभावादा ।

# सामित्रेण उनकस्सपदे वेदणीयवेदणा खेत्तदो उनकस्सिया कस्सं ? ॥ १५ ॥

उक्करमपदे ति णिंदमेण जहण्णपदपिसहो कदो । वेदणीयवेदणा ति णिंद्रसेण सेसकम्मवेयणाए पडिसेहो करो। खेत्तिर्गहमण दव्वादिवयणाणं पडिसेहो करो। कस्से त्ति किं देवम्स, किं णरइयस्स, किं तिरिक्खस्स, किं मणुस्मस्स है।दि ति पुच्छा कदा।

# अण्णदरस्य केवलिस्स केवलिसमुग्धादेण समुहदस्स सञ्वलोगं गदस्स तस्स वेदणीयवेदणा खेत्तदो उक्कस्सा ॥ १६ ॥

अण्णदरसंस ति णिहेंसण आगाउणाविसेसाणं भग्हादिक्खेत्तविसेसाणं च पिडसेहा-उनसे अज्ञघन्य स्थानमें जीव विदेश अधिक हैं। उनसे अनुस्कृष्ट स्थानमें जीव विदेश अधिक हैं। उनसे सब स्थानोंमें जीव विरुप अधिक हैं।

इसी प्रकार दर्शनावरणीय, माहनीय और अन्तराय कर्मके भी उत्कृष्ट व अनुत्कृष्ट वदनाक्षेत्रोंकी प्ररूपणा करना चाहिये ॥ १४ ॥

जैसे क्षानावरणीयके उत्कृष्ट और अवस्कृष्ट क्षेत्रोंकी प्ररूपणा की गई है वैसे ही इन तीन घाति कमेंकि उक्त क्षेत्रोंकी प्रस्पणा करना चाहिये, प्रयोकि, उनमें कोई विशेषता नहीं है।

स्वामित्वसे उत्क्रष्ट पदमें वेदनीय कर्मकी वेदना क्षेत्रकी अपेक्षा उत्क्रष्ट किसके होती है ? ॥ १५ ॥

'उत्कृष्ट ष्दमें ' इस निर्देशक्षे जघन्य पदका प्रतिषध किया गया है । 'वेदनीय कर्मकी चेदना 'इस निर्देशसे शेष कर्मोकी वेदनाका प्रतिषध किया है। क्षेत्रका निर्देश करनेसे द्वायादि वेदनाओंका मितपेध किया गया है। 'किसके होती है ? 'इससे उक्त वेदना क्या देवके, क्या नारकीक क्या तिर्यचके और क्या मनुष्यके होती है; यह प्रजा की गई है।

अन्यतर केवलीके, जो केवलिसमुद्धातस समुद्धातको व उसमें भी सर्वलोक अर्थात लोकपूरण अवस्थाको प्राप्त हैं, उनके वेदनीयकी वेदना क्षेत्रकी अपेक्षा उत्क्रष्ट होती है ॥१६॥ ' अन्यतर ' पदके निर्देशसे अवगाहनाविशयोंके और भरतादिक क्षेत्रविशेषोंके

१ अ-कामस्योः 'तस्स ' इति पाठः ।

भावो पर्विदो । केविलस्से ति णिहेभेण छदुमत्थाणं पिडसेही कदो । केविलससुग्धादेण समुहदस्से ति णिहेसेण सत्थाणंकविलपिडिसेही कदो । सन्वलोगं गदस्से ति णिहेसेण दंड-कवाड-पदरगदाणं पिडसेहो कदो । सन्वलोगपूरणे वष्टमाणस्स उक्किस्सया वेयणीयवेयणा होदि ति उत्तं होदि । एत्थ उवसंहारो सुगमो ।

#### तब्बदिरित्ता अणुक्कस्सा ॥ १७ ॥

एदम्हादो उक्कस्सखेत्तवेयणादो वदिरिता खेत्तवेयणा अणुक्कस्सा है।दि । तत्थतणउक्किस्सियाए खेत्तवेयणाए पदरगदो केवली सामी, एदम्हादो अणुक्कस्सखेत्तसु महल्लखेताभावादो । एदं च उक्कस्सखेतादो विसेसहीणं, वादवलयञ्मंतरे जीवपंदेसाणमभावादो ।
सन्वमहल्लोगाहणाए कवाडं गदो केवली तदणंतरअणुक्कस्सखेत्तहाणसामी । णवीर पुबिल्लअणुक्कस्सखेतादो बिदियमणुक्कस्सक्खेत्तमसंखेन्जगुणहीणं, संखेन्जसूचीअंगुलबाहल्लजगपदरपमाणकवाडखेतं पेक्खिद्ण मंथक्खेतस्स असंखेन्जगुणत्त्वलंभादो । पदेस्णुक्कस्सविक्खंभोगाहणाए कवाडं गदो केवली तदियक्खेत्तसामी । णवीर विदियमणुक्कस्सक्खेतं
पंक्खिद्ण तदियमणुक्कस्सवखेतं विसेसहीणं होदि, पुन्विक्लक्खेत्तादो जगपदरमेत्तखेत्तपरिहाणिदंसणादो । दुपदेस्णुक्कस्सविक्खंभेण कवाडं गदो चउत्थखेत्तसामी । एदं पि
प्रतिषेधका अभाव बतलाया गया है। 'केवलिसमुद्धातके समुद्धातको प्राप्त इस निर्देशसे
स्वस्थानकेवलीका प्रतिषेध किया है। 'सर्व लोकको प्राप्त 'इस निर्देशसे दण्ड, कपाट
स्वार प्रतर समुद्धातको प्राप्त हुए केवलियोंका प्रतिपेध किया है। सर्वलेकपूरण
समुद्धातमें रहनेवाले केवलीक उत्कृप वेदनीयवेदना होती है, यह उत्तका अभिपाय
है। यहां उपसंहार सुगम है।

उत्कृष्ट क्षेत्रवेदनासे भिन्न क्षेत्रवेदना अनुत्कृष्ट है ॥ १७ ॥

इस उत्कृष्ट क्षेत्रवेदनासे भिन्न क्षेत्रवेदना अनुत्कृष्ट होती है। अनुत्कृष्ट क्षेत्र-वेदनाविकरूपों में उत्कृष्ट क्षेत्रवेदनाके स्वामी मतरसमुद्धातका प्राप्त केवली हैं, क्योंकि, अनुत्कृष्ट क्षेत्रोंमें इससे और कोई वड़ा क्षेत्र नहीं है। यह क्षेत्र उत्कृष्ट क्षेत्रकी अपेक्षा विदोष हीन है, क्योंकि, इस क्षेत्रमें जीवके प्रदेश वातवल्योंके भीतर नहीं रहते। सबसे बड़ी अवगाहना द्वारा कपाटसमुद्धातको प्राप्त केवली तदनन्तर अनुत्कृष्ट क्षेत्रस्थानके स्वामी हैं। विशेष इतना है कि पूर्वके अनुत्कृष्ट क्षेत्रसे द्वितीय अनुत्कृष्ट क्षेत्र असंख्यातगुणा दीन है, क्योंकि, संख्यात सूच्यंगुल बाहच्य कप जगप्रतर प्रमाण कपाटक्षेत्रकी अपेक्षा मंथक्षेत्र असंख्यातगुणा पाया जाता है। एक प्रदेश कम उत्कृष्ट विष्कम्म युक्त अवगाहनासे कपाटसमुद्धातको प्राप्त केवली तृतीय क्षेत्रके स्वामी हैं। विशेष इतना है कि द्वितीय अनुत्कृष्ट क्षेत्रकी अपेक्षा तृतीय अनुत्कृष्ट क्षेत्र विशेष दीन है, क्योंकि, इसमें पूर्वके क्षेत्रकी अपेक्षा एक जगप्रतर मात्र क्षेत्रकी हानि देखी जाती है। हो प्रदेश कम उत्कृष्ट विष्कम्भसे कपाटको प्राप्त केवली चतुर्थ अनुत्कृष्ट क्षेत्रके स्वामी

अ-काप्रत्योः 'समुहस्से ति ' इति पाठः ।

अणंतरपुव्विल्लखेतं पेविखद्ण विसेसद्दीणं दीजगपदरमेत्तेण । एवं सांतरकमेण खेतसामित्तं पर्खवेदव्वं जाव आहुद्वस्यणिउस्सेद्देशागाहणाए विवस्वंभेणूणपंचधणुसद-पणुवीसुत्तरुस्सेह-ओगाहणविवसंभमेत्तकवाडखेत्तवियप्पाति । पुणो एदेण सव्वजहण्णपिष्ठमवखेतेण सरिस-मुत्तराहिमुहकवाडक्खेत्तं घेतूण पुणो तत्तो एगेगपदेसं विक्खंभिन्म ऊणं कीरय कवाडं णेदण खेत्तवियप्पाणं सामित्तं परूवेदन्वं जाव उत्तराभिमहकेविठजहण्णकवाडक्खेतं पत्ता ति । प्रणो तदणंतरहेडिमअणुक्कस्सखेत्तसामी महामच्छो तिण्णिविग्गहकंदएहि सत्तमपुढिनमारणं-तियसमुग्धादेण समुहदो साभी, अण्णरस कवाडजद्दण्णखेतादो ऊणरस अणुक्कस्सखेतस्स अणुवलंभादो । णवरि कवाडजहण्णवस्येतादो महामच्छर्स उक्करसमसंखेजजगुणहीणं ।

एत्ता पहाडि उर्वारमवरंबत्तवियपाणं घादिव म्माणं भणिदविहाणेण सामित्तपरूवणं कायव्वं । दंडगयकेवलिखेत्तद्वाणाणि संखेजजपदरंग्लमताणि महामच्छक्खेत्ततो णिवदंति ति पुध ण परूविदाणि । केवली दंडं करेमाणो सन्वो सरीसतिभुणबाहन्लेणं िण ] कुणादि, वेयणाभावादो । को पुण सरीरतिगुणब हत्हेण दंडं कुणइ ? पहियंकेण णिसण्णकेवली ।

हैं। यह भी अध्यविहित पूर्वक क्षेत्रकी अपेक्षा दें। जगप्रतर मात्रसे विशेष हीन है। इस प्रकार सान्तरक्रमसे कोंद्र तीन रहिन उत्सेध युक्त अवगाहनाके विष्करभसे हीन पांच सौ पच्चीस धतुष उत्सेध युक्त अवगाहनाके विष्काम प्रमाण कपाटक्षेत्रके विकल्पी तक क्षेत्रस्वामित्वकी प्ररूपणा करना चाहिये। फिर इस सर्वज्ञघन्य अस्तिम क्षेत्रके सहज्ञ उत्तराभिमुख कपाटक्षेत्रको ग्रहण करके पश्चात् उससे विष्कम्भमे एक एक प्रदेश कम करके कपाटसमुद्यातको लेकर उत्तराभिस्ख केवलीके जयन्य कपारक्षेत्रको प्राप्त होने तक क्षेत्रविकर्णोके स्वामित्वकी प्ररूपणा करना चाहिय। पुनः तीन विश्रहकाण्डकी द्वारा सातवीं पृथिवीमें मारणान्तिकसमुद्घातसे समुद्घातको प्राप्त महामतस्य तदनन्तर अधस्तन अनुतहार क्षेत्रका स्वामी हैं, वयोंकि, उक्त ज्ञास्य कराटक्षेत्रसे हीन और दूसरा अनुत्रुष्ट क्षेत्र पाया नहीं जाता। विशेष इतना है कि जघन्य कपारक्षेत्रसे महामत्स्यका उत्हृष्ट क्षेत्र असंख्यातगुणा हीन है।

अव यहांसे आगे पूर्वोक्त घातिकर्में के विधानसे उपरिम क्षेत्रविकल्पोंकी प्ररूपणा करन । चाहिये। दण्डगतं कवरीके संख्यात प्रतरांगुळ मात्र क्षेत्रस्थान चूंकि महामत्स्यक्षेत्रके भीतर आजाते हैं, अतः उनकी पृथक प्ररूपणा नहीं की गई है। दण्डसमुद्धातको करनेवाले सभी केवली शरीरसे निगुणे बाह्रस्ये उक्त समुद्यातको नहीं करते, क्योंकि, उनके वेदनाका अभाव है।

शंका - तो फिर कौनसे केवली शरीरसे तिगुणे बाहल्यसे दण्डसमुद्धातको करते हैं ?

समाधान- पर्वंक आसनसे स्थित केवली उक्त प्रकारसे दण्डसमुद्घातको करते हैं।

१ अ-कापत्याः 'बाहिल्लेण ' इति पाठः ।

एदेसि खेत्ताणं सामिजीवाणं परूवणे कीरमाणे छअणिओगद्दाराणि हर्वति । तत्थ परूवणाए वेयणीयसञ्बद्धतिवियणेसु अत्थि जीवा । परूवणा गदा ।

उक्कस्सए द्वाणे जीवा केत्रिया ? संखेउजा । एवं णयव्वं जाव कवाडगद्केविक्ठ-जहण्णक्खेत्रवियपे ति । उवीर महामच्छउक्कस्सखेत्रपट्टिड तमपाओग्गक्खेत्रसु असंखेउजा । वणप्फिदिकाइयपाओग्गेसु अणेता । एवं पमाणप्रह्वणा गदा । सेडिपह्रवणा ण सक्कदे णेदुं, पवाइज्जंतुवदेसाभावादो ।

अवहारो उच्चदे— उक्कस्सङ्घाणजीवपमाणेण सव्वङ्घाणजीवा केविचेरेण कालेण अव-हिरिज्जंति ? अणंतेण कालेण । एवं णदव्वं जाव तसकाइय-पुढिविकाइय-आउकाइय-तेउकाइय-वाउकाइयपाओग्गङ्घाणे ति । सुहुम-बादरवणण्यदिकाइयपाओग्गङ्घाणजीवपमाणेण सव्वजीवा वेविचेरेण कालेण अविहिरिज्जंति ? असंखेजजेण ।

भागाभागो वुच्चदे — उक्कस्सए हाणे जीवा सव्वहाणजीवाणं केविडिओ भागो ? अणितिमभागो । जहण्णए हाणे सव्वहाणजीवाणं केविडिओ भागो ? असंखेजजिदभागो । अजहण्णुक्कस्सए हाणे जीवा सव्वहाणजीवाणं केविडिओ भागो ? असंखेजजा भागा । भागाभागपद्भवणा गदा ।

इन क्षेत्रोंके स्वामो जीवोंकी प्रस्पणा करनेमें छह अनुयोगद्वार हैं। उनमें प्रस्पणा अनुयोगद्वारकी अपेक्षा वेदनीय कर्षक स्वय क्षेत्रविकल्पोंमें जीव हैं। प्रस्पणा समाप्त हुई।

उत्हृष्ट स्थानमें जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । इस प्रकार कपाटसमुद्यातगत केवलीके जघन्य क्षेत्रविकस्प तक ले जाना चाहिय । आंग महामन्स्यके उत्हृष्ट क्षेत्रसे लेकर त्रस योग्य क्षेत्रोंमें असंख्यात जीव हैं । वनस्पतिकाथिक योग्य क्षेत्रोंमें अनन्त जीव हैं । इस प्रकार प्रमाणप्रस्पना समाप्त हुई ।

श्रेणिप्रसूपणा बतलाना शक्य नहीं है, क्योंति, उसके विषयमें प्रवाह स्वरूपसे प्राप्त हुए परम्परागत उपदेशका अभाव हैं।

अवहारकी प्रक्षपणा करने हैं — उत्ह्रप्ट स्थानमें रहेनेयाँछ जीयोंके प्रमाणसे सय जीव कितने कालसे अपहृत होते हैं ? व उक्त प्रमाणसे अनन्त कालमें अपहृत होते हैं । इस प्रकार जसकायिक, पृथिवीकायिक, जलकायिक, ते तक्कायिक और वायुकायिक योग्य स्थानों तक ल जाना चाहिये। सूक्ष्म व वादर वनस्पतिकायिक योग्य स्थानों सन्वन्धी जीयोंके प्रमाणसे सव जीव कितने कालसे अपहृत होते हैं ? उक्त प्रमाणसे व असंख्यात कालमें अपहृत होते हैं ।

भागाभागकी प्रकाणा करते हैं — उत्कृष्ट स्थानमें रहनेवाले जीव सब स्थानों सन्बन्धी जीवोंक कितनेवें भाग प्रमाण हैं ? व उनके अनन्तवें भाग प्रमाण हैं ! जधन्य स्थानमें रहनेवाले जीव सब स्थानों सम्बन्धी जीवोंके कितनेवें भाग प्रमाण हैं ? वे उनके असंख्यातवें भाग प्रमाण हैं ! अजधन्योतकृष्ट स्थानमें रहनेवाले जीव सब स्थानों सम्बन्धी जीवोंके कितनेवें भाग प्रमाण हैं ! वे उनके असंख्यात बहुभाग प्रमाण हैं ! भागाभागप्रकृषणा समाप्त हुई !

अप्पाबहुगं वत्तइस्सामो — सम्वत्थोवा उक्कस्सए द्वाणे जीवा । जहण्णए द्वाणे जीवा अणंतगुणा । अजहण्णअणुक्कस्सए द्वाणे जीवा असंखेज्जगुणा । अजहण्णए द्वाणे जीवा विसेसाहिया । अणुक्कस्सए द्वाणे जीवा विसेसाहिया । सन्वेसु द्वाणेसु जीवो विसेसाहिया ।

एवमाउव-णामा-गोदाणं ॥ १८ ॥

जहां वेदणीयस्स उक्करसाणुक्कस्सक्खेत्तपरूवणा कदा तहा आउव-णामा-गोदाणं पि खेत्तपरूवणं कायव्वं, विसेसाभावादो । एवमुक्कस्साणुक्कस्सखेत्तपरूवणा समत्ता ।

सामित्तेण जहण्णपदे णाणावरणीयवेयणा खेत्तदो जहण्णिया कस्स ? ॥ १९ ॥

जहण्णपदणिदेसो सेसपदपिडसेहफले। णाणावरणीयणिदेसो सेसकम्मपिडसेहफले। खेत्तिणिदेसो दव्वादिपिडसेहफले। कस्स ति देव-णेरइयादिविसयपुच्छा।

अण्णदरस्स सुहुमणिगोदजीवअपज्जत्तयस्स तिसमयआहारयस्स तिसमयतब्भवत्थस्स जहण्णजोगिस्स सन्वजहण्णियाए सरीरोगाह-णाए वट्टमाणस्स तस्स णाणावरणीयवेयणा स्वेत्तदे। जहण्णा ॥ २०॥

अल्पबहुत्वकी कहते हैं— उरहार स्थानमें जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे जधन्य स्थानमें जीव अनन्तगुण हैं। उनसे अजधन्य अनुत्हारट स्थानमें जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे अजधन्य स्थानमें जीव विशेष अधिक हैं। उनसे अनुत्हारट स्थानमें जीव विशेष अधिक हैं। उनसे अनुत्हारट स्थानमें जीव विशेष अधिक हैं।

इसी प्रकार आयु, नाम व गोत्र कर्मके उत्कृष्ट एवं अनुत्कृष्ट वेदनाक्षेत्रोंकी प्ररूपणा करनी चाहिये॥ १८॥

जिस प्रकार वेदनीय कर्मक उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट क्षेत्रकी प्ररूपणा की गई है, उसी प्रकार आयु, नाम व गोत्र कर्मके भी उक्त क्षेत्रोंकी प्ररूपणा करनी चाहिये, क्योंकि, उसमें कोई विशेषता नहीं है। इस प्रकार उत्कृष्ट-अनुत्कृष्टक्षेत्रप्ररूपणा समाप्त हुई।

स्वामित्वसे जधन्य पदमें ज्ञानावरणीयकी वेदना क्षेत्रकी अपेक्षा जघन्य किसके होती है ? ॥ १९ ॥

ज्ञान्य पदका निर्देश रोष पदोंक प्रतिषेधके लिये किया है। झानावरणीयका निर्देश रोष कर्मोंका प्रतिषेध करनेवाला है। क्षेत्रका निर्देश द्रव्यादिकका प्रतिषेध करता है। 'किसके होती है' इस निर्देशसे देव व नारकी आदि विषयक पृच्छा प्रगट की गई है।

अन्यतर स्क्ष्म निगोद जीव लब्ध्यपर्याप्तक, जो कि त्रिसमयवर्ती आहारक **है,** तद्भवस्थ होनेके तृतीय समयमें वर्तमान है, जघन्य योगवाला है, और शरीरकी सर्वजघन्य अवगाहनामें वर्तमान है; उसके ज्ञानावरणीयकी वेदना क्षेत्रकी अपेक्षा जघन्य होती है।। २०।।

१ अ-काप्रत्योः 'जीवा ' इत्येतत् पद नोपलभ्यते ।

२ सहुमणिगोदअपञ्जत्तयस्य जादम्य तदियसमयिह । अंगुलअयाखभागं जहण्णप्रुवनस्सयं मण्डे ॥ गो. जी. ९४. इ. ११-५.

सुहुमणिगोदा अणंता अत्थि, तत्थ एक्कस्स गहणद्वमण्णद्रस्स सुहुमणिगोद-जीवस्से ति उत्तं । तत्थ पञ्जत्तणिराकरणद्वमपञ्जत्तस्से ति उत्तं । पञ्जत्तणिराकरणं किमष्ठं कीरदे ? अपञ्जत्तजहण्णोगाहणादो पञ्जत्तजहण्णोगाहणाए बहुत्तुवलंभादो । विग्गहगदीए जहण्णोगाहणा वि पुव्विल्लोगाहणाए सिरसा ति तप्पिंसेहडं तिसमयआहारयस्से ति भणिदं । उज्जगदीए उप्पण्णो ति जाणावणां तिसमयत्वभवत्थस्से ति भणिदं । एग-दो-तिण्णि वि विग्गहे कादृण उप्पाद्य छसमयत्वभवत्थस्स जहण्णसामित्तं किण्ण दिन्जदे ? ण, पंचसु समपसु असंखेन्जगुणाए सेडीए बङ्किदेण एगंताणुबिङ्किनोग्ण बहुमाणस्स बहुओगाहणप्यसंगादो । पदमसमयआहारयस्स पदमसमयत्वभवत्थस्स जहण्णक्षेत्तसामित्तं किण्ण दिन्जदे ? ण, तत्थ आयदच उरस्कक्षेत्तागोरणे द्विदिम्म ओगाहणाए त्थोवत्तःणुववत्तीदो । उज्जगदीए उप्पण्णपदमसमयिम आयदच उरस्कक्षेत्तागोरणे विदिष्टि । विदेति ति कथं णव्वदे ? पवाइ-

स्हम निगोदिया जीव अनन्त हैं, उनमें से एकका ग्रहण करने के लिये 'अन्यतर स्हम निगाद जीवक ' ऐसा कहा है। उनमें पर्याप्तका निराकरण करनके लिये 'अपर्याप्तक देसा निर्देश किया है।

शंका- पर्याप्तका निराकरण किसलिये किया जा रहा है ?

समाधान — अपर्याप्तकी जघन्य अवगाहनासे चूंकि पर्याप्तकी जघन्य अवगाहना बहुत पायी जाती है, अतः उसकी निषेध किया गया है।

विग्रहगतिमें चूंकि जघन्य अवगाहना भी पूर्व अवगाहनाके सददा है, अतः उसका निपंध करनेक लिये 'त्रिसमयवर्ती आहारक' ऐसा कहा है। ऋजुगतिसे उत्पन्न हुआ, इस बातक इत्पनार्थ 'तृतीय समयवर्ती तद्भवस्य ' ऐसा कहा है।

शंका— एक, दो अथवा तीन भी विश्रह करके उत्पन्न कराकर षष्टसमयवर्ती तद्भवस्थ निगोद जीवके जग्रन्य स्वामीपना क्यों नहीं देत ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, पांच समयोंमें असंख्यातगुणित श्रेणिसे वृद्धिको प्राप्त हुए एकान्तानुवृद्धियोगसे वढ़नेवाले उक्त जीवके वहुत अवगाहनाका प्रसंग आता है।

शंका — प्रथम समयवर्ती आहारक और प्रथम समयवर्ती तद्भवस्थ हुए निगीद जीवक जघन्य क्षेत्रका स्वामीपना क्यों नहीं देते ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, उस समय आयतचतुरस्र क्षेत्रके आकारसे स्थित उक्त जीवमें अवगाहनाका स्तोकपना बन नहीं सकता।

शंका — ऋजुमितसे उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें आयतचतुरस्र स्वरूपसे जीवप्रदेश स्थित रहते हैं, यह कैसे जाना जाता है ?

१ तर्हि ऋ जुगस्या पद्मस्येव कथमुक्तम् १ विमहगती योगवृद्धियुक्तत्वेन तदवगाहवृद्धिसम्मवात्। गो. जी.(जी. प्र)९४.

२ प्रतिषु 'चउरस्यां खेत्तागारेण ' इति पाठः ।

डजंतुवदेसादो । बिदियसमयआहारय-बिदियसमयतब्भवत्थरस जहण्णसामित्तं किण्ण दिङजदे ? ण, तत्थ समचउरंसमुद्धवेण जीवपदेसाणमवद्वाणादो । बिदियसमए विकखंमसमा आयामो जीवपदेसाणं होदि ति कदो णव्वदे ? परमगुरूवदेसादो । तदियसमयआहारयस्स तदिय-समयतब्भवत्थस्स चेव जहण्णक्खेत्तसामितं किमट्टं दिज्जदे ? ण एस दोसो, चउरंस-खेत्तस्य चत्तारि वि कोणे संकोडिय वट्टलागोरण जीवपदेसाणं तत्थावडाणदंसणादो । तत्थ बटदुलागारेण जीवाबद्वाणं कथं णव्वदे ? एदम्हादे। चेव सत्तादो । उपण्णपदमसमयप्दृहि जहण्ण उववाद जोग-जहण्ण एगंता णुव क्रिजोगेहि चेव तिस वि समएस पयद्दी ति जाणावण हं जहण्णजीगिस्से ति भणिदं । तदियसमए अजहण्णाओ वि भोगाहणाओ अस्थि ति तपिडि-सेहंद्र सन्वजहाण्णयाए सरीरोगाहणाए वहमाणस्थे ति भणिदं । एवंविहिवसेसणेहि विसेसि-

समाधान - वह आचार्यपरम्परागत उपदेशसे जाना जाता है।

शंका - हितीय समयवर्ती आहारक और तद्भवस्थ होनेके हितीय समयमें वर्तमान जीवके जघन्य स्वामीपना क्यों नहीं देते ?

समाधान-नहीं, क्योंकि, उस समयमें भी जीवबदेश समचतुरस्र स्वरूपसे अवस्थित रहते हैं।

शंका- दितीय समयमें जीवप्रदेशींका विष्करमके समान आयाम होता है. यह कहांसे जाना जाता है?

समाधान - वह परम गुरुके उपदेशसे जाना जाता है।

शंका — तृतीय समयवर्ता आहारक और तृतीय समयवर्ती तद्भवस्थ निगोद जीवके ही जघरय क्षेत्रका स्वामीपना किसलिये देते हैं?

समाधान - यह कोई दोष नहीं है, पर्योकि, उस समयमें चतुरस्र क्षेत्रके चारों ही कोनोंको संकुचित करके जीवप्रदेशोंका वर्तुल अर्थान् गोल आकारसे अवस्थान देखा जाता है।

शंका- उस समय जीवपदेश वर्त्ल आकारसे अवस्थित होते हैं, यह कैसे जाना जाता है।

समाधान — वह इसी सूत्रसे जाना जाता है।

उत्पन्न होनेके प्रथम समयसे लकर जघन्य उपपादयोग और जघन्य पकान्ता सुवृद्धियोगसे ही तीनों समयोंमें प्रवृत्त है।ता है, इस वातका जतलानेके लिये ' जघन्य योगवालके 'ऐसा एजमें निर्देश किया है। तृतीय समयमें अजघन्य भी अवगाहनायें होती हैं, अतः उनका प्रतिषेध करनेके लिये 'दारीरकी सर्वज्ञधन्य अवगाइनमें वर्तमान ' यह कहा है। इन विशेषणें से विशेषताको प्राप्त हुए सुक्त निगोद

 नन्त्यनतृतीयसमये एव सर्वजघन्यावगाहनं कथं सम्मवेन् इति चेन्- प्रथमसमये निगोदजीवशरीरस्यायत-चतुरस्रवात् द्वितीयसमये समचतुरस्रवात् तृतीयसमये कोणापनयनेन वृत्तवात् तदेव [तदेव] तदवगाहनस्याल्यवन सम्भवात्। गी. जी (जी. प्र.) ९४.

यस्स सुहुमिणगोदजीवस्स णाणावरणीयवेयणा खेत्तदो जहण्णा । एत्थ उवसंहारो उच्चदे — एगउस्पेहचणंगुरुं ठविय तप्पाओग्गेण पिलदोवमस्स असंखेज्जिदभागेण भागे हिंदे णाणा-वरणीयस्स जहण्णक्खेत्तं होदि ?

#### तब्बदिरित्तमजहण्णा ॥ २१ ॥

तत्तो जहण्णक्खेत्तादो विदिश्ता खेत्तवेयणा अजहण्णा । सा च बहुपयारा । तार्सि सामित्तपरूवणं कस्सामा । तं जहा — पिटिशेवमस्त असंखेज्जिदमागं विरिटेट्ण घणंगुरुं समखंडं किरय दिण्णे एक्केक्कस्स रूवस्स सहुमणिगोदअपज्जत्तयस्स जहण्णोगाहणं पाविद । पुणो एदिस्से उविर पदेसुत्तरोगाहणाए तत्थेव हिदो अजहण्ण-जहण्णक्खेत्तस्स साभी । एत्थ काए बङ्गीए बिद्धियक्खेत्तवियप्रो ? असंखेज्जभागवङ्गीर्षं । तं जहा — जहण्णोगाहणं हेडा विरिटेट्ण उविरिमएगरूवधिरदं समखंडं काद्ण दिण्णे एगागासपदेसो पाविद । पुणो एत्तियमेत्रेण अहियमुविरिमएगरूवधिरदं समखंडं काद्ण दिण्णे एगागासपदेसो पाविद । पुणो एत्तियमेत्रेण अहियमुविरिमएगरूवधिरदं समखंडं कार्ण दिण्णे एगागासपदेसो पाविद । पुणो एत्तियमेत्रेण अहियमुविरिमएगरूवधिरदं कि लभामो ति स्वाहियहेडिमविरलणाए जिद एगरूव-परिहाणी लन्भिद तो उविरिमविरलणाए कि लभामो ति पमाणेण फलगुणिदिमिच्छमोविद्यि लद्धे उविरिमविरलणाए सिरसच्छेदं काद्ण सोहिदे अजहण्ण-जहण्णोगाहणाए भागहारो होदि।

जीवके ज्ञानावरणीयकी चेदना क्षेत्रसे जघन्य होती है। यहां उपसंहार कहते हैं— एक उत्सेधघनांगुलको स्थापित करके तत्प्रायोग्य पत्योपमके असंख्यातये भागका भाग देनपर ज्ञानावरणीयका जघन्य क्षेत्र होता है।

उससे भिन्न अजधन्य वेदना होती है ॥ २१ ॥

उससे अर्थात् ज्ञचन्य क्षेत्रसे भिन्न क्षेत्रचेदना अज्ञचन्य है। वह अनेक प्रकार है। उन बहुविध क्षेत्रचेदनाओं के स्वामित्वकी प्ररूपणा करते हैं। वह इस प्रकार है— पच्योपमके असंख्यातचें भागका विरलन करके धनांगुलको समखण्ड करके देनेपर एक एक क्रवेक प्रति सूक्ष्म निगाद अपर्याप्तक जीवकी ज्ञचन्य अचगाहना प्राप्त होती है। पश्चात् इसके आंग एक प्रदेश अधिक अचगाहनासे वहां (निगाद पर्यायमें) ही स्थित जीव अज्ञचन्य क्षेत्रचेदनाके ज्ञचन्य स्थानका स्वामी होता है।

शंका- यहां द्वितीय क्षेत्रविकल्प कीनसी वृद्धिके द्वारा वृद्धिगत हुआ है ?

समाधान— वह असंख्यातभागवृद्धिके द्वारा वृद्धिंगत हुआ है। वह इस प्रकारसे— जघन्य अवगाहनाका नीचे विरत्न करके उपिरम एक अंकके प्रति प्राप्त राशिको समखण्ड करके देनेपर एक आकाशप्रदेश प्राप्त होता है। अब इतने मात्रसे अधिक उपिरम एक रूपधित राशिकी चूंकि इच्छा है, अतः एक रूपसे अधिक अधस्तन विरत्नमें यदि एक रूपकी हिन पायी जाती है तो उपिरम विरत्न राशिमें वह कितनी पायी जावेगी, इस प्रकार प्रमाणसे फलगुणित इच्छाको अपवर्तित करके लब्धको समच्छेद करके उपिरम विरत्नमेंसे घटा देनेपर अजधन्य जघन्य अवगाहनाका भागहार होता है।

अनस्विर इगिपदेसे इदे अस्क्रेजमागवङ्गीए । आदी निरंतरमदी एगेगपदेसपीवङ्गी ।। गो. जी. ५०३.

जहण्णखेत्तस्सुविर दोआगासपदेसं विष्ट्रिय दिदी बिदियअजहण्णखेत्तस्स सामी । एत्थ वि असंखेजजमागवष्ट्वी चेव । तं जहा— हेिहमिवरलणाए दुमागेण रूविहिएण उविरम-विरलणं खंडिय तत्थ एगखंडेण उविरमिवरलणाए अविणदे बिदियक्खेत्तमागद्दारो होदि । तिपदेसुत्तरजहण्णोगाहणाए वष्टमाणो जीवो तिदयखेत्तसामी । एत्थ वि मागद्दारपिद्दाणी पुच्वं व कायव्वा । णविर हेिहमिवरलणाए तिमागो रूवािहयो उविरमिवरलणाए भागद्दारो होिद । एवमेगेगागासपदेसं वङ्काविय णेदच्वं जाव जहण्णपिरत्तासंखेजजमेत्तामासपदेसा विष्ट्रिदा ति । एत्थ मागद्दाराणयणं उच्चदे— जहण्णपिरत्तासंखेजजेणोविहदहिद्दमिवरलणाए रूवािहयाए उविरमिवरलणां उच्चदे— जहण्णपिरत्तासंखेजजेणोविहदहिद्दमिवरलणां रूवािहयाए उविरमिवरलणां एगरूव-परिहाणी लेक्सेट १ रूवणुविरमिवरलणां जहण्णोगाहणाए खंडिदाए तत्थ एगखंडमेत्तसु अजहण्णखेत्तिवयप्पेसु अदिक्कंतसु एगरूवपरिहाणी लक्सिद । तं जहा— रूवणुविरमिवरलणं हेद्दा विरलिय जहण्णकेत्तं समम्बंडं करिय दिण्णे विरलणाः विरलणाः पाणं उच्चदे— रूवािहय-

ज्ञचन्य क्षेत्रकं उत्पर दे। आकाशप्रदेशोंको बढ़ाकर स्थित जीव द्वितीय अज्ञचन्य क्षेत्रका स्वामी होता है। यहां भी असंख्यातभागवृद्धि ही है। यथा— अधस्तन विरत्नके रूपाधिक द्वितीय भागसे उपरिम विरत्नन राशिका खण्डित कर उसमैसे एक खण्डको उपरिम विरत्नमसे कम कर देनेपर द्वितीय क्षेत्रका भागहार होता है।

तीन प्रदेश अधिक जघन्य अवगाहनामें रहंनवाला जीव तृतीय क्षेत्रका स्वामी है। यहांपर भी भागहारकी हानिका पहिलके समान है। करना चाहिये। विशेष इतना है कि अधस्तन विरल्जका रूपाधिक तृतीय भाग उपरिम विरल्जका भागहार होता है। इस प्रकार एक एक आकाश प्रदेशको बढ़ाकर जघन्य प्रीतासंख्यात प्रमाण आकाशप्रदेशों-की खुद्धि होने तक ले जाना चाहिये। यहां भागहार लानेकी विधि कहते हैं— जघन्य प्रीतासंख्यातसे अपवर्तित रूपाधिक अधस्तन विरल्ज हारा उपरिम विरल्जको अपवर्तित करके जो वहां उपलब्ध हो। उसे उसीमेंसे घटा देनेपर वहांके क्षेत्रका भागहार होता है।

शंका—इस प्रकार एकको आदि लेकर एक अधिक क्रमसे प्रदेशोंके बढ़नेपर कितना अध्यान जानेपर उपरिम विरलनमें एक रूपकी हानि पायी जाती है ?

समाधान — रूप कम उपरिम बिरलनसे जघन्य अवगाहनाको खण्डित करने पर उसमेंसे एक खण्ड प्रमाण अजघन्य क्षेत्रके विकल्पोंके चीन जानेपर एक रूपकी हानि पार्या जाती है। वह इस प्रकारसे — रूप कम उपरिम बिरलनको नीखे बिरलित कर जघन्य क्षेत्रको समखण्ड करके देनेपर विरलन रूपके प्रति बृद्धिरूप प्राप्त होते हैं। अब इनको ऊपर देकर समकरण करते समय दीन रूपोंके प्रमाणको

१ अ-काप्रत्योः '- पदेसो ' इति पाठः । २ अ-काप्रत्योः '- अज्ञहण्यक्षेत्रस्युविर सामी ' इति पाढः ।

व अ-कामत्योः ' वृगसक्तवपरिहाणी ', तात्रतौ ' एग [ स ] रूवपरिहाणी ' इति पाठः ।

विरलणमेत्तद्वाणं गंतूण जिंद एगरूवपरिहाणी लब्भिद तो उविरमिवरलणाए किं लभामी ति प्रमाणेण फलगुणिदिच्छाए ओविष्टदाए एवरूवमागच्छिद । तिम्म उविरमिवरलणाए अविणिदे तिद्धेखेत्तवियप्पभागहारो होदि । एवं गंतूण जहण्णोगाहणं जहण्णपित्तासंखेज्जेण खंडे-दूण तत्थ एगखंडे विष्टुदे वि असंखेज्जभागवड्ढी चेव । एत्थ समकरणे कीरमाणे पिरहीण-रूवाणयणं उच्चदे स्वाहियजहण्णपित्तासंखेजजमेत्तद्वाणम्म जिद एगरूवपिरहाणी लब्भिद तो उविरमिवरलणाए किं लभामो ति पमाणेण फलगुणिदिच्छाए ओविष्टदाए पिरहाणि-रूवाण आगच्छंति । पुणो ताणि उविरमिवरलणाए अविणिद तिदत्थअजहण्णखेतद्वाणभागहारो होदि । पुणो पिदस्स ओगाहणाए उविर पदेसुत्तरं विष्टुय द्विदजीवो तदणंतरउविरमखेत्त-सामी होदि । एत्थ वि असंखेजजभागवड्ढी चेव, उक्करससंखेजजेण जहण्णोगाहणं खंडिय तत्थेगखंडे जहण्णोगाहणाए उविर विद्विदे संखेजजभागवड्ढीए आदी असंखेजजभागवड्ढीए विद्वित्त आसेखेजजभागवड्ढीए अभावादो । एवं गंतूण उक्कम्ससंखेजजेण जहण्णोगाहणं खंडिय तत्थेगखंडे जहण्णोगाहणाए उविर विद्विदे संखेजजभागवड्ढीए आदी असंखेजजभाग-वङ्कीए परिसमत्ती च जादा ।

एत्थ भागहारे। उच्चदे। तं जहा — उक्कस्ससंखेजं विरित्य उविरमएगरूव-कहते हैं — रूपाधिक विरत्न राशि प्रमाण अध्वान जाकर यदि एक रूपकी हानि पायी जाती है तो उपिम विरत्नमें वह कितनी पायी जावगी, इस प्रकार प्रमाणसे फल-गुणित इच्छाको अपवर्तित करनेपर एक रूप आता है। उसको उपिम विरत्नमेंसे कम करनेपर वहांके क्षेत्रविकल्पका भागहार होता है। इस प्रकार जाकर जघन्य अबगाहनाको जघन्य परीतासंख्यातसे खण्डित करके उसमेंसे एक खण्ड मात्र वृद्धि हो जानेपर भी असंख्यातभागवृद्धि हो रहती है।

यहां समकरण करते समय हीन कपाँके लानेक विधानको कहते हैं — कपाधिक जघन्य परीतासंख्यात मात्र अध्वान जाकर यदि एक कपकी हानि पायी जाती है
तो उपरिम विरलनमें वह कितनी पायी जावेगी, इस प्रकार प्रमाणसे फलगुणित
इच्छाको अपवर्तित करनेपर हीन कपाँका प्रमाण आता है। उनको उपरिम धिरलनमेंसे
कम करनेपर वहांके अजघन्य क्षेत्रस्थानका भागहार होता है। पुनः इस अवगाहनाके
उपर एक प्रदेश अधिक कमसे बढ़कर स्थित जीव तदनन्तर उपरिम क्षेत्रका स्वामी
होता है। यहां भी असंख्यातभागवृद्धि ही रहती है, क्योंकि, उत्कृष्ट संख्यातसे जघन्य
अवगाहनाको खण्डित कर उसमें एक खण्ड मात्र प्रदेशोंको वृद्धिका अभाव है। इस
प्रकार जाकर जघन्य अवगाहनाको उत्कृष्ट संख्यातसे खण्डित करके उसमेंसे एक
खण्ड मात्र जघन्य अवगाहनाके उत्पर वृद्धि हो चुकनेपर संख्यातभागवृद्धिकी आदि
और असंख्यातभागवृद्धिकी समाप्ति हो जाती है।
यहां भागहार कहते हैं। वह इस प्रकार है— उत्कृष्ट संख्यातका विरलन

यहां भागहार कहते हैं। वह इस प्रकार है— उत्क्रप्ट संख्यातका विरत्न । १ अ-काप्रत्योः 'जहण्णोगाहणा ', ताप्रतो 'जहण्णोगाहणा (ण ) इति पाठ, । २ प्रतिषु 'उनिरम ' इति पाठ: ।

**१ काप्रती ' जहण्णोगाहणा ' इति पाठः । ४** प्रतियु ' बङ्गी-अमावादो '; ताप्रती ' बङ्गिअसावादो ' इति पाठः ।

५ अवरोग्गाहणमाणे जद्दण्णपितिदअसंखरासिहिदे । अवरस्युविर उच्चे जेट्टमसंखंब्जमागरस ।। गो जी. १०३.

धरिदं समखंडं किरय दिण्णे विरलणह्नवं पिंड विट्टिणेदेसपमाणं पावदि ! पुणो एदं उविरम-ह्वधिरदेसु दादूण समकरणे कीरमाणे णहह्नवाणं पमाणं उच्चदे— ह्वाह्वियहेहिमविरलण-मेत्तद्धाणं गंतूण जिंद एगह्नवपिरहाणी लन्मिद तो उविरमिविरलणाए किं लमामो ति पमाणेण फलगुणिदिच्छाए ओविट्टदाए पिरहीणह्नवोवलद्धी होदि । पुणो लद्धरूवेसु उविरम-विरलणाए अविणदेसु तिदत्थमागहारो होदि । एतो प्पहुडि उविर संखेज्जमागवङ्गी चेव होदूण गच्छिद जाव उविरमिविरलणाए अदं चेट्टदे ति । तत्थ संखेज्जगुणवङ्गीए आदी संखेज्जभागवङ्गीए परिसमत्ती च जादौ ।

संपधि पुणरिव तदो पहुडि पदेसुत्तर-दुपदेसुत्तरकमेण खेत्तवियपेसु बहुमाणेसु जहण्ण-खेत्तमेत्तपदेससु वाङ्कदेसु तिगुणवङ्की होदि। तिरसे ओगाहणाए भागहारा जहण्णागाहण-भागहारस्स तिभागा होदि। तत्ता एग दोपदेसुत्तरादिकमेण जहण्णागाहणमेत्तपदेससु विष्ठिदेसु चदुगुणवङ्की होदि। तत्थ भागहारा जहण्णागाहणाए भागहारस्स चदुभागा होदि। एवं णदव्वं जाव उक्कस्ससंखेजजमेत्ता जहण्णागाहणाए गुणगारा जादा ति। तिस्से ओगाहणाए पुण भागहारा जहण्णागाहणाभागहारं उक्कस्ससंखेजजेण खंडिदे तत्थ एगखंडमेत्ता होदि। पुणा

करके उपरिम एक रूपधरित राशिको समसण्ड करके देनेपर विरल्जकएके प्रति वृद्धिगत प्रदेशोंका प्रमाण प्राप्त होता है। फिर इसको उपरिम रूपधरित राशियोंपर देकर समकरण करते समय नए रूपोंका प्रमाण कहा जाता है — रूपाधिक अधस्तन विरल्लन मात्र अध्वान जाकर यदि एक रूपको हानि पायी जाती है, तो उपरिम विरल्जमें वह कितनी पायी जावेगी, इस प्रकार प्रमाणसे फलगुणित इच्छाको अपवर्तित करने पर परिहीन रूप प्राप्त होते हैं। प्रश्चात् प्राप्त रूपोंको उपरिम विरल्जमेंसे घटा देने पर वहांका भागहार होता है। यहांस लेकर उपर संख्यातभागवृद्धि ही होकर जाती है जब तक उपरिम विरल्जका अर्घ भाग स्थित रहता है। वहां संख्यातगुणवृद्धिकी आदि और संख्यातभागवृद्धिकी समाप्ति हो जाती है।

अब वहांसे लेकर फिर भी एक प्रदेश अधिक दी प्रदेश अधिक कमसे क्षेत्रविकरणोंकी वृद्धि होकर जधन्य क्षेत्र प्रमाण प्रदेशोंके बढ़ जानपर तिगुणी वृद्धि होती है। उस अवगाहनाका भागहार जधन्य अवगाहना सम्बन्धी भागहारके तृतीय भाग प्रमाण होता है। पश्चात् एक प्रदेश अधिक दे। प्रदेश अधिक इत्यादि कमसे जधन्य अवगाहना मात्र प्रदेशोंकी वृद्धि होनपर चतुर्गुणी वृद्धि होती है। यहां भागहार जधन्य अवगाहना सम्बन्धी भागहारके चतुर्थ भाग प्रमाण होता है। इस प्रकार जधन्य अवगाहना सम्बन्धी गाणकारक उत्कृष्ट संख्यात मात्र हो। जाने तक ले जाना चाहिये। उस अवगाहनाका भागहार, जधन्य अवगाहना सम्बन्धी भागहारको उत्कृष्ट संख्यातसे खण्डित करनेपर उसमसे एक खण्डके बरायर होता है। प्रभात्

९ अप्रतो 'विरलणरूवं परि वर्डा 'इति पाठः । २ गो. जी. १०६-७.

तिस्से उविर पदेसुत्तर-दुपदेसुत्तरादिकमेण एगजहणीःगाहणमत्तपदेससु विष्टुदेसु असंखेजजगुण-वश्वीए आदी संखेजजगुणवङ्गीए परिसमत्ती च होदि'। तिस्से ओगाहणाए जहण्णोगाहण-भागहोरे जहण्णपरितासंखेजजेण खंडिदे तत्थ एगखंडमेत्तो मागहारे। होदि । पुणो एत्तो-प्पहुडि उविर पदेसुत्तर-दुपदेसुत्तरादिकमेण असंखेजजगुणवङ्गीए गच्छमाणाए सुहुमणिगोद-जहण्णोगाहणाए सुत्तमणिदआविष्टयाए असंखेजजिदभागमेत्तगुणगारे पविद्वे सुहुमवाउकाइय-लिद्धअपज्जत्तयस्स जहण्णोगाहणाए सरिसी सुहुमणिगोदलद्धिअपज्जत्तयस्स अजहण्ण-अणु-कक्स्सओगाहणा होदि ।

संपिद्ध सुहुमिणगोदोगाहणं मोतूण वाउकाइयलिद्धअपन्जत्तयस्स जहण्णोगाहणं चेतूण पदेसुत्तरादिकमेण चदुहि वङ्कीद्धि वङ्कावेद्व्या जाव सुहुमतेउक्काइयलिद्धअपन्जत्तयस्स जहण्णोगाहणाए सिरसी सुहुवाउक्काइयलिद्धअपन्जत्तयस्स अजहण्ण-अणुक्कम्सभेगाहणा जादौ ति । पुणो तं मोतृण इमं चेत्त्ण पदेसुत्तरादिकमेण चदुहि वङ्कीहि वङ्कावेद्व्यं जाव सुहुमआउक्काइयलिद्धअपन्जत्तयस्स जहण्णोगाहणाए सरिसी जादा ति । पुणो तं मोतृण सुहुमआउक्काइयलिद्धअपन्जत्तयस्स जहण्णोगाहणं चेत्त्ण पदेसुत्तरादिकमेण चउिह वङ्कीहि वङ्कावेद्व्या जाव सुहुमपुढिवकाइयलिद्धअपन्जत्तयस्स जहण्णोगाहणं चेत्रण परेसुत्तरादिकमेण चउिह

उसके उत्पर एक प्रदेश अधिक दो प्रदेश अधिक इंयादि क्रमसे एक जप्तन्य अव-गाहना मात्र प्रदेशोंके वढ़ जानेपर असंख्यातगुणवृद्धिका प्रारम्भ और संख्यातगुणवृद्धिका अन्त होता है। उस अवगाहनाका भागहार, जधन्य अवगाहना सम्बन्धी भागहारका जधन्य परीतासंख्यातसे खण्डित करनेपर उसमेंसे एक खण्डके बरावर होता है।

पश्चात् यहांसे लेकर आंग एक प्रदेश अधिक दे। प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे असंख्यातगुणवृद्धिक चालू रहनेपर सुक्ष्म निगाद जीवकी जघन्य अवगाहनामें सुत्रोक्त भावलीके असंख्यातवें भाग सात्र गुणकारके प्रविष्ट हो जानेपर सुक्ष्म वायुकायिक लब्ध्य-पर्याप्तककी जघन्य अवगाहनाक सहश सुक्ष्म निगोद जीव लब्ध्यपर्याप्तककी अजघन्य-अनुत्रुष्ट अवगाहना होती है।

अब सूक्ष्म निगाद जीवकी अवगाहनाको छोड़कर और सूक्ष्म वायुकायिक लब्ध्यपर्याप्तककी जघन्य अवगाहनाको ग्रहण करके एक प्रदेश आधिक इत्यादि कमसे चार वृद्धियों द्वारा सूक्ष्म वायुकायिक लब्ध्यपर्याप्तककी अजग्रन्य अनुत्हृष्ट अवगाहनाके सूक्ष्म तेजकायिक लब्ध्यपर्याप्तककी जघन्य अवगाहनाके समान हो जाने तक बढ़ाना चाहिये। तत्यश्चान् उसको छोड़कर और इस ग्रहण करके प्रदेश अधिक क्रमसे चार वृद्धियों द्वारा सूक्ष्म जलकायिक लब्ध्यपर्याप्तककी जघन्य अवगाहनाके सहश हो जाने तक बढ़ाना चाहिये। फिर उसको छोड़कर और सूक्ष्म जलकायिक लब्ध्यपर्याप्तककी जघन्य अवगाहनाके सहश हो जाने तक बढ़ाना चाहिये। फिर उसको छोड़कर और सूक्ष्म जलकायिक लब्ध्यपर्याप्तककी जघन्य अवगाहनाके सहश हो जाने तक हारा सूक्ष्म पृथिवीकायिक लब्ध्यपर्याप्तककी जघन्य अवगाहनाके सहश हो जाने तक

<sup>🤊</sup> गो. जी. १०८-९. 🤏 प्रतिषु 'मागहार' इति पाठ:। 🗦 अ-काप्रखोः 'जादो ' इति पाठ:।

जादा ति । पुणो तं मोत्तृण सुहुमपुढिविकाइयलि अपज्जत्तजहण्णे।गाहणं घेत्ण पदेसुतरि कमेण चदुि वङ्कीहि वङ्कावेद व्वा जाव बादरवाउवकाइयलि अपज्जत्तयस्स जहण्णे।गाहण्णाए सिरसी जादा ति । णवीर एत्थ गुणगारे। पिलदोवमस्स असंखेज्जिदिभागो । कुदो १ परत्थाणगुणगारादो । पुणो तं मोत्तृण बादरवाउवकाइयलि अपज्जत्तयस्स जहण्णे।गाहणं घेत्रूण पदेसुत्तरादिकमेण चदुि वङ्कीहि वङ्कावेदव्वं जाव बादरते उक्काइयलि अपज्जत्तयस्स जहण्णे।गाहणाए सिरसी जादा ति । एत्थ वि गुणगारे। पिलदोवमस्स असंखेज्जिदिभागो । कुदो १ बादरादो बादरस्स ओगाहणागुणगारो पिलदोवमस्स असंखेजजिदभागो ति सुत्तवयणादो । इमं मोत्तृण बादरते उक्काइयलि अपज्जत्तजहण्णोगाहणं घेत्रूण पदेसुत्तरिकमेण चदुि वङ्कीहि वङ्कावेदव्वं जाव बादरआउक्काइयलि अपज्जत्तजहण्णोगाहणं घेत्रूण पदेसुत्तरिकमेण चदुि वङ्कीहि वङ्कावेदव्वं जाव बादरआउक्काइयलि अपज्जत्तजहण्णोगाहणं पुत्वं व वत्तव्वं । पुणो इमं मोत्तृणं धादरआउक्क।इयलि अपज्जत्तजहण्णोगाहणं घेत्रूण पदेसुत्तरिकमेण चदुि वङ्कीहि वङ्कावेदव्वं जाव बादरपुढि विकाइयलि अपज्जत्तजहण्णोगाहणं घेत्रूण पदेसुत्तरिकमेण चदुि वङ्कीहि वङ्कावेदव्वं जाव बादरपुढि विकाइयलि अपज्जत्तजहण्णोगाहणं घेत्रण पदेसुत्तरिकमेण चदुि वङ्कीहि वङ्कावेदव्वं जाव बादरपुढि विकाइयलि अपज्जत्तजहण्णोगाहणं घेत्रण पदेसुत्तरिकमेण चदुि वङ्कीहि वङ्कावेदव्वं जाव बादरपुढि विकाइयलि अपज्जत्तजस्य विक्रावादिक पर्णागाहणा सिरसी जादा ति । पुणो

बढ़ाना चाहिये। फिर उसको छोड़ करके और सृक्ष्म पृथिवीकायिक लब्ध्यपर्याप्तककी ज्ञचन्य अवगाहनाको प्रहण करके एक प्रदेश अधिक इत्यादि कमसे चार वृक्षियाँ द्वारा बादर वायुकायिक लब्ध्यपर्याप्तककी जघन्य अवगाहनाके सददा हो जाने तक बढ़ाना चाहिये। विशेष इतना है कि यहां गुणकार पत्योपमका असंख्यातवां भाग है, क्योंकि, वह परस्थानगुणकार है। फिर उसको छोड़कर और वायकायिक लब्ध्य-पर्याप्तककी जघन्य अवगाहनाको ग्रहण करके एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे सार वृद्धियों द्वारा बादर तेजकायिक लब्ध्यपर्याप्तककी जघन्य अवगाहनाके सरदा हो जाने तक बढ़ाना चाहिये। यहां भी गुणकार पत्यापमके असंख्यातवें भाग प्रमाण है, क्योंकि. बादरसे वादर जीवकी अवगाहनाका गुणकार पत्योपमंक असंख्यातवें भाग प्रमाण है. पेसा सूत्रवचन है। अब इसको छोड़कर और बादर तेजकायिक लब्ध्यप्राधिककी जघन्य अवगाहनाको प्रहण करके एक प्रदेश अधिक इत्यादि कमसे चार वृद्धियाँ द्वारा बादर जलकायिक लब्ध्यपर्याप्तककी जघन्य अवगाहनाके सहश हो जाने तक बढ़ाना चाहिय। यहां भी गुपकार पश्योपमका असंख्यातवां भाग है। इसका कारण पहिलेके ही समान कहना चाहिये। पश्चात् इसको छोड़कर और बाहर जलकायिक लब्ध्यपर्याप्तककी जघन्य अवगाहन को प्रहण करके एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे चार वृद्धियों द्वारा बादर पृथिवीकायिक लब्ध्यपर्याप्तककी जघन्य अवगाहनाके सदश हो जाने तक बढ़ाना चाहिय। फिर उसकी छोड़कर और

१ ताप्रतो 'बादरस्स गुणग्गरो 'इति पाटः । २ क्षेत्रविधान ९८. सहमेदरगुणगारं। आवलि-पल्ला असलमागो दु । सहाणे सेटिंगया अहिया तत्थंगपिंडमागो ॥ गो. जी. १०१. ३ अ-काप्र योः 'वाउक्काइय ', ताप्रतो 'वा (आ) उ० 'इति पाटः । ४ अ -काप्रत्योः 'घेतूण ', ताप्रतो 'घे (मो ) तूण 'इति पाटः । ७ अ -काप्रत्योः 'घेतूण ', ताप्रतो 'घे (मो ) तूण 'इति पाटः ।

तं मीच्ण इमं घेन्ण पदेसुत्तरादिकमेण चहुहि वङ्घीहि वङ्घावेदव्वं जाव बादरणिगोदलिद्ध-अपज्जत्तजहण्णागाहणाए सिरेसी जादा ति । पुणो तं मोच्ण इमं घेन्ण पदेसुत्तरादिकमेण चहुिह वङ्घाविदव्वं जाव णिगोदपिदिदिदलिद्धअपज्जत्तजहण्णागाहणाए सिरेसी जादा ति । तं मोच्ण इमं घेन्ण पदेसुत्तरादिकमेण चहुिह वङ्घािह वङ्घािदव्वं जाव बादरवणप्पिदिकाहय-पत्तेयसरीरलिद्धअपज्जत्तजहण्णागाहणाए सिरेसी जादा ति । एत्थ वि गुणगारा पिलदोवमस्स असंखेज्जिदिभागो । कारणं पुव्वं व वत्तव्वं । तं मोच्ण इमं घेन्ण पदेसुत्तरादिकमेण चहुिह वङ्घािह वङ्घाविदव्वं जाव बेइंदियलिद्धअपज्जत्तयस्स जहण्णागाहणाए सिरेसी जादा ति । एत्थ वि गुणगारा पिलदोवमस्स असंखेज्जिदिभागो । कारणं पुव्वं व वत्तव्वं । तं मोच्ण इमं घेन्ण पदेसुत्तरादिकमेण चहुिह वङ्घाविदव्वं जाव तेइंदियलिद्धअपज्जत्तयस्स जहण्णागाहणाए सिरेसी जादा ति । एत्थ वि गुणगारो पिलदोवमस्स असंखेज्जिदिभागो । कारणं पुव्वं व वत्तव्वं । तं मोच्ण इमं घेन्ण पदेसुत्तरादिकमेण चहुिह वङ्घाविदव्वं जाव तेइंदियलिद्धअपज्जत्तयस्स जहण्णागाहणाए सिरेसी जादा ति । एत्थ वि गुणगारो पिलदोवमस्स असंखेज्जिदिभागो । कारणं पुव्वं व वत्तव्वं । तं मोच्ण इमं घेन्ण पदेसुत्तरादिकमेण चहुिह वङ्घाविदव्वं जाव चउ-रिरेयलिद्धअपज्जत्तयस्स जहण्णागाहणाए सिरेसी जादा ति । एत्थ वि गुणगारो पिलदोवमस्स असंखेजजिदिभागो । कारणं पुव्वं व वत्तव्वं । तं मोच्ण पदेसुत्तरादिकमेण चहुिह

इसे ब्रहण करके एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे चार वृद्धियों द्वारा बादर निगोद लब्ध्यपर्याप्तककी जघन्य अवगाहनाके सदश हो जाने तक बढ़ाना चाहिये। पश्चात् उसे छोड़कर और इसको ग्रहण करके प्रदेशाधिकक्रमसे चार वृद्धियोंके द्वारा निगोद्प्रतिष्ठित लब्ध्यपर्याप्तककी जघन्य अवगाहनाके सदश हो जाने तक बढ़ाना चाहिय। अब उसको छोड़कर और इसको ग्रहण करके एक प्रदेश अधिक इत्यादि कमसे चार वृद्धियों द्वारा बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकगरीर लब्ध्यपर्याप्तकी जघन्य अवगाहनके सददा हो जाने तक बढ़ाना चाहिय। यहांपर भी गुणकार परुये।पमका असंख्यातवां आग है। कारणका कथन पिहिलेके ही समान करना चाहिये। अब उसकी छोड़कर और इसकी ग्रहण करके एक प्रदेश अधिक इत्यादि कमसे चार वृद्धियों द्वारा द्वीन्द्रिय लब्ध्य-प्यीप्तककी जघन्य अवगाहनाके सददा हो जाने तक बढ़ाना चाहिये।यहांपर भी गुणकार पहुंचे।पमका असंख्यातवां भाग है। इसका कारण पहिलेक ही समान कहना चाहिये। अब उसकी छोड़कर और इसको प्रहण करके चार बृद्धियों द्वारा त्रीन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तककी जधन्य अवगाहनाके सहज हो जाने तक बढ़ाना चाहिये। यहांपर भी गुणकार पत्योपमका असंख्यातवां भाग है। कारण पहिलेके समान कहना चाहिये। अब उसको छे।इकर और इसे ग्रहण करके एक प्रदेश अधिक इत्यादि कमसे चार वृद्धियों द्वारा चतुरिन्द्रिय लब्ध्यपर्यान्तककी जधन्य अवगाहनाके सदश हो जाने तक बढ़ाना चाहिय। यहांपर भी गुणकार पत्योपमका असंख्यातवां भाग है। कारण इसका पहिलेक ही समान कहना चाहिय। पश्चात्

९ द्वीन्द्रियरुक्ध्यपर्याप्तसम्बन्धां प्रबन्धोऽयं ताप्रतौ [ ] एतत्को ष्ठकान्तर्गतो दर्शितः । २ चतुरिन्द्रियरुक्ध्यपर्याप्त-सम्बन्धी प्रबन्धोऽयं ताप्रतौ नोपरुभ्यते ।

वर्ड्डाहि वङ्कावेदव्तं जाव पंचिदियलद्भिअपज्जत्तयस्स जहण्णोगास्णाए सरिसी जादा ति । एत्य वि गुणगारो पलिदोवमस्स असंखेजजदिभागो । कारणं पुर्वं व वत्तव्वं ।

पुणो पंचिदियलिद्धअपन्जत्तजहण्णोगाहणं घेत्त्णं पदेसुत्तरादिकमेण चढिह बङ्गीहि वङ्गावेदव्वं जाव सुहुमणिगोदणिव्वत्तिपञ्जत्तयस्स जहण्णोगाहणाए सिरेसी जादा ति । एत्थ गुणगारा आविल्याए असंखेज्जिदिभागा । कुदा १ बादरादो सुहुमस्स ओगाहणागुणगारा आविल्याए असंखेज्जिदिभागा ति सुत्तिणिदेसादो । पुणो सुहुमणिगोदणिव्वित्तिपञ्जत्तयस्स जहण्णोगाहणं घेत्तण पदेसुत्तरादिकमेण आविल्याए असंखेज्जिदिभागेण खंडिदे तत्थ एगखंडिं मेतं बङ्गावेदव्वं । एवं बङ्गिद्ण द्विकोगाहणाए सुहुमणिगोदणिव्वित्तिअपज्जत्तयस्स उक्कस्सोगाहणा सिरेसा होदि । पुणो पुव्विल्लं मोत्तूण इमं घेत्त्ण पदेसुत्तरादिकमेण एदं चेव ओगाहणमाविल्याए असंखेज्जिदिभागण खंडिदेगखंडमेत्तं जाव अहियं होदि ताव वङ्गावेदव्वं । एवं बङ्गिद्णा द्विकोगाहणा सुहुमणिगोदिणिव्वित्तपञ्जत्तयस्स उक्कस्सोगाहणाए सिरेसा होदि । पुणो एदमोगाहणं सुहुमणिगोदिणव्वित्तपञ्जत्तयस्स उक्कस्सोगाहणाए सिरेसा होदि । पुणो एदमोगाहणं पदेसुत्तरादिकमेण चढिह बङ्गीहि बङ्गावेदव्वं जाव सुहुम-वाउक्काइयणिव्वित्तिपञ्जत्तयस्स जहण्णोगाहणं पत्ते ति । पुणो एत्थ गुणगारो आविल्याए

उसको छोड़कर और इसको ग्रहण करके एक प्रदेश अधिक इत्यादि कमसे चार बृद्धियों द्वारा पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तककी जघन्य अवगाहनाके सदश हो जाने तक बढाना चाहिये। यहांपर भी गुणकार पत्योपमका असंख्यातवां भाग है। कारण इसका पहिलेके ही समान कहना चाहिय।

तत्पश्चात् पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तककी जघन्य अवगाहनाको ग्रहण करके एक प्रदेश अधिक इत्यादि श्रमसे चार वृद्धियों द्वारा सूक्ष्म निगोद जीव निर्वृत्तिपर्याप्तककी जघन्य अवगाहनाके सहश हो जाने तक बढ़ाना चाहिये। यहां गुणकार आवलीका असंख्यातवां भाग है, वयोंकि, बादरसे सूक्ष्मका अवगाहनागुणकार आवलीका असंख्यातवां भाग है, ऐसा सूश्रमें निदिष्ट है। अब सूक्ष्म निगोद जीव निर्वृत्तिपर्याप्तककी जघन्य अवगाहनाको ग्रहण करके एक प्रदेश अधिक इत्यादि श्रमसे आवलीक असंख्यातवें भागसे खण्डित करनेपर उसमेंसे एक खण्ड प्रमाण बढ़ाना चाहिये। इस प्रवार बढ़कर स्थित अवगाहना सूक्ष्म निगोद निर्वृत्त्यपर्याप्तककी उत्हृष्ट अवगाहनाके सहश होती है। पश्चात् पूर्व अवगाहनाको छोडकर और इसको ग्रहण करके एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे इसी अवगाहनाको आवलीके असंख्यातवें भागसे खण्डित कर उसमेंसे एक खण्ड प्रमाण जब तक वह अधिक न हो जावे तब तक बढ़ाना चाहिये। इस प्रकार बढ़कर स्थित अवगाहना सूक्ष्म निगोद निर्वृत्तिपर्याप्तक जीवकी उत्हृष्ट अवगाहनाके समान होती है। फिर इस अवगाहनाको एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे चार घृद्धियों द्वारा सूक्ष्म वायुकाथिक निर्वृत्तिपर्याप्तककी जघन्य अवगाहनाके प्राप्त होने तक बढ़ाना चाहिये। परन्तु यहां गुणकार आवलीका असंख्यांतवां भाग

९ पंचिन्द्रियलम्प्यपर्योप्तसम्बन्धी प्रबन्धीःयं ताप्रती पुनिलिखितः। २ 'पुणो पंचिदियलिखि अपकात्तजहण्णी-गाहणं धेत्तृण' इत्येतस्य स्थाने ताप्रती 'त मोत्तृण इस घेत्तृण' इति पाठः। ३ क्षेत्रविधान ९७. ४ प्रतिषु 'एवमोगाहणं' इति पाठः।

असंखेज्जिदिभागो । कुदे ? सुहुमादे सुहुमस्स ओगाहणगुणगारो आविष्ठियाए असंखेज्जिदिमागो ति सुत्तवयणादो । एसो गुणगारो सुहुमेसु सञ्बत्थ वत्तव्वा । पुणो इमं घेतूण
पदेसुत्तरादिकमेण इभिरसे ओगाहणाए उविर एदं चेव ओगाहणमाविष्ठियाए असंखेज्जमागेण
खंडिदेगखंडमेत्तं वङ्कावेदव्वं । एवं वङ्काविदे सुहुमवाउक्काइयणिव्वत्तिअपज्जत्तयस्स उक्कस्सिया ओगाहणा होदि । पुणो पदेसुत्तरादिकमेण तं चेव ओगाहणमाविष्ठयाए असंखेज्जिदिमागेण खंडिदेगखंडमेत्ते वङ्किदे सुहुमवाउक्काइयणिव्वत्तिपज्जत्तयस्स उक्कस्सोगाहणं
पावि । पुणो तत्थ पदेसुत्तरादिकमेण चदुि वङ्कीहि वङ्कावेदव्वं जाव सुहुमतेउक्काइयणिव्वतिपज्जत्तयस्स जहण्णोगाहणं पत्तं ति । पुणो एदमोगाहणं पदेसुत्तरादिकमेण असंखेज्जभागवङ्कीए आविष्ठयाए असंखेज्जिदमागेण खंडिदेगखंडमेत्तं वङ्कावेदव्वं जाव सुहुमतेउभागवङ्कीए आविष्ठयाए असंखेज्जिदमागेण सरिसा जादा ति । पुणो पदेसुत्तरादिकमेण
चदुिह वङ्कीहि इमा ओगाहणा वङ्कावेदव्वा जाव आउक्काइयणिव्वत्तिपज्जत्त्वयस्स जक्कस्सोगाहणाए सरिसा जादा ति । पुणो पदेसुत्तरादिकमेण

है, क्योंकि, स्क्ष्मसे स्क्ष्मका अवगाहनागुणकार आवलीका असंख्यातवां भाग है, ऐसा सुत्रमें निर्देश किया गया है। यह गुणकार सूक्ष्म जीवोंमें सर्वत्र कहना चाहिये। पश्चात् इसको ग्रहण करके एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमस इस अवगाहनाके ऊपर इसी अवगाहन को आवलीक असंख्यातवे भागस खण्डित करनेपर उसमेंसे एक खण्ड प्रमाण बढ़ाना चाहिय। इस प्रकार बढ़ानेपर सुक्ष्म वायुकायिक निर्वृत्यपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना होती है। पश्चात् एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे उक्त अवगाहनाको ही आवलीके असंख्यातवे मागसे खाण्डित करनेपर उसमेंसे एक खण्ड प्रमाण वृद्धि हो जानेपर सूक्ष्म वायुकायिक निर्वृत्तिपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना प्राप्त होती है। पश्चात् उसको एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे चार वृद्धियों द्वारा सूक्ष्म तजकायिक निर्वृत्तिपर्याप्तककी अधन्य अवगाहनाके प्राप्त होने तक बढ़ाना चाहिये। पश्चात् इस अवगाहनाको एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे असंख्यातमागवृद्धि द्वारा आवलांके असंख्यातवें मागसे खण्डित कर उसमेंसे एक खण्ड प्रमाण बढ़ाना चाहिये जब तक कि सुक्म तेजकायिक निर्वृत्यपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना न प्राप्त हो जावे। पश्चात् इसको एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे असंख्यातभागवादि द्वारा आवलीके असंख्यातचे अभासे खाण्डत करनेपर उसमेंसे एक खण्ड मात्र बढ़ाना चाहिये जब तक कि वह सूक्ष्म तेजकायिक निर्वृत्तिपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहनाके समान नहीं हो जाती । फिर इस अवगाइनाको एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे चार वृद्धियों द्वारा सूक्ष्म जलकायिक निर्वृत्तिपर्याप्तककी जधन्य अवगाहनाके

१ क्षेत्रविधान ९५. २ ताप्रती 'सरिसी ' इति पाठः । ३ ताप्रती 'अपड्ज ॰ ' इति पाठः ।

गाहणाए सरिसी जादा ति । तदो इमा ओगाहणा पदेमुत्तरादिकमेण असंखेज्जभागवडीए आविलयाए असंखेज्जिदिभागेण खंडिदेगसंडमेत्रा वङ्कावेदव्वा जाव सुहुमआउक्काइयणिव्वत्ति-अपन्जत्तयस्य उक्कस्सोगाहणाए सरिसी जादा ति । तदी इमा भोगाहणा पदेसुत्तरादि-कमेण असंखेज्जभागवङ्कीए इममी।गाहणमाविष्ठयाए असंखेज्जदिभागेण खंडिदेगखंडमेर्च वङ्कावेदव्वं जाव सुद्दमञाउक्काइयणिव्वत्तिपज्जश्वयस्य उक्कस्सोगाद्दणाए सरिसी जादा ति । तदो इमा ओगाहणा पदेसुत्तरादिकमेण चदुहि वड्ढाहि वड्ढावेदव्वं जाव सुहुमपुढविकाइय-णिव्वित्तपञ्जत्तयस्य ज्ञहण्णोगाहणाए सिरसी जादा ति । तदो इमा श्रोगाहणा पदेसुत्तरादि-कमेण असंखेडजभागवङ्कीए अपिदोगाहणमावितयाए असंखेडजदिभागेण खंडिदेगखंडमेत्तं वड्ढावेदव्वं जाव सहमपुढविकाइयणिव्वत्तिअपज्जत्तयरसं उनकस्सियाए ओगाहणाए सरिसी जादा ति । तदो इमा ओगाहणा पदेसुत्तरादिकमेण असंखेज्जभागवङ्कीए अप्पिदोगाहण-माविलयाए असंखेजजिदमागेण खंडिदेगखंडमेत्ता वड्ढावेदय्वा जाव सुहुमपुढविकाइयणिव्वत्ति-पज्जत्तयस्य उक्कस्सोगाहणाए सरिसी जादा ति । तदो इमा श्रोगाहणा पदेसुत्तरादिकमेण चद्दि बङ्घीहि बङ्घावेदव्वा जाव बादरवाउक्काइयणिव्वत्तिपज्जत्तयस्स जहण्णियाए ओगाह-सदश हो जाने तक बढाना चाहिये । पश्चात् इस अवगाहनाको एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे असंख्यातमागवृद्धि द्वारा आवलीके असंख्यातवे भागसे खण्डित करनेपर उसमेंसे एक खण्ड प्रमाण बढ़ाना चाहिये जब तक कि वह सुक्ष्म जलकायिक निर्वृत्यपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहनाके सहश नहीं हो जाती है। फिर इस अवगाहनाके ऊपर एक प्रदेश अधिक इत्यादि कमसे असंख्यातभागवादि द्वारा इसी अवगाहनाको आवलीक असंख्यातवें भागसे खण्डित करनेपर उसमेंसे एक खण्ड प्रमाण बढ़ाना चाहिये जब तक कि वह सूक्ष्म जलकायिक निर्वृत्ति-पर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहनाके सददा नहीं हो जाती। तत्पश्चात् इस अवगाहनाको एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे चार वृद्धियों द्वारा सूक्ष्म पृथिवीकायिक निर्वित्तिपर्याप्तककी जधन्य अवगाहनाके सददा हो जाने तक बढ़ाना चाहिये। पश्चात इस अवगाहनाको एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे असंस्थातभागवृद्धि द्वारा विवक्षित अवगाहनाको आवलीके असंख्यातवे भागसे खण्डित करनेपर उसमेंसे एक खण्ड मात्र बढ़ाना चाहिये जब तक कि वह सुक्ष्म पृथिवीकायिक निर्धस्यपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाइनाके सदश नहीं हो जाती। पश्चात इस अवगाहनाको एक प्रदेश अधिक इत्यादि कमसे असंख्यातभागवृद्धि विवक्षित अवगाहनाको आवलीके असंख्यातर्वे भागसे खण्डित करनेपर उसमेंसे एक खण्ड प्रमाण बढ़ाना चाहिये जब तक कि वह स्क्म पृथिवीकायिक निर्वित्तिपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहनाके सहरा नहीं हो जाती है। तत्पश्चात इस अवगाहनाको एक प्रदेश अधिक इत्यादि कमसे चार वृद्धियाँ द्वारा बादर वायकायिक निर्वित्तिपर्याप्तककी जघन्य अवगाइनाके सहश हो जाने तक बढ़ाना

१ प्रतिषु 'पन्जचयस्स ' इति पाठः ।

णाए सिरसी जादा ति । एत्थ गुणगारा पिठदोवमस्स असंखेज्जिदमागा । कुदा १ सुहुमादा बादरस्स ओगाहणगुणगारा पिठदोवमस्स असंखेज्जिदमागा ति सुत्तवयणादा । तदा इमा ओगाहणा पदसुत्तरादिकमेण असंखेज्जभागवङ्गाए अधिवेज्जिदमागण संिहदेगखंडमेत्तं वङ्गावेदव्या जाव बादरवाउक्काइयणिव्यत्तिअपज्जत्तयस्स उक्कस्सागाहणाए सिरसी जादा ति । तदो पदेसुत्तरादिकमेण इमा आविठियाए असंखेज्जिदिमागेण खंडिदेग-खंडमेत्तं वङ्गावेदव्या जाव बादरवाउक्काइयणिव्यत्तिपज्जत्तयस्स उक्कस्सागाहणाए सिरसा जादा ति । तदो इमा ओगाहणा पदेसुत्तरादिकमेण चदुहि वङ्गावेदव्या जाव बादरवाउक्काइयणिव्यत्तिपज्जत्तयस्स उक्कस्सागाहणाए सिरसा जादा ति । तदो इमा ओगाहणा पदेसुत्तरादिकमेण चदुहि वङ्गावेदव्या जाव बादरतेउक्काइयणिव्यत्तिपज्जत्तयस्स जहिण्णयाए ओगाहणाए सिरसी जादा ति । एत्थ गुणगारा पिठदोवमस्स असंखेज्जिदमागो । कुदो १ बादरादो बादरस्स ओगाहणगुणगारा पिठदोवमस्स असंखेज्जिदमागो कि सुत्तवयणादो । तदो पदेसुत्तरादिकमेण इमा ओगाहणा असंखेज्जभागवङ्गीए आविठयाए असंखेज्जिदमागेण खंडिदेगखंडमेत्तं वङ्गावेदव्यं जाव बादरतेउक्काइयणिव्यत्तिअपज्जत्तयस्स उक्कस्सोगाहणाए सिरसी जादो ति । तदो एसा ओगाहणा पदेसुत्तरादिकमेण असंखेज्जभागवङ्गीए आविठयाए असंखेज्जिदमागेण खंडिदेग-

चाहिये । यहां गुणकार परिशोपमका असंख्यातवां भाग है, क्योंकि, बादरका अवगाहनागुणकार पत्यापमका असंख्यातवां भाग है, ऐसा सूत्रवाक्य है। पश्चात इस अवगाहनाको एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमने असंख्यातभागवाडी द्वारा विवक्षित अवगाहन।को आवलीके असंख्यातर्वे भागसे खण्डित करनेपर उसमेंसे एक खण्ड प्रमाण बढ़ाना चाहिये जब तक कि वह बादर वायकायिक निर्वृत्यपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहनाके सददा नहीं हो जाती। तत्पश्चात एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे इस अवगाहनाको आवलीके असंख्यातवें भागसे खण्डित करनेपर उसमेंसे एक खण्ड प्रमाण बढ़ाना चाहिये जब तक कि वह वायुकायिक निर्वृत्तिपर्याप्तककी उत्क्रप्ट अवगाहनाके सदश नहीं हो जाती है। फिर इस अवगाहनाको एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे चार वृद्धियाँ द्वारा बाहर तेजकायिक निर्वृत्तिपर्याप्तककी जघन्य अवगाहनाके सदश है। जाने तक बढाना चाहिये । यहाँ गुणकार पत्योपमका असंख्यातवां भाग है, क्योंकि, बादरसे बादरका अवगाहनागुणकार पत्योपमका असंख्यातवां भाग है, पेसा सुत्रमें निर्दिष्ट है। पश्चात् एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे इस अवगाहनाकी असंख्यातभागवृद्धि द्वारा आवलीके असंख्यातवें भागसे खण्डित करनेपर उसमेंसे एक खण्ड प्रमाण बढ़ाना चाहिये जब तक कि वह बादर तेजकायिक निर्वस्य-पर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहनाके सददा नहीं हो जाती। पश्चात् इस अवगाहनाको एक प्रदेश अधिक इत्यादि कमसे असंख्यातभागवृद्धि द्वारा आवलीके असंख्यातवे भागसे खण्डित करनेपर उसमेंसे एक भाग प्रमाण बढ़ाना चाहिये जब तक कि

१ क्षेत्रविधान ९६. २ अ-काप्रत्योः 'ओगाहणाए ', ताप्रती 'ओगाहणा [ए]' इति पाटः ।

खंडमेत्तं वङ्गावेदव्या जाव बादरते उक्काइयिण व्वतिपञ्जत्तयस्स उक्किस्सियाए श्रोगाहणाए सिरसा जादा ति । तदे। एसा श्रोगाहणा पदेसुत्तरादिकमेण चदुिह वङ्गाहि वङ्गादि व्या जाव बादरशाउक्काइयिण व्वतिपञ्जत्तयस्स जहिण्णयाए श्रोगाहणाए सिरसा जादा ति । एत्य गुणगारे पिठदोवमस्स असंखेञ्जिदमागा । कारणं पुव्वं व परूवेदव्वं । तदो इमा श्रोगाहणा पदेसुत्तरादिकमेण असंखेञ्जमागवङ्गाए इममोगाहणमाविष्ठियाए असंखेञ्जभागेण खंडिदेगखंडमेत्तं वङ्गावेदव्वा जाव बादरशाउक्काइयणिव्वित्तअपञ्जत्तयस्स उक्किस्स्याएं श्रोगाहणाए सिरसा जादा ति । तदो इमा श्रोगाहणा पदेसुत्तरादिकमेण श्रसंखेञ्जभागवङ्गाए अधिकेञ्जभागवङ्गाए अधिकेञ्जिदमागेण खंडिदेगखंडमेत्तं वङ्गावेदव्वा जाव बादरशाउक्काइयणिव्वित्तपञ्जत्तयस्स उक्किस्स्याए श्रोगाहणाए सिरसी जादा ति । पुणो इमा श्रोगाहणा पदेसुत्तरादिकमेण चदुिह वङ्गीहि वङ्गावेदव्या जाव बादरशुढिविकाइयणिव्वित्तपञ्जत्तयस्स उक्किस्स्याए श्रोगाहणाए सिरसी जादा ति । पुणो इमा श्रोगाहणा पदेसुत्तरादिकमेण चदुिह वङ्गीहि वङ्गावेदव्या जाव बादरशुढिविकाइयणिव्वित्तपञ्जत्तयस्स जहिण्याए श्रोगाहणाए सिरसी जादा ति । एत्थ गुणगारो पछिदोवमस्स असंखेञ्जिदमागे। । कारणं पुव्वं व वत्तव्वं । पुणो पदेसुत्तरादिकमेण अध्यदे।गाहणमाविष्ठयाए श्रसंखेञ्जिदमागेण

वह बादर तेजकायिक निर्वृत्तिपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगहनाके सदश नहीं हो जाती है। तत्पश्चात् इस अवगाहनाको एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे चार वृद्धियौ द्वारा बादर जलकायिक निर्वृत्तिपर्याप्तककी जघन्य अवगाहनाके सददश है। जाने तक बढ़ाना चाहिये। यहां गुणकार पत्योपमका असंख्यातवां भाग है। कारणकी प्ररूपणा पहिलेके हैं। समान करना चाहिये। पश्चात् इस अवगाहनाको एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे असंख्यातम गवृद्धि द्वारा इस अवगाहनाको आवर्लीके असंख्यातवें भागसे खण्डित करनेपर उसमेंसे एक खण्ड प्रमाण बढ़ाना चाहिय जब तक कि वह बादर जलकायिक निर्मृत्यपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहनाके सददा नहीं हो जाती है। फिर इस अवगाहनाकी एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे असंख्यात भाग वृद्धि द्वारा विवक्षित अवगाहनाको आवलीके असंख्यातवें भागसे खण्डित करनेपर उसमेंसे एक खण्ड प्रमाण बढ़ाना चाहिये जब तक कि वह बादर जलकायिक निर्वृत्तिपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहनाके सददा नहीं हो जाती है। तत्पश्चात् इस अवगाहनाको एक प्रदेश अधिक इत्यादि कमसे चार कृद्धियों द्वारा बादर पृथिवीकायिक निर्वृत्तिपर्याप्तककी जघन्य अवगाहनाके सहरा हाँ जाने तक बढ़ाना चाहिये। यहाँ गुणकार परयोपमका असंख्यातवां भाग है। कारणकी प्ररूपणा पहिलेके ही समान करना चाहिय। फिर एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे विवाक्षित अवगाइनाको आवर्लीक असंख्यातर्वे भागसे खण्डित करनेपर उसमेंसे एक खण्ड मात्र इस अवगाहनाको

**<sup>!</sup>** प्रतिषु 'उक्कस्सिया ' इति पाठः ।

ही खंडिदेगखंडमेत्तमिमा योगाहणा वृद्धवेदव्या जाव बादरपुढीवक्काइयणिव्यत्तिअपज्ज-त्तयस्स उक्कास्सियाए ओगाहणाए सरिसी जादा ति । पुणो पदेसुत्तरादिकमेण इमा भोगादणा आविरुयाए असंखज्जिदमागेण खंडिदेगखंडमेत्तं वद्वावेदव्वा जाव बादर-पुढविकाइयणिव्वतिपञ्जत्तयस्स उक्कस्सियाए ओगाहणाए सरिसी जादा ति । पुणो इमा ओगाहणा पदेसत्तरादिकमेण चद्रहि वङ्गीहि वङ्गावेदव्वा जाव बादरणिगोद-णिव्वत्तिपज्जत्तयस्स जहण्णियाए ओगाहणाए सरिसी जादा ति । एतथ गुणगारी पछिदो-वमस्स असंखेज्जिदिभागो । पुणो पदेसुत्तरादिकमेण असंखेज्जभागवङ्कीए आविलयाए असंखेज्जिदिभागेण खंडिदेगखंडमेत्तं बङ्कावेदव्वा जाव बादरिणगोदिणव्वत्तिअपज्जत्तयस्स उनकस्सियाए ओगाहणाए सारिसी जादा ति । तदी इमा ओगाहणा पदेसुत्तरादिकमेण आवितयाए असंखेज्जिदिभागेण खंडिदेगखंडमेत्तं वङ्कावेदच्वा जाव बादरणिगोद-णिव्यत्तिपञ्जत्तयस्स उक्किस्सियाए भोगाहणाए सिरसी जादा ति । तदे। पदेसुत्तरादि-कमेण चदुहि वङ्कीहि वङ्कावेदच्वा जाव णिगोदपदिद्विदपञ्जत्तयसस जहण्णियाए भोगाहणाए सरिसी जादा ति । एत्थ भागाहणागुणगारा पिट्रोवमस्स असंखेडजिदभागा । पुणा पदेसत्तरादिकमेण असंखेज्जभागवद्वीए आवंठियाए असंखेज्जदिभागेण

बढ़ाना चाहिये जब तक कि यह बाद्र पृथिवीकाथिक निर्वृत्यपर्याप्तककी उत्हर भवगाहनाके सददा नहीं हो जाती है। फिर इस अवगाहनाको एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे आवलीके असंख्यातर्वे भागसे खण्डित करनेपर उसमेंसे एक खण्ड मात्रसे बढ़ाना चाहिये जब तक कि वह बादर पृथिवीकायिक निर्मृतिपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहनाके सदश नहीं हो जाती तत्पश्चात् इस अवगाहनाको एक प्रवेश अधिक इत्यादि कमसे वृद्धियों द्वारा बावर निगीद निर्वृत्तिपर्याप्तककी जधन्य अवगाहनाके सदश हो जाने तक बढ़ाना चाहिय। यहां गुणकार पत्योपमका असंख्यातवां भाग है। फिर एक प्रदेश अधिक इत्यादि कमसे असंख्यातभागवृद्धि द्वारा आवलीके असंख्यातचे भागसे खण्डित करनेपर उसमें एक खण्ड मात्रसे वढ़ाना चाहिये जब तक कि वह बादर निगोद निर्वृत्यपर्याप्तककी उत्ह्रप्ट अवगाहनाके सहरा नहीं हो जाती है। फिर इस अवगाहनाको एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे थावलीके असंख्यातवें भागसे खण्डित करनेपर उसमें एक खण्ड मात्रसे बढ़ाना चाहिये जब तक कि वह बादर निगोद निर्वृत्तिपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहनाके सहश नहीं हो जाती है। तत्पश्चात् एक प्रदेश अधिक इत्यादि कमसे चार वृद्धियों द्वारा उसके निगोद्यति। प्रेत पर्याप्तककी जधन्य अवगाहनाके सददा हो जाने तक बढ़ाना चाहिये। यहां अवगाहनागुणकार पश्योपमका असंख्यातवां भाग है। फिर एक प्रदेश अधिक इत्यादि कमसे असंख्यातभागवृद्धि द्वारा आवलीके असंख्यातम आगंधे खण्डित करनेपर उसमें एक खण्ड मात्रसे बढाना चाहिये

खंडिदेगखंडमेत्तं वड्ढावेदव्वा जाव णिगोदपदिहिदणिव्वत्तिअपज्जत्तयस्स उक्कस्सियाए ओगाहणाए सरिसी जादा ति । तदो पदेसुत्तरादिकमेण आवित्याए असंखेज्जदि-भागेण खंडिदेगखंडमेत्तं वड्डावेदव्वा जाव णिगादपदिद्विदपज्जत्तयसस उक्किस्सियाए ओगाहणाए सरिसी जादा ति । तदे। पदेसुत्तरादिकमेण चदुहि वह्नीहि वह्नावेदच्यं षादरवणप्पदिकाइयपत्तेयसरीरपज्जत्तयस्स जहण्णियाए ओगाहणाए जादा ति । एत्थ गुणगारा पलिदोवमस्य असंखेडजदिभागा । पुणा इमा श्रोगाहणा पदेसुत्तरादिकम्ण चदुहि वङ्कीहि वङ्कावेदव्वं जाव बीइंदियणिव्वत्तिपज्जत्तयस्स जहण्णियाए ओगाहणाएँ सरिसी जाँदा ति। एँत्य गुणगारा पलिदोवमस्स असंखेडजिदमागो।

संपिं उस्सेहघणंगुलस्स भागहारो संखेज्जरूवमेत्तो जादो । उवीर एसा भोगाहणा पदेसुत्तरादिकमेण तीहि बङ्कीहि बङ्कावेदव्वा जाव तेइंदियणिव्वत्तिपज्जत्तयस्स जहण्णी-गाहणाए सरिसी जादा ति । एत्थ गुणगारा संखेज्जा समया । क्रदा ? बादरादी बादरस्स भोगाहणगुणगारे। संखेज्जा समया ति सुत्तवयणादे। । पुणो इमा भोगाहणा पदेसुत्तरादि-कमेण तीहि वड्ढीहि वड्ढावेदच्वा जाव चर्डारेदियणिव्वत्तिपञ्जत्तयस्स जहण्णियाए भोगाह-णाए सरिसी जादा ति । पुणा इमा ओगाहणा पदेसुत्तरादिकमेण तीहि वङ्कीहि वङ्कावेदन्वा जाव पंचिदियणिव्वत्तिपञ्जत्तयस्म जहण्णियाए ओगाहणाए सारसी जादा ति । प्रणा हमा

जब तक कि वह निगोदर्शातष्टित निर्वृत्यपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहनाके सहज्ञ नहीं हो जाती है। फिर एक प्रदेश अधिक इत्यादि कमसे आवलीके असंक्यातर्वे भागसे खण्डित करनेपर उसमें एक खण्ड मात्रसं बढ़ाना चाहिये जब तक कि वह निगोदभीतष्टित पर्याप्तककी उत्क्रप्ट अवगाहनाके जाती है। तत्पश्चात् एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसं चार वृद्धियों द्वारा उसके बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर पर्याप्तककी जघन्य अवगाहनाके सहज्ञ हो जाने तक बढाना चाहिये। यहां गुणकार पत्योपमका असंख्यातवां भाग है। फिर इस अवगाहनाको एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे चार वृद्धियों द्वारा द्वीन्द्रिय निर्वृत्ति-पर्याप्तककी जघन्य अवगाहनाके सहश हो जाने तक यहाना चाहिये। यहां गुणकार पत्योपमका असंख्यातवां भाग है।

अब उत्संधवनांगुलका भागहार संख्यात रूपों प्रमाण हो जाता है। इसके आगे इस अवगाहनाको एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे तीन वृद्धियाँ द्वारा त्रीन्टिय निर्वृत्तिपर्याप्तककी जघन्य अवगाहनाके सदश हो जाने तक बढाना चाहिये । यहां गुणकार संख्यात समय है, क्योंकि, बादरसे बादरका अवगाहना-गणकार संख्यात समय है, ऐसा सूत्रमें निर्देश है। फिर इस अवगाहनाको एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे तीन वृद्धियों द्वारा चतुरिन्द्रिय निर्वृत्तिपर्याप्तकी जघन्य अवगाहनाके सददा हो जाने तक बढ़ाना चाहिये। फिर इस अवगाहनाको एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे तीन वृद्धियों द्वारा पंचेन्द्रिय निर्वृत्तिपर्याप्तककी ज्ञघन्य अवगाहनाके सदश हो जाने तक बढ़ाना चाहिये। फिर इस अवगाहनाको **ড়. ११−**७.

वोगाहणा परेसुत्तरादिकमेण तीहि वड्डीहि वड्डावेदव्वा जाव तेइंदियणिव्वित्तिअपक्जत्तयस्स उक्किस्सियाए ओगाहणाए सिसी जादा ति । तदो एसा ओगाहणा पदेसुत्तरादिकमेण तीहि वड्डीहि वड्डावेदव्वा जाव चर्डीरियणिव्वित्तिअपज्जत्तयस्स उक्किस्सियाए ओगाहणाए सिसी जादा ति । तदो इमा ओगाहणा पदेसुत्तरादिकमेण तीहि वड्डीहि वड्डावेदव्वा जाव बीइंदियणिव्वित्तिअपज्जत्तयस्स उक्किस्सियाए ओगाहणाए सिसी जादा ति । पुणो एसा ओगाहणा पदेसुत्तरादिकमेण तीहि वड्डीहि वड्डावेदव्वा जाव बादरवणप्किदिक्किइयप्तेयसरीरिणव्वित्तिअपज्जत्तयस्स उक्किस्सियाए ओगाहणाए सिसी जादा ति । पुणो इमा ओगाहणा पदेसुत्तरादिकमेण तीहि वड्डीहि वड्डावेदव्वा जाव पंचिदियणिव्वित्ति-अपज्जत्तयस्स उक्किस्सियाए ओगाहणाए सिसी जादा ति । पुणो वि एसा ओगाहणा पदेसुत्तरादिकमेण तीहि वड्डावेदव्वा जाव तेइंदियणिव्वित्तिपज्जत्तयस्स उक्किस्सियाए ओगाहणा पदेसुत्तरादिकमेण तीहि वड्डीहि वड्डावेदव्वा जाव चर्डीरियणिव्वित्तिपज्जत्तयस्स उक्किस्सियाए ओगाहणाए सिसी जादा ति । पुणो एसा ओगाहणा पदेसुत्तरादिकमेण तीहि वड्डीहि वड्डावेदव्वा जाव वेइंदियणिव्वित्तपञ्जत्तयस्स उक्किस्सियाए ओगाहणाए सिसी जादा ति । पुणो एसा ओगाहणा पदेसुत्तरादिकमेण तीहि वड्डीहि वड्डावेदव्वा जाव वेइंदियणिव्वित्तपञ्जत्त्वस्स उक्किसियाए ओगाहणाए पदेसुत्तरादिकमेण तीहि वड्डीहि वड्डावेदव्वा जाव वेइंदियणिव्वित्तपञ्जत्त्वस्स उक्किसियाए ओगाहणा पदेसुत्तरादिकमेण तीहि वड्डीहि वड्डावेदव्वा जाव वेइंदियणिव्वित्तपञ्जत्वस्स उक्किसियाए ओगाहणाए सिसी जादा ति । तदो इमा ओगाहणा पदेसुत्तरादिकियाण्या परेसी जादा ति । तदो इमा ओगाहणा पदेसुत्तरादिकियाण्या परेसुत्तरादिकियाण्या ति । तदो इमा ओगाहणा पदेसुत्तरादिकियाण्या ति । तदो इमा ओगाहणा पदेसुत्तरादिकियाण्या परेसुत्तरादिकियाण्या ति । तदो इमा ओगाहणा परेसुत्तरादिकियाण्या ति । तदो हिमालियाण्या ति । तदो ति । तदो ति । तदो ति । त

एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे तीन वृद्धियों द्वारा त्रीन्द्रिय निर्वृत्यपर्याप्तककी उरकुष्ट अवगाहनाके सददा हो जाने तक बढ़ाना चाहिये। पश्चात् इस अव-गाहनाको एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे तीन वृद्धियों द्वारा चतुरिन्द्रिय निर्वृत्त्यपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहनाके सददा हो जाने तक बढ़ाना चाहिय। तरपञ्चात् इस अवगाहनाको एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमले तीन द्वारा द्वीन्द्रिय निर्वृत्यपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहनाके सहश हो जाने तक बढ़ाना चाहिये। पश्चात् इस अवगाहनाको एक प्रदेश अधिक इत्यादि ऋमसे तीन पुद्धियों द्वारा बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकदारीर निर्वृत्यपर्याप्तककी उत्क्रष्ट गाहनाके सददा हो जाने तक बढ़ाना चाहिये। फिर इस अवगाहनाको एक प्रदेश अधिक इत्यादि कमसे तीन वृद्धियों द्वारा पंचेन्द्रिय निर्वृत्यपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहनाके सदश हो जाने तक बढ़ाना चाहिये। फिर भी इस अचगाहनाको एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे तीन वृद्धियों द्वारा श्रीन्द्रिय निर्मुशिपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहनाके सददा हो जाने तक बढ़ाना चाहिये। प्रशात् इस अवगाहनाको एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे तीन वृद्धियों द्वारा चतुरिन्द्रिय निर्वृत्तिपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहनाके सददा हो जाने तक बढ़ाना बाहिये। फिर इस अवगाहन।को एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे तीन वृद्धियाँ बारा क्षीन्द्रिय निर्वृत्तिपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहनाके सहश हो जाने तक बढ़ाना बाहिये। फिर इस अवगाहनाको एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे तीन वृद्धियो

सुत्तरादिकमेण तीहि वङ्कीहि वङ्कावेदव्वा जाव बादरवणप्फादिकाइयपत्तेयसरीरिणव्विष्टि-पञ्जत्तयस्स उक्किस्सियाए ओगाहणाए सिरेसी जादा ति । तदो पदेसुत्तरादिकमेण तीहि वङ्कीहि इमा ओगाहणा वडावेदव्वा जाव पंचिदियाणव्वित्तपञ्जत्तयस्स उक्कस्सो-गाहणाए सरिसी जादा ति ।

पुणी अण्णेगण विक्खंभुस्सेहेहि महामञ्ज्यमाणेण महामञ्ज्ञायामादे। संखेज्जगुणहीणायामेण महप्पदेसे विद्विदेगागासपदेसेण रुद्धमञ्जेण पुव्वित्रायामेण सह जोयणसहस्सस्स
वेयणाए विणा मारणंतियसमुग्चादे कदे महामञ्जेगाहणादो एसा ओगाहणा पदेसुत्तरा
होदि, मुहम्मि बिंहूदएगागासपदेसेण अहियतुवरुंभादो । पुणो एदेणेव रुद्धमञ्जेण महम्मि
बिहुददोआगासपदेसेण जोयणसहस्समारणंतियसमुग्घादे कदे पुव्वित्रुक्खेत्तादो [दो-]
पदेसुत्तरिवयपो होदि । एवमेदेण कमेण संखेज्जपदरंगुरुमेत्ता आगासपदेसा व्ह्रुविद्वा ।
एवं विहुद्ग हिदखेत्तेण पदेसुत्तरजोयणसहस्सस्स मारणंतियसमुग्घादे कदे रुद्धमञ्ज्ञखेतं
सिरसं होदि । पुणो पदेसुत्तरादिकमेण मुहम्मि संखेज्जपदरंगुरुाणि पुट्वं व विहुद्
हिदखेत्तेण दुपदेगुत्तरजोयणसहस्सस्स कदमारणंतियसमुग्धादकखेतं सिरसं होदि । एवं
एदेण कमेण णेदव्वं जाव आयामे। सादिरेयअद्धहमरज्जुमेत्तो जादो ति । एदेण खेतेण

द्वारा वादर वनस्पातिकायिक प्रत्येकदारीर निर्वृत्तिपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहनाके सहदा हो जाने तक बढ़ाना चाहिये। तत्पश्चात् एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे तीन वृद्धियाँ द्वारा इस अवगाहनाको पंचिन्द्रिय निर्वृत्तिपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहनाके सहदा हो जाने तक बढ़ाना चाहिये।

फिर विष्करम व उत्सेधकी अपेक्षा महामत्स्यके सहरा व महामत्स्यके आयामसे संख्यातगुणे हीन आयामवाले तथा मुखप्रदेशमें एक आकाशप्रदेशकी वृद्धिको प्राप्त हुए अन्य एक प्राप्त मत्स्यके द्वारा पूर्व आयामके साथ बेदनाके विना एक हजार योजन मारणान्तिकसमुद्धात किये जानेपर महामत्स्यकी अवगाहनासे यह अवगाहना एक प्रदेश अधिक होती है, क्योंकि, वह मुखमें वृद्धिको प्राप्त हुए एक आकाशप्रदेशसे अधिक पायी जाती है। पश्चात् हसी प्राप्त मत्स्यके द्वारा मुखमें दो आकाश प्रदेशोंसे वृद्धिगत होकर एक हजार योजन मारणान्तिक समुद्धात किये जानेपर पूर्वके क्षेत्रकी अपेक्षा [दो] प्रदेशोंसे अधिक विकल्प होता है। इस प्रकार इस कमसे संख्यात प्रतरांगुल प्रमाण आकाशप्रदेशोंको बढ़ाना खाहिय। इस प्रकार इस कमसे संख्यात प्रतरांगुल प्रमाण आकाशप्रदेशोंको बढ़ाना खाहिय। इस प्रकार बढ़कर स्थित क्षेत्रसे एक प्रदेश अधिक एक हजार योजन मारणान्तिकसमुद्धात करनेपर प्राप्त मत्स्यका क्षेत्र समान होता है। पश्चात् एक प्रदेश अधिक इत्यादि कमसे मुखमें पूर्वके समान संख्यात प्रतरांगुल बढ़कर स्थित क्षेत्रसे दो प्रदेश अधिक एक हजार योजन मारणान्तिकसमुद्धात करनेपल प्रकार योजन मारणान्तिकसमुद्धात करनेवालेका क्षेत्र समान होता है। इस प्रकार इस कमसे आयामके साधिक साढ़े सात राजु प्रमाण होता है। इस प्रकार इस कमसे आयामके साधिक साढ़े सात राजु प्रमाण हो

१ अ-काप्रत्योः 'इमाओ बहुीओ 'इति पाठः । २ अ-काप्रत्योः 'अणेगेण 'इति पाठः ।

१ प्रतिपु ' -समुखाइं कद- ' इति पाढः।

होगणाहीए वायव्विदिसादी तिण्णि विग्गहकंदयाणि कादूण मारणंतियसमुग्घादेण सत्तम-पुढवीणेरइएसु सेकाले उप्पन्निहिदि ति हिदस्स खेतं सिरसं होदि । एवं वाङ्कृद्ण हिदो च अण्णेगो वेयणसमुग्धादेण तिगुणिवक्खंसुरसेहे काऊण मारणंतियसमुग्धादेण अद्धहम-रज्जूणं णवमभागं गंतूण हिदो च ओगाहणाए सिरसा । पुणो वि पुव्विल्लं मोत्तूण इमं चेत्रूण णिरंतर-सांतरकमण पुष्वं व वङ्गावेदच्वं जाव आयामो अद्धहमरुज्जेमतं पत्तो ति । एवं वङ्गाविदे णाणावरणीयस्स अजहण्णसन्वखेत्तवियपाणं सामित्तपरूवणा कदा होदि ।

अथवा सित्थंमच्छो चेव मारणंतियसमुग्घादेण तिण्णि विग्गहंकंदयाणि कादूण सादिरेयअद्ध्वमरज्जुआयामस्तं णेदच्वो । पासखेत्तं वङ्गाविज्जमाणे एककसराहेण पासिम्म बिहुदअद्ध्वमरज्जुओ पदरंगुलस्स संखेजजिदमाणेण खंडिय तत्थ एगखंडमत्तमायामिम्म अविणय सिरसं कादूण पुणो सांतर-णिरंतरकमेण ऊणक्खेत्तं वङ्गाविदच्वं । एवं पुणो पुणो पासखेतं वङ्गाविय पुच्चिल्लखेत्तंण सिरसं करिय पुणो ऊणक्खेतं वङ्गाविय णेदच्वं जाव महामच्छुक्कस्ससमुग्धादखेत्तेण सिरसं जादं ति । एवं णाणावरणीयस्स अजहण्णसामित्त-पर्वणा कदा होदि ।

जाने तक छ जाना चाहिये। इस क्षेत्रसे, जो छोकनाछीकी वायव्य दिशासे तीन विश्वहकाण्डक करके मारणान्तिकसमुद्धानसे सात्यीं पृथिविके नारिकयोंमें अनन्तर समयमें उत्पन्न होनेके सन्मुख स्थित है उसका, क्षेत्र समान है। इस प्रकार बढ़कर स्थित तथा दूसरा एक वेदनासमुद्धातसे तिगुणे विष्कम्भ व उत्सिधको करके मारणान्तिकसमुद्धातसे साढ़े सात राजुओंके नीवें भागको प्राप्त होकर स्थित हुआ, ये दोनों जीव अवगाहनाकी अपेक्षा समान हैं। फिरसे भी पहिलेको छोड़कर और इसे श्रहणकर निरन्तर-सान्तर क्रमसे आयामके साढ़े सात राजु प्रमाणको प्राप्त होने तक पहिलेके ही समान बढ़ाना चाहिय। इस प्रकार बढ़ानेपरं श्वानावरणीयके सब अजधन्य क्षेत्रविकल्पोंके स्वामित्वकी प्रक्रपणा समाप्त हो जाती है।

अथवा सिक्थ मत्स्यको ही मारणान्तिकसमुद्घातसे तीन विग्रहकाण्डकोंको कराकर साधिक साढ़े सात राजु आयामको प्राप्त कराना चाहिय। पार्श्वक्षेत्रके बढ़ाते समय एक साथ पार्श्वक्षेत्रमें वृद्धिको प्राप्त साढ़े सात राजुओंको प्रतरांगुलके संख्यातवें भागसे खण्डिन करके उसमेंसे एक खण्डप्रमाणको आयाममेंसे कम करके सहरा कर फिर सान्तर निरन्तर कमसे कम किये गये क्षेत्रको बढ़ाना खाहिये। इस प्रकार वार चार पार्श्वक्षेत्रको बढ़ाकर पूर्व क्षेत्रके समान करके पश्चात् कम किये गये क्षेत्रको बढ़ाकर महामत्स्यके उत्कृष्ट समुद्धातक्षेत्रके सहदा हो जाने तक ले जाना चाहिये। इस प्रकार क्षानावरणीयक अजघन्य क्षेत्र सम्बन्धि स्वामित्वकी प्रक्रपणा समाप्त होती है।

९ प्रतिषु 'सिद्ध' इति पाठः । २ ताप्रती 'सादिरेया अद्धट्टमरव्ज् आयामस्स ' इति पाठः । ३ प्रतिषु 'पासयर्त्त' इति पाठः ।

एत्थ खेत्तद्वाणसामिजीवपरूवणाए पह्नवणा पमाणं सेडी अवहारी मागाभागं अप्पाबहुगमिदि छ अणिओगदाराणि । एदेसि छण्णमिणोआगदाराणमुक्कस्साणुक्कस्सद्राणेस जहा परूवणा कदा तहा कायव्वा।

#### एवं सत्तरणं कम्माणं ॥ २२ ॥

जहा णाणावरणीयस्स जहण्णाजहण्णाक्षेत्तपरूवणा कदा तहा सत्तरणं कम्माणं कायव्वं. विसेसाभावादो । एवं सामित्तपरूवणा सगंतोक्खित्तसंख हाण-जीवसमुदाहारा समत्ता ।

# अप्पाबहुए ति । तत्थ इमाणि तिण्णि अणिओगदाराणि-जहण्णपदे उक्कस्सपदे जहण्णुक्कस्सपदे ॥ २३॥

एरथ तिण्णि चेव अणिओगद्दाराणि ति संखाणियमी किमद्वं कीरदे ? ण एस दोसी, भण्णेसिमेत्थ अणिओगहाराणं संभवाभावादो ।

## जहण्णपदे अट्टण्णं पि कम्माणं वेयण(ओ तुल्लाओ ॥ २४ ॥

यहां क्षेत्रस्थानेंकि स्वामिभृत जीवोंकी प्ररूपणामें प्ररूपणा, प्रमाण, श्रेणि, अवहार, भागाभाग और अब्पबहत्व, य छह अनुयोगद्वार हैं। इन छह अनुयोग-द्वारोंकी प्ररूपणा जैसे उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट क्षेत्रोंमें की गयी है वैसे ही यहां भी करना चाहिये।

इसी प्रकार शेष सात कर्मीके जबन्य व अजबन्य क्षेत्रोंकी प्ररूपणा करना चाहिये ॥ २२ ॥

जिस प्रकार ज्ञानावरणीय कर्मके जयन्य व अजयन्य क्षेत्रींकी प्ररूपणा की गई है उसी प्रकार शेव सात कमाँके उक्त क्षेत्रोंकी प्रकरणा करना चाहिये, क्योंकि, उसमें केहि विशेषता नहीं है। इस प्रकार अपने भीतर संख्या, स्थान भीर जीवसमुदाहारको रखनेवाली स्वामित्वप्ररूपणा समाप्त हुई।

अल्पबहृत्व अधिकृत है। उसकी प्ररूपणामें ये तीन अनुयोगद्वरा हैं- जघन्य पदमें. उत्कृष्ट पदमें और जघन्योत्कृष्ट पदमें ॥ २३ ॥

शैका- यहां तीन ही अनुयोगद्वार हैं, ऐसा संख्याका नियम किसिछिये किया जाता है ?

यह कोई दोव नहीं है, क्योंकि, और दूसरे अनुयोगद्वारोंकी यहां सम्भावना नहीं है।

जघन्य पदमें आठों ही कर्मीकी वेदनायें समान हैं ॥ २४॥

कुदो १ तदियसमयआहारय-तदियसमयतन्भवत्थसुहुमिगोदिलद्धिअपन्जत्तयिम जहण्णजोगिम्हि अहण्णं वि कम्माणं जहण्णक्खेत्तुवलंभादो । तम्हा जहण्णपदप्पाबहुगं णित्थि ति मणिदं होदि ।

उनकस्सपदे णाणावरणीय- दंसणावरणीय-मोहणीय-अंतराइ-याणं वेयणाओ खेत्तदो उनकस्सियाओ चत्तारि वि तुल्लाओ थोवाओ ॥ २५ ॥

कधमेदेसि तुल्ठतं ? एगसामितादो । सादिरेयअद्धडमरज्जूहि संखेज्जपदरंगुलेसु गुणिदेसु घादिकम्माणमुक्कस्सखेतं होदि । एदं थोवमुवरिभण्णमाणखेतादो ति उत्तं होदि ।

वेयणीय-आउअ-णामा-गोदवेयणाओ खेत्तदो उनकस्तियाओ चत्तारि वि तुल्लाओ असंखेज्जगुणाओ ॥ २६ ॥

एत्य गुणगारे। जगपदरस्त असंखेज्जदिभागे। कुदो १ संखेज्जपदरंगुरुगुणिद-जगसेडिमेत्तेण घादिकम्माणं उक्कस्सक्खेत्तेण घणलेगे मागे हिदे जगपदरस्त असंखे-जजदिभागुवरुंभादे।।

इसका कारण यह है कि नृतीय समयवर्ती आहारक और तर्भवस्थ होनेके तीसरे समयमें वर्तमान सूक्ष्म ।निगोद रुब्ध्यपर्याप्तक जीवके जघन्य योगके होनेपर आठों ही कर्मोंका जघन्य क्षेत्र पाया जाता है। इसीलिये जघन्य पदमें अञ्चबहुत्व नहीं है, यह उक्त कथनका अभिभाय है।

उत्कृष्ट पदमें ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अन्तराय, इन कर्मीकी वेदनायें क्षेत्रकी अपेक्षा उत्कृष्ट चारें। ही समान व स्तोक हैं ॥ २५ ॥

शंका- इन वेदनाओं के समानता कैसे है ?

समाधान - इसका कारण यह है कि उनका स्वामी एक है।

साधिक साढ़े सात राजुओं द्वारा संख्यात प्रतरांगुलोंको गुणित करनेपर घातिया कमीका उत्कृष्ट क्षेत्र होता है। यह आगे कहे जानेवाले क्षेत्रसे स्तोक है, यह सुत्रका अभिप्राय है।

वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र, इनकी वेदनायें क्षेत्रकी अपेक्षा उत्कृष्ट चारों ही

समान व पूर्वकी वेदनाओंसे असंख्यातगुणी हैं ॥ २६ ॥

यहां गुणकार जगप्रतरका असंस्थातयां भाग है, क्योंकि, घातिकर्मीका जो इस्कृष्ट क्षेत्र संस्थात प्रतरांगुळोंसे गुणित जगभेणिके बराबर है उसका घनळोकर्मे भाग देनेपर जगप्रतरका असंस्थातयां भाग पाया जाता है।

१ तामती ' अहणाओगेहि ' इति पाठः ।

जहण्णुक्कस्सपदेण अट्ठण्णं पि कम्माणं वेदणाओ स्वेत्तदो जहण्णियाओ तुल्लाओ योवाओ ॥ २७॥

सुगममेदं ।

णाणावरणीय-दसंणाणावरणीय-मोहणीय - अंतराइयवेयणाओ खेत्तदो उक्कस्सियाओ चत्तारि वि तुल्लाओ असंखेज्जगुणाओ॥२८॥

एत्य गुणगारा जगसेडीए असंखेजजदिमागो । कुदो १ अहण्णं कम्माणं जहण्ण-क्खेतेण अंगुलस्स असंखेजजदिमागेण घादिकम्मुक्कस्सखेते मागे हिदे वि अंगुलस्स असंखेजजदिमागेण जगसेडीए खंडिदाए तत्थ एगखंडुवलंभादा ।

वेयणीय-आउअ-णामा-गोदवेयणाओ स्वेत्तदो उक्कस्सियाओ चत्तारि वि तुल्लाओ असंखेज्जगुणाओ ॥ २९॥

एत्थ गुणगारे। सुगमो, पुन्वं परूविदत्तादो । एदमप्पाबहुगसुत्तं सन्वजीवसमा-साओ अस्सिद्ण ण परूविदं ति कट्ट संपिद्द सन्वजीवसमासाओ अस्सिद्ण णाणावरणादि-कम्माणं जहण्णुक्कस्सखेतपरूवणडमप्पाबहुगदंडयं भण्णदि—

जघन्योत्कृष्ट पदसे आठों है। कर्मीकी क्षेत्रकी अपेक्षा जघन्य वेदनायें तुल्य व स्तोक हैं ॥ २७ ॥

यह सूत्र सुगम है।

ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अन्तराय कर्मकी वेदनायें क्षेत्रकी अपेक्षा उत्कृष्ट चारें। ही तुल्य व पूर्वीक्त वेदनाओंसे असंख्यागुणी हैं।। २८।।

यहां गुणकार जगश्चेणिका असंख्यातवां भाग है, क्योंकि, आठों कर्मीका जो जक्ष्म्य क्षेत्र अंगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण है उसका घातिकर्मोंके उस्कृष्ट क्षेत्रमें भाग देनेपर भी अंगुलके असंख्यातवें भागसे जगश्चेणिको स्नण्डित करनेपर उसमेंसे एक खण्ड पाया जाता है।

वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र कर्मकी वेदनायें क्षेत्रकी अपेक्षा उत्कृष्ट चारों ही तुल्य व पूर्वोक्त वेदनाओंसे असंख्यातगुणी हैं ॥ २९॥

यहां गुणकार सुगम है, क्योंकि, उसकी पहिले मक्षणा की जा खुकी है। यह अस्पबहुत्वसूत्र चूंकि सब जीवसमासीका आश्रय करके नहीं कहा गया है, अत एव अब सब जीवसमासीका आश्रय करके ज्ञानावरणीय आदि कर्मोके जधन्य व उत्कृष्ट क्षेत्रकी प्रकृपणा करनेके लिये अस्पबहुत्वदण्डक कहा जाता है।

९ प्रतिषु 'हिदेसु ' इति पाठः । २ प्रतिषु 'सथ्वा ' इति पाठः ।

एतो सन्वजीवेसु ओगाहणमहादंडओ कायन्वो भवदि ॥३०॥ सुगममदं।

सन्वत्थोवा सुहुमणिगोदजीवअपज्जत्तयस्स जहण्णिया ओ-गाहणा ॥ ३१॥

एगमुस्सेहचणंगुरुं पिठदोवमस्स असंखेडजिदभागेण भागे हिदे एदिस्से जहण्णो-गाहणाए पमाणं होदि ।

संहुमवाउक्काइयअपज्जत्तयस्स जहण्णिया ओगाहणा असं-खेज्जगुणा ॥ ३२ ॥

एत्थ गुणगारा आविलयाए असंखेज्जिदिभागो । अपज्जते ति उत्ते लिद्धअपज्ज-त्तस्स गहणं, णिव्वत्तिअपज्जत्तजहण्णोगाहणाए उवीर परूविज्जमाणत्तादो ।

सुहुमतेउकाइयअपज्जत्तयस्स जहण्णिया ओगाहणा असं-खेज्जगुणा ॥ ३३ ॥

गुणगारे। आवितियाए असंखेडजिदभागो। एत्य त्रिब्धियवज्जत्तयस्मेव गहणं कायन्वं। सुहुमआउक्काइयअपज्जत्तयस्स जहण्णिया ओगाहणा असं-स्वेज्जगुणा ॥ ३४॥

यहांसे आगे सब जीवसमासोंमें यह अवगाहनादण्डक करने योग्य है।।३०।। यह सूत्र सुगम है।

स्क्ष्म निगोद अपर्थाप्तक जीवकी जघन्य अवगाहना सबसे स्ते।क है ॥ ३१ ॥
एक उत्सेधघनांगुलमें पत्योपमके असंख्यातवें भागका भाग देनपुर इस
जघन्य अवगाहनाका प्रमाण होता है।

सूक्ष्म वायुकायिक अपयोग्तककी जघन्य अवगाहना उससे असंख्यातगुणी है ॥३२॥ यहां गुणकार आवळीका असंख्यातवां भाग है। 'अपर्याप्त 'कहनेपर उससे लब्ध्यपर्याप्तकका ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि, निर्वृत्त्यपर्याप्तककी जघन्य अवगाहना आगे कही जानेवाली है।

उससे सूक्ष्म तेजकायिक अपर्याप्तककी जघन्य अवगाहना असंख्यातगुणी है।।३३॥ गुणकार आवलीका असंख्यातवां भाग है।यहां लब्ध्यपर्याप्तकका ही प्रहण करना चाहिये।

उससे सूक्ष्म जलकायिक अपर्याप्तकी जघन्य अवगाहना असंख्यातगुणी है ॥ ३४ ॥

१ अ-काप्रत्योः 'भणदि ' इति पाठः ।

को गुणगारो ? आवित्याए असंखेडजदिमागो । एत्थ वि लिद्धअपडजत्तयस्स गहणं कायव्वं ।

सुहुमपुढिवकाइयलिङ्गअपज्जत्तयस्स जहिणया ओगाहणा असंखेज्जगुणा ॥ ३५॥

गुणगारो आविलयाए असंखेज्जदिभागे। ।

बादरवाउक्काइयअपज्जत्तयस्स जहण्णिया ओगाहणा असं-खेज्जगुणा ॥ ३६॥

एत्य गुणगारे। पलिदोवमस्त असंखेज्जदिभागो ।

बादरतेउक्काइयअपज्जत्तयस्स जहण्णिया ओगाहणा असं-खेज्जगुणा ॥ ३७ ॥

गुणगारे। पिटदोवमस्स असंखेडजिदभागे। ।

बादरआउक्काइयअपज्जत्तयस्त जहण्णिया ओगाहणा असं-खेज्जगुणा ॥ ३८ ॥

एत्य गुणगारे। पछिदे।वमस्स असंखेजजदिभागे। ।

बादरपुढविकाइयअपज्जत्तयस्स जहण्णिया ओगाहणा असं-खेज्जगुणा ॥ ३९॥

गुणकार क्या है ? गुणकार आवलीका असंख्यातवां भाग है। यहां भी छव्ध्यपर्याप्तकका ब्रहण करना चाहिये।

सूक्ष्म पृथिवीकायिक लब्ध्यपर्याप्तककी अघन्य अवगाहना उससे असंख्यातगुणी है ॥ ३५ ॥

गुणकार आवलीका असंख्यातवां भाग है।

उससे बादर वायुकायिक अपर्याप्तककी जघन्य अवगाहना असंख्यातगुणी है ॥३६॥ यहां गुणकार पत्योपमका असंख्यातवां भाग है।

उससे बादर तेजकायिक अपर्याप्तककी जघन्य अवगाहना असंख्यातगुणी है ॥३७॥ गुणकार पच्येःपमका असंख्यातवां भाग है।

उससे बादर जलकायिक अपर्याप्तककी जघन्य अवगाहना असंख्यातगुणी है ॥३८॥ यहां गुणकार पच्योपमका असंख्यातयां भाग है।

उससे बादर पृथिवीकायिक अपर्याप्तककी जघन्य अवगाइना असंख्यातगुणी है।।३९॥ इ. ११-८.

एत्य वि गुणगारा पिठदोवमस्स असंखेज्जदिभागा ।

बादरणिगोदजीवअपज्जत्तयस्स जहण्णिया ओगाहणा असं-खेज्जगुणा ॥ ४०॥

गुणगारो पिटदोवमस्स असंखेज्जिदमागे। ।

णिगोदपदिद्विदअपज्जत्तयस्स जहण्णिया ओगाहणा असंखेज-गुणा ॥ ४१ ॥

गुणगारे। पछिदे।वमस्स असंखेज्जदिभागे। ।

बादरवणप्फदिकाइयपत्तेयसरीरअपज्जत्तयस्स जहण्णिया ओ-गाहणा असंखेज्जगुणा ॥ ४२॥

गुणगारे। पठिदे।वमस्स असंखेज्जदिभागो ।

बीइंदियअपज्जत्तयस्स जहण्णिया ओगाहणा असंखेज्जगुणा
॥ ४३ ॥

गुणगारा पिलदोवमस्स असंखेज्जदिभागा ।

तीइंदियअपज्जत्तयस्स जहिणया ओगाहणा असंखेज्ज-गुणा ॥ ४४ ॥

गुणगारे। पिटदोवमस्स असंखेक्जिद्भागे। ।

यहां भी गुणकार परयोपमका असंख्यातवां भाग है। उससे बादर निगोद जीव अपर्याप्तककी जघन्य अवगाहना असंख्यातगुणी है।।४०॥ गुणकार परयोपमका असंख्यातवां भाग है।

उससे निगोदप्रतिष्ठित अपर्याप्तककी जघन्य अवगाहना असंख्यातगुणी है ॥४१॥ गुणकार पच्योपमका असंख्यातवां भाग है।

उससे बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर अपर्याप्तककी जघन्य अवगाहना असंख्यातगुणी है ॥ ४२ ॥

गुणकार पच्योपमका असंख्यातवां भाग है।
उससे द्वीन्द्रिय अपर्याप्तककी जघन्य अवगाहना असंख्यातगुणी है।।४३॥
गुणकार पच्योपमका असंख्यातवां भाग है।
त्रीन्द्रिय अपर्याप्तककी जघन्य अवगाहना उससे असंख्यातगुणी है।। ४४॥
गुणकार पच्योपमका असंख्यातवां भाग है।

#### चउरिंदियअपज्जत्तयस्स जहण्णिया ओगाहणा असंखेज्जगुणा 11 84 11

गुणगारो पलिदोवमभ्स असंखेजजदिभागा ।

पंचिंदियअएडजत्तयस्स जहणिया ओगाहणा असंखेजजगुणा 11 88 11

गुणगारी पिटदोवमस्स असंखेडजिदभागा । एदाओ पुन्वं परूविदसन्वजहण्णो-गाहणाओं लद्भिअपन्जताणं ति घेतच्वाओ । संपिह उत्तरि भण्णमाणाओ णिव्वत्तिपञ्जताणं णिव्वत्तिअपज्जताणं चि वेत्तव्वाओ ।

# सुहुमणिगोदजीवणिञ्वतिपज्जत्तयस्स जहण्णिया ओगाहणा असंखेज्जगुणा ॥ ४७ ॥

एत्थ गुणगारे। आवितयाए असंखेज्जदिभागे। I

तस्सेव अपज्जत्तयस्स उनकस्सिया ओगादृणा विसेसाहिया ॥ तस्सेवे ति उत्ते णिव्वत्तिअपज्जत्तयस्स गहणं. अण्णेण सह पच्चासत्तीए अभावादो । केत्रियमेत्रो विसेसे। ? अंगुलस्स असंखेज्जदिभागमेत्रो । तस्स को पंडिमागे। ? आविलयाप असंखेजजदिभागा । केसिंचि आइरियाणमहिष्पाएण पिठदोवमस्स असंखेजजदिभागा ।

चतुरिन्द्रिय अपर्याप्तककी जघन्य अवगाहना उससे असंख्यातगुणी है ॥ ४५ ॥ गुणकार पच्योपमका असंख्यातवां भाग है।

पंचेन्द्रिय अपर्याप्तककी जघन्य अवगाहना उससे असंख्यतातृणी है ।। ४६ ॥

गुणकार पत्योपमका असंख्यातवां भाग है। ये पूर्व प्रकृषित सब जघन्य अवगाहनायें लब्ध्यपर्याप्तकोंकी ग्रहण करना चाहिये। अब आगे कही जानेवाली निर्वतिपर्याप्तकोंकी और निर्वत्यपर्याप्तकोंकी समझना चाहिये।

उससे सुक्ष्म निगोद जीव निर्वृत्तिपर्याप्तककी जघन्य अवगाहना असंख्यातगुणी है।।४७। यहां गुणकार आवलीका असंस्यातवां भाग है।

उसके ही अपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना उससे विशेष अधिक है !। ४८॥

' उसके हा' ऐसा कहनेपर निर्वृत्त्यपर्याप्तकका ब्रहण करना चाहिये. क्योंकि. और किसी इसरेके साथ प्रत्यासित नहीं है। विशेषका प्रमाण कितना है ? वह अंगुलके असंख्यातर्वे भाग प्रमाण है। उसका प्रतिभाग क्या है ? आवलीका असंख्यातवां भाग उसका प्रतिभाग है। किन्हीं आचार्योंके मभिप्रायसे वह पस्योपमके असंक्यातये भाग प्रमाण है।

# तस्तेव पञ्जत्तयस्त उक्किस्सिया ओगाहणा विसेसाहिया ॥ ४९ ॥

एरथ वि तस्सेवे त्ति वयणेण णिव्वत्तीए गहणं । केत्तियमेत्तो विसेसे। ? अंगुलस्स असंखेज्जिदमागमेत्तो ।

## सुहुमवाउक्काइयपज्जत्तयस्त जहण्णिया ओगाहणा असं-स्वेज्जगुणा ॥ ५०॥

एत्थ गुणगारो आवंतियाए असंखेजजदिभागो । एत्थ पञ्जते ति उत्ते णिव्वति-पञ्जत्तयस्स गृहणभण्णस्सासंभवादो ।

तस्सेव अपजत्तयस्स उक्किस्सया ओगाहणा विसेसाहिया ॥ केलियमेचो विसेसो १ अंगुलस्स असंखेज्जदिभागमेचो ।

तस्तेव पज्जत्तयस्स उक्कस्सिया ओगाहणा विसेसाहिया ॥ केतियमेत्रो विसेसा १ अंगुलस्स असंखेडजिंदभागमेत्रो ।

सुहुमते उक्काइयणि व्यक्तिपज्जत्तयस्सं जहणिया ओगाहणा असंखेजजगुणा ॥ ५३॥

उसके ही पर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना उससे विशेष अधिक है ॥ ४९ ॥

यहांपर भी 'उसके ही' इस निर्देशसे निर्दृत्तिका ग्रहण किया गया है। विशेषका प्रमाण कितना है ? वह अंगुलके असंख्यातवें भाग मात्र है।

उससे सूक्ष्म वायुकायिक पर्याप्तककी जघन्य अवग्राहना असंख्यातगुणी है ॥५०॥ यहां गुणकार आवलीका असंख्यातवां भाग है। यहां 'पर्याप्तक ' ऐसा कहनेपर निर्वृत्तिपर्याप्तकका ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि, दूसरेकी सम्भावना नहीं है।

उसीके अपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना उससे विशेष अधिक है। १५१।। विशेष कितना है ? वह अंगुलके असंख्यात में माग प्रमाण है। उसीके पर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना उससे विशेष अधिक है।। ५२॥

विशेष कितना है ! वह अंगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण है।

उससे सूक्ष्म तेजकायिक निर्वृत्तिपर्याप्तककी जघन्य अवगाहना असंख्यातगुणी है ॥ ५३ ॥

गुणगारो आविलयाए असंखेजजदिमागो।

तस्सेव अपज्जत्तयस्स उक्किस्सया ओगाहणा विसेसाहिया ॥ केतियमेत्रो विसेमो १ अंगुलस्स असखेज्जीदभागमेत्रो ।

तस्सेव णिव्वत्तिपज्जत्तयस्स उक्किस्सया ओगाहणा विसेसा-हिया ॥ ५५ ॥

केतियमेचो विसेसो ? आवित्याए असंखेज्जदिमागमेचो ।

सुहुमआउक्काइयणिव्वत्तिपज्जत्तयस्स जहण्णिया ओगाहणा असंखेजजगुणा ॥ ५६॥

को गुणगारो ? आवितयाए असंखेजजदिमागी।

तस्सेव णिब्वत्तिअपज्जत्तयस्स उक्करिसया ओगाहणा विसे-साहिया ॥ ५७ ॥

केजियमेचो विसेसो १ अंगुलस्स असंखेज्जदिभागमेचो ।

तस्सेव णिव्वत्तिपज्जत्तयस्स उक्किस्सया ओगाहणा विसे-साहिया ॥ ५८ ॥

गुणकार आवलीका असंख्यातवां भाग है।

उसके ही अपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना उससे विशेष अधिक है। १४॥ विशेष कितना है ? वह अंग्रहके असंख्यातवें भाग प्रमाण है। उसके ही निर्वृत्तिपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना उससे विशेष अधिक है ॥ ५५ ॥

विशेष कितना है ? वह भावलीके असंख्यातवें भाग प्रमाण है।

उससे सुक्ष्म जलकायिक निर्वृत्तिपर्याप्तककी जघन्य अवगाहना असंख्यातगुणी है ॥ ५६ ॥

> गुणकार क्या है ? गुणकार आवलीका असंख्यातवां भाग है। उसके ही निर्वृत्यपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना उससे विशेष अधिक है ॥ ५७ ॥ विदोष कितना है ? वह अंगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण है। उसके ही निर्वृतिपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना उससे विश्लेष अधिक है ॥ ५८ ॥

केचियमेत्ता विसेसा ? अंगुलस्स असंखेज्जदिभागमेत्ता ।

सुहुमपुढविकाइयणिव्वत्तिपञ्जत्तयस्स जहण्णिया ओगाहणा असंखेज्जगुणा ॥ ५९॥

को गुणगारा ? आविष्ठयाएँ असंखेज्जदिभागा ।

तस्तेव णिव्वत्तिअपज्जत्तयस्त उक्किस्तिया ओगाहणा विसे-साहिया॥६०॥

केसियमेत्तो विसेसो १ अंगुलस्स असंखेज्जिदिभागमेत्तो ।

तस्तेव णिव्वत्तिपज्जत्तयस्म उक्किसया ओगाहणा विसे-साहिया॥ ६१॥

केत्तियमेत्तो विसेसो ? अंगुलस्स असंखेज्जदिभागमेत्तो ।

बादरवाउक्काइयणिव्वत्तिपज्जत्तयस्म जहण्णिया ओगाहणा असंखेज्जगुणा ॥ ६२ ॥

को गुणगारो ? पिछदोवमस्स असंखेजजदिमागी।

तस्तेव णिव्वत्तिअपज्जत्तयस्य उक्किसया ओगाहणा विसे-साहिया॥ ६३॥

विशेष कितना है ? यह अंगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण है।
उससे सूक्ष्म पृथिवीकायिक निर्वृत्तिपर्याप्तककी जघन्य अवगाहना असंख्यातगुणी
है॥ ५९॥

गुणकार क्या है ? गुणकार आवलीका असंख्यातवां भाग है । उसके ही निर्वृत्त्यपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना उससे विशेष अधिक है ॥ ६०॥ विशेष कितना है ? वह अंगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण है ।

उसके ही निर्वृत्तिपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना उससे विशेष अधिक है ॥ ६१॥ विशेष कितना है ! वह अंगुलके असंख्यातवें भाग प्रणाण है।

उससे बादर वायुकायिक निर्वृत्तिपर्याप्तककी जघन्य अवगाहना असंख्यातगुणी है ॥ ६२ ॥

गुणकार क्या है ! गुणकार परयोपमका असंज्यातयां भाग है। उसके ही निर्वृत्त्यपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना उससे विशेष अधिक है।।६३॥

१ प्रतिषु ' पल्जिबोषमस्य ' इति पाठः ।

केत्रियमेत्रो विसेसा ? अंगुलस्स असंखेज्जदिमागमेत्रो ।

तस्सेव णिव्वत्तिपज्जत्तयस्स उक्कस्सिया ओगाहणा विसे-साहिया ॥ ६४ ॥

केतियमेत्रो विसेसो ? अंगुलस्स असंखेज्जदिभागमेत्रो ।

बादरतेउक्काइयणिव्वत्तिपज्जत्तयस्स जहण्णिया ओगाहणा असंखेज्जगुणा ॥ ६५॥

को गुणगारो ? पलिदोवमस्स असंखेजजदिभागे। ।

तस्सेव णिव्वत्ति अपज्जत्तयस्स उक्किस्सया ओगाहणा विसे-साहिया ॥ ६६ ॥

केत्तियमेत्रो विसेसो ? अंगुलस्स असंखेज्जदिभागमेती ।

तस्मेव णिव्वत्तिपज्जत्तयस्म उक्कस्मिया ओगाहणा विसे-साहिया ॥ ६७ ॥

केतियंमत्तो विसेसो ? अंगुलस्स असंखेज्जदिभागमेतो ।

बादरआउक्काइयणिव्वत्तिपज्जत्तयस्स जहण्णिया ओगाहणा असंखेजजगुणा ॥ ६८ ॥

> विशेष कितना है ? वह अंगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण है। उसके ही निर्वृत्तिपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना उससे विशेष अधिक है ॥ ६४ ॥ विशोध कितना है ! वह अंगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण है।

उससे बादर तेजकायिक निर्वृत्तिपर्याप्तककी जघन्य अवगाहना असंख्यात-गुणी है ॥ ६५ ॥

गुणकार क्या है ? गुणकार पत्योपमका असंख्यातवां भाग है। उसके ही निर्वृत्त्यपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना उससे विशेष अधिक है ॥६६॥ विशेष कितना है ? वह अंगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण है। उसके हैं। निर्वृत्तिपर्याप्तककी उत्क्रष्ट अवगाहना उससे विशेष अधिक है।। ६७॥ विशेष कितना है। वह अंगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण है।

उससे बादर जलकायिक निर्वृत्तिपर्याप्तककी जघन्य अवगाहना असंख्यात गुणी है ॥ ६८॥

को गुणगारे। ? पठिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमत्तो ।

तस्तेव णिब्वत्तिअपज्जत्तयस्त उक्कस्तिया ओगाहणा विसे-साहिया॥ ६९॥

केत्तियमेत्तो विसेसो ? अंगुरुस्स असंखेज्जदिभागमेत्तो ।

तस्तेव णिञ्वत्तिपज्जत्तयस्स उक्किस्सया ओगाहणा विसे-साहिया ॥ ७० ॥

केत्रियमेत्रो विसेसो १ अंगुरुस्स असंखेज्जदिभागमेत्रो ।

बादरपुढविकाइयणिव्वत्तिपज्जत्तयस्सं जहण्णिया ओगाहणा असंखेज्जगुणा ॥ ७१ ॥

को गुणगारो ? पछिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो ।

तस्सेव णिब्बत्तिअपज्जत्तयस्स उक्किस्सया ओगाहणा विसे-साहिया ॥ ७२ ॥

केचियमेत्रेण ? अंगुरुस्स असंखेडजदिभागमेत्रेण ।

तस्सेव णिव्वत्तिपज्जत्तयस्स उक्किस्सया ओगाहणा विसे-साहिया ॥ ७३ ॥

गुणकार कितना है ? वह पच्योपमके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । उसके ही निर्वृत्यपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना उससे विशेष अधिक है ॥ ६९ ॥ विशेष कितना है ? वह अंगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । उसके ही निर्वृत्तिपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना उससे विशेष अधिक है ॥ ७० ॥ विशेष कितना है ? वह अंगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण है ।

उससे बादर पृथिवीकायिक निर्वृत्तिपर्याप्तककी जघन्य अवगाहना असंख्यात-गुणी है ॥ ७१ ॥

गुणकार क्या है ? गुणकार पर्थापमका असंख्यातवां भाग है।
उसके ही निर्वृत्त्यपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना उससे विशेष अधिक है। । ७२॥
कितने मात्रसे वह अधिक है ? वह अंगुलके असंख्यातवें भाग मात्रसे अधिक है।
उसके ही निर्वृतिपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना उससे विशेष अधिक है।। ७३॥

१ प्रतिषु ' णिब्ब तिअपज्जत्तयस्स ' इति पाठः ।

केत्तियमेत्तेण ? अंगुलरत अगुंखेज्जदियागमेत्तेण ।

बादरणिगादणिब्वतिपञ्जत्तयस्य जहण्णिया ओगाहणा असं-खेजगुणा ॥ ७४ ॥

की गुणगारी ? पछिदीवमस्स असंखेज्जिदिभागी ।

तस्मेव णिव्वत्तिअपज्जत्तयस्स उक्कस्सिया ओगाहणा विसे-साहिया ॥ ७५॥

केतियमेत्तो विसेसो ? अंगुलस्स असंखेज्जदिभागमेत्तो ।

तस्मेव णिव्वत्तिपज्जत्तयस्स उनकस्सिया ओगाहणा विसे-साहिया ॥ ७६ ॥

केतियमेत्रो विंससे। १ अंगुठम्स असंखेबबदिभागमेत्रो । णिमोदपदिद्विदपज्जत्तयस्म जहण्णिया ओगाहणा असंखेज्ज-गुणा ॥ ७७ ॥

को गुणगारे। ? पिठदोवमस्स असंखेज्जिदभागा ।

तस्मेव णिव्वत्तिअपजत्तयस्य उनकस्यिया ओगाहणा विसे-साहिया ॥ ७८ ॥

केत्तियमेत्तो विसेमो ? अंगुलम्स अमंखेज्जदिभागमेत्तो ।

कितन मात्रसे वह अधिक है ? वह अंगुलक असंख्यातवें भाग मात्रसे अधिक है । उससे बादर निगोद निर्वृत्तिपर्या'तककी जवन्य अवगाहना असंख्यातुगुणी है ॥७४॥ गुणकार क्या है ? गुणकार पत्योपमका असंख्यातवां भाग है। उससे उसके ही निर्वृत्त्यपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना विशेष अधिक है ॥ ७५ ॥ विशेष क्तिना है ? वह अंगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण है। उससे ही निर्वृत्तिपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना विशेष अधिक है ॥ ७६ ॥ विशेष कितना है ? वह अंगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण है। उससे निगोदप्रतिष्ठित पर्याप्तककी जघन्य अवगाहना असंख्यात्मुणी है ॥ ७७ ॥ गुणकार क्या है ? गुणकार पत्थोपमका असंख्यातवां भाग है। उससे उसके ही निर्वृत्त्यपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना विशेष अधिक है ॥ ७८ ॥ विशेष कितना है ? वह अंगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण है।

तस्तेव णिव्वत्तिपज्जत्तयस्त उक्किस्तया ओगाहणा विसे-साहिया॥ ७९॥

केतियमेत्तो विसेसो ? अंगुठस्स असंखेज्जदिभागमेत्तो ।

बादरवणप्पदिकाइयपत्तेयसरीरणिव्वत्तिपज्जत्तयस्स जहण्णिया ओगाहणा असंखेज्जगुणा ॥ ८०॥

को गुणगारो ? पिलदोवमस्स असंखेजजिदभागा ।

बेइंदियणिञ्बत्तिपज्जत्तयस्म जहण्णिया ओगाहणा असंखे-ज्जगुणा ॥ ८१ ॥

को गुणगारो ? पछिदोत्रमस्य असंखेजजदिभागो।

तेइंदियणिव्वत्तिपज्जत्तयस्स जहण्णिया ओगाहणा संखेज्ज-गुणा' ॥ ८२ ॥

को गुणगारे। ? संखेडजा समया !

चडरिंदियणिव्वत्तिपञ्जत्तयस्स जहण्णिया ओगाहणा संखेज्ज-गुणा ॥ ८३ ॥

को गुणगारो ? संखडना समया।

उससे उसके ही निर्वृत्तिपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना विशेष अधिक है ॥ ७९॥ विशेष कितना है ? वह अंगुलक असंख्यातवें माग प्रमाण है।

उससे बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर निर्वृत्तिपर्याप्तककी जघन्य अवगाहना असंख्यातगुणी है ॥ ८० ॥

गुणकार क्या है ? गुणकार पर्योपमका असंस्थातवां भाग है ।

उससे द्वीन्द्रिय निर्वृत्तिपर्याप्तककी जघन्य अवगाहना असंख्यातगुणी है ॥ ८१ ॥

गुणकार क्या है ? गुणकार पर्योपमका असंख्यातवां भाग है ।

उससे त्रीन्द्रिय निर्वृत्तिपर्याप्तककी जघन्य अवगाहना संख्यातगुणी है ॥ ८२ ॥

गुणकार क्या है ? गुणकार संख्यान समय है ।

उससे चतुरिन्द्रिय निर्वृत्तिपर्याप्तककी जघन्य अवगाहना संख्यातगुणी है ॥ ८३ ॥

गुणकार क्या है ? गुणकार संख्यात समय है ।

श्रतिषु ' असंखेज्जगुणा ' इति पाठः ।

पंचिंदियणिव्वतिपज्जत्तयस्स जहण्णिया ओगाहणा संखे-जनगुणा ॥ ८४ ॥

को गुणगारा ? संखेडजा समया।

तेइंदियणिव्वत्तिअपज्जत्तयस्स उनकस्सिया आगाहणा संखे-ज्जगुणा ॥ ८५ ॥

की गुणगारी ? संखंडजा समया ।

च अरिदियणिव्वत्तिअपज्जत्तयस्य उनकरिसया ओगाहणा संखे-उजगुणा ॥ ८६॥

िको गुणगारे। ? संन्वेज्जा समया । ]

बेइंदियणिव्वत्तिअपज्जत्तयस्स उक्किस्सया ओगाहणा संखे-ज्जगुणा ॥ ८७ ॥

को गुणगारे। ? संखेडजा समया।

बादरवणफदिकाइयपत्तेयसरीरणिव्वत्तिअपज्जत्तयस्स रिसया ओगाहणा संखेज्जगुणा ॥ ८८ ॥

को गुणगारो ? संखडजा समया ।

उससे पंचेन्द्रिय निर्वृत्तिपर्याप्तककी जघन्य अवगाहना संख्यातगुणी है ॥ ८४ ॥ गुणकार क्या है ? गुणकार संख्यात समय है।

उससे त्रीन्द्रिय निर्वृत्त्यपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाइना संख्यातगुणी है ॥ ८५ ॥ गुणकार क्या है ? गुणकार संख्यात समय है।

उससे चतुरिन्द्रिय निर्वृत्यपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना संख्यातगुणी है ॥ ८६ ॥ [ गुणकार क्या है ? गुणकार संख्यान समय है । ]

उससे द्वीन्द्रिय निर्वृत्यपर्याप्तककी उकृष्ट अवगाहना संख्यातगुणी है ॥ ८७ ॥ गुणकार क्या है ? गुणकार संख्यात समय है।

उससे बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर निर्वृत्त्यपर्याप्तककी उकृष्ट अवगाहना संख्यातगुणी है ॥ ८८ ॥

गुणकार क्या है ? गुणकार संख्यात समय है।

पंचिंदियणिव्वत्तिअपज्जत्तयस्म उक्कस्सिया ओगाहणा संखे-ज्जगुणा ॥ ८९ ॥

को गुणगारा ? संखज्जा समया।

तेइंदियणिव्यत्तिपज्जत्तयस्म उनकस्मिया ओगाहणा संखे-ज्जगुणा ॥ ९०॥

को गुणगारो ? संखेउजा समया।

चउरिंदियणिव्वत्तिपज्जत्तयस्म उनकस्मिया आगाहणा संखे-ज्जुगुणा ॥ ९१ ॥

को गुणगारे। ? संखेजजा समया।

बेइंदियणिव्यत्तिपज्जनयस्म उक्कस्मिया ओगाहणा मंखेज्ज-गुणा ॥ ९२ ॥

को गुणगारो ? संखेजजा समया।

वाद्रवणकिदिकाइयपत्तेयसरीरणिव्दत्तिपज्जत्त्यस्म उक्क-स्सिया ओगाहणा संखेज्जगुणा ॥ ९३ ॥

को गुणगरि ? संखन्ता समया ।

उससे पंचेन्द्रिय निवृत्यपयीप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना संख्यातगुर्गा है ॥ ८९ ॥ गुणकार क्या है १ गुणकार संख्यात समय है ।

उससे जीन्द्रिय निर्वृत्तिपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना संस्पातगुणी है ॥ ९० ॥ गुणकार क्या है ? गुणकार संस्थात समय है ।

उससे चतुरिन्द्रिय निर्वृत्तिपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना संख्यातगुणी है ॥ ९१॥ गुणकार क्या है ? गुणकार संख्यात समय है।

उससे द्वीन्द्रिय निर्वृत्तिपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना संख्यातगुणी है ॥ ९२ ॥ गुणकार क्या है ? गुणकार संख्यात समय है ।

उससे बादर वतस्पतिकायिक प्रत्येकशारीर निर्वृत्तिपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना संख्यातगुणी है ॥ ९३ ॥

गुणकार क्या है ? गुणकार संख्यात समय है !

## पंचिंदियणिव्वत्तिपज्जत्तयस्स उक्कस्सिया ओगाहणा संखे-उजगुणा ॥ ९४ ॥

को गुणगारो ? संखेज्जा समया ।

संपधि पुन्तपहानिदअप्पानहुगम्मि गुणगारपमाणपह्नत्रणहं उनरिमसुत्ताणि भणदि-

सुहुमादो सुहुमस्स ओगाहणगुणगागे आविलयाए असंखे ज्जिदिभागो॥ ९५॥

सुहमादो अण्णम्स सुहमसम श्रोगाहणा असंखेडजगुणा ति जत्य जत्य भणिदं तस्य तस्य आवितयाए असंखेडजदिभागा गुणगारा ति घत्तवा ।

#### सुहुमादो व।दरस्स ओगाहणगुणगारो पलिदोवमस्स असंखे-ज्जिवभागा ॥ १६ ॥

सुहुमेइंदियआगाहणादे। जस्य चादरागाहणमसंखेजजगुणिमिदि भणिदं तस्य पिहिदो-वमस्स असंखंडजदिभागो गुणगारा हादि ति घत्तव्वं ।

#### बादरादो सुहुमस्स ओगाहणगुणगारो आवलियाए असंखे-ज्जिदिभागी ॥ ९७ ॥

बादरागाहणादी जत्य सुहुमदेदियभागाहणा अमस्वेज्जगुणा ति भणिदं आवीलयाण अर्थसंडजदिभागे। गुणगारी ति घेतव्वा ।

उपन पंचित्रय निर्वित्पर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना संख्यातगुणी है ॥ ९४ ॥ गुणकार क्या है ? गुणकार संख्यात समय है।

अब पहिन्दे कहे गये अस्पयद्वत्वमें गुणकाराके प्रमाणको बतलानेके लिये आगेके सत्र कहत है—

एक सुक्ष्म जीवमे दुमेर सुक्ष्म जीवकी अवगाहनाका गुणकार आवळीका असंख्या-तवां भाग है।। ९५॥

दक सृक्ष्म जीवंस दुसर सुक्षम जीवकी अवगाहना असंख्यातसुणी है, ऐसा जहां जहा वहा गया है यहां वहां आवळीका असंख्यातवां भाग गुणकार ग्रहण करना चाहिये।

सक्ष्मसे बादर जीवकी अवगाहनाका गुणकार पत्योपमका असंख्यातवां भाग है।।९६॥ सूक्ष्म एकेन्द्रियकी अवगाहनास जहां बाद्र जीवकी अवगाहना असंख्यातगुणी कही है, वहां पच्योपमका असंख्यातवां भाग गुणकार होता है, ऐसा प्रहण करना चाहिये।

बादरसे सुक्ष्मका अवगाहनागुणकार आवलीका असंख्यातवां भाग है ॥ ९७ ॥ बादरकी अवगाहनासे जहां मृक्ष्म एकेन्द्रियकी अवगाहना असंख्यातगुणी कही है वहां आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार होता है, ऐसा प्रहण करना चाहिये।

## बादरादे। बादरस्स ओगाहणगुणगारो पलिदोवमस्स असंखे-ज्जिदभागो ॥ ९८ ॥

एत्थ बादरा ति उत्ते जेण बादरणामकम्मोदइल्लाणं जीवाणं गहणं तेण बीइंदिया-दीणं पि गहणं होदि । बादरओगाहणादे। अण्णा बादरओगाहणा जत्थ असंखेजजगुणा ति भणिदं तत्थ पिटदोवमस्स असंखेजजिदभागो गुणगारे। ति घेत्तच्वो ।

#### बादरादो बादरस्स ओगाहणगुणगारो संखेज्जा समया॥९९॥

बीइंदियादिणिव्वत्तिअपज्जत्तएसु तिसं पज्जत्तएसु च ओगाहणगुणगारो संखेज्जा समया ति घत्तव्वा । पुविल्ठसुत्तेण पिठदोवमस्स असंखेज्जिदिमागे गुणगार पत्ते तप्पिडिसेहड-मिदं सुत्तमारदं, तेण ण दोण्णं पि सुत्ताणं विरोहो । एदे एत्थ गुणगारा होति ति कधं णव्वदे १ एदम्हादो चेव सुत्तादो णव्वदे । ण च पमाणं पमाणंतरमवेक्खदे, अणवत्था-पसंगादे । णाणावरणादीणमङ्गणं पि कम्माणमोगाहणपद्भवणङं खेत्ताणियोगहारे पद्भविज्ज-माण जीवसमासाणमोगाहणपद्भवणा किमईमेत्थ पद्भविदा १ एतथ परिहारो उच्चदे । एसो

बादरसे बादरका अवगाहनागुणकार पत्थे। पमका असंख्यातवां माग है ॥ ९८ ॥
यहां सूत्रमें 'बादरसे' ऐसा कहनेपर चूंकि बादर नामकर्मके उदय युक्त जीवोंका
प्रहण है, अतः उससे द्वीन्द्रियादिक जीवोंका भी प्रहण होता है। बादरकी अवगाहनासे
जहां दूसरे बादर जीवकी अवगाहना असंख्यातगुणी कही है वहां पत्थे। पमका असंव्यातवां भाग गुणकार प्रहण करना चाहिये,

बादरसे दूसरे बादर जीवकी अवगाहनाका गुणकार संख्यात समय है ॥ ९९ ॥

द्वीन्द्रिय आदिक निर्वृत्यपर्याप्तकां और उनके पर्याप्तकां अवगाहनाका गुण-कार संख्यात समय है, पेसा ग्रहण करना चाहिये। पूर्व स्त्रस्ते पस्यापमके असंख्यातचे भाग मात्र गुणकारके प्राप्त होनेपर उसका प्रतिपंध करनेके लिये यह सूत्र रचा गया है। इसीलिये उपर्युक्त दोनों सुत्रोंमें कोई विरोध नहीं है।

शंका - ये यहां गुणकार होते हैं, ऐसा कैसे जाना जाता है ?

समाधान — वह इसी सुत्रसे जाना जाता है। कारण कि एक प्रमाण दूसरे प्रमाणकी अपेक्षा नहीं करता है, क्योंकि, वैसा होनेपर अनवस्थाका प्रसंग आता है।

शंका— श्वानावरणादिक आठों कर्मोंकी अवगाहनाके प्ररूपणार्थ क्षेत्रानुयोग-द्वारकी प्ररूपणा करते समय जीवसमासोंकी अवगाहनाकी प्ररूपणा यहां किस-स्थि की गई है ?

समाधान - यहां इस शंकाका उत्तर कहते हैं- यह अवगाहना सम्बन्धी

१ तात्रती परूवणा [ कीरदे ] किमह- ' इति पाठः ।

भोगाहणपाबहुअदंडओ जीवसमाराणं ण पर्त्विदो, अप्पाबहुअस्स असंबद्धपसंगादो । किंतु अहण्णं पि कम्माणं जीवसमासेहितो अभेरेण ठद्धजीवसमासववएसाणमोगाहणपाबहुअदंडओ एसो पर्त्विदो नि । किमहमेसा अप्पाबहुगप्रवणा कदा ? समुम्घादेण विणा णाणावरणा-दीणमहण्णं पि कम्माणं सत्थाणोगाहणाणं जीवसमासभेदेण मिण्णाणं माहप्पप्रवण्डं कदा, णाणावरणादीणमजहण्ण-अणुक्कस्ससत्थाणखेत्तद्वाणप्रवण्डं वा । एवभप्पाबहुगं सगंतो-क्खित्तगुणगारहियारं समत्ते । एवं वेयणखेत्तविहाणं ति समत्तमियोगहारं ।



एदाओ सोलस उविरमाओ ओगाहणाओ तिसमयआहारय-तिसमयतन्भवत्थलाद्ध-अपज्जत्तयाणं जहण्णाओ वेत्तव्याओं। आदिप्पहुंडि सत्तारस ओगाहणाओ पदेसुत्तरकमेण

अस्पबहुत्वदण्डक जीवसमासीका नहीं कहा गया है, क्योंकि, वैसा करनेसे उक्त अस्पबहुत्वके असंगत होनेका प्रसंग आता है। किन्तु यह जीवसमासीसे अभिन्न होनेके कारण जीवसमास संक्षाको प्राप्त हुए आठाँ कर्मोकी ही अवगाहनाका अस्पबहुत्व-दण्डक कहा गया है।

शंका - यह अल्पबहुत्वकी प्ररूपणा किसालिये की गई है ?

समाधान — जीवसमासके भदसे भदको प्राप्त हुए श्वानावरणादिक आठाँ कर्मी-की समुद्धात रहित स्वस्थान अवगाहनाओं के माहात्म्यको बतलानेके लिये उक्त प्ररूपणा की गई है। अथवा, श्वानावरणादिक कर्मों के अज्ञघन्य अनुत्कृष्ट स्वस्थान क्षेत्रस्थानोंकी प्ररूपणा करनेके लिये उपर्युक्त प्ररूपणा की गई है। इस प्रकार अपने भीतर गुणकार अधिकारको रखनेवाला अल्पवहुत्व समाप्त हुआ।

इस प्रकार वेदनाक्षेत्रविधान यह अनुयोगद्धार समाप्त हुआ।

ये उपरिम सोलह अवगाहनार्ये त्रिसमयवर्ती आहारक और त्रिसमयवर्ती तद्-भवस्य लब्ध्यपर्याप्तक जीवोंकी जधन्य ब्रहण करना चाहिये। आदिसे लेकर सम्तरह

१ ताप्रतो 'घेतव्याओ० ' इति पाठः । अत्रासपुण्णं पटमं सोलं पुण पटम-बिदिय-तिदियोली । पुष्णि-दर-पुण्णियाणं जहण्णमुक्कससमुक्करसं ॥ गो. जी. ९९.

णिरंतरं वङ्कावेदव्वाओ । पुणो ज्रथ जिस्से ओगाहणा समप्यित तक्काले ठिवदोगाहण-सलागासु रूवमवणद्व्वं, हिंद्वेल्लागाहणाहि महं हेट्ठा णिरंतरमागंतूण उविर गमणाभावादो । पुणो ज्रथ्य ज्रहण्णागाहणाओ पदंति तत्थ तत्थ पुन्वद्वविदसलागासु रूवं पिक्खिविद्वं, हेट्ठिल्लागाहणवियप्पसलागासु एदिस्स णित्थि ति । सेसं जाणिय वत्तन्वं ।

एदाओ एककारस उक्कस्सागाहणाओ उविरमाओ णिव्वत्तिअपज्जत्ताणमुक्कस्साओ । एदाओ कस्स हवंति १ से काल पज्जता होहिद ति हिदस्स हें।ति । लिद्धअपज्जत्तयस्स उक्कस्सोगाहणा किण्ण गिहदाँ १ ण, लिद्धअपज्जत्तयस्स उक्कस्सोगाहणा किण्ण गिहदाँ १ ण, लिद्धअपज्जत्तयस्स उक्कस्सोगाहणा । णिव्वत्ति-अपज्जत्तयस्स उक्कस्सोगाहणाए विसेमाहियमात्रेण निणा असंखेज्जगुणत्तुवलमादो । हेटिमाओ मुहुमणिगोदाओ णिव्वत्तिपरंपरपञ्जतीए पज्जत्तयदाणं चेत्तव्वाओ । ताओ कत्थ होति ति उत्ते पज्जत्तयदपदमसमए वद्यमाणस्स जहण्णउववाद-एयंताणुविङ्किनोगेहि आगंतूण जहण्णपरिणामजोगे जहण्णोगाहणाए च वद्यमाणस्स एक्कारस वि होति । पुणो णिव्वति-

भवगाहना श्रोंको प्रदेश अधिक क्रमसे निरन्तर यदाना चाहिये। फिर जहां जिसकी अवगाहना समाप्त होती है उस कालमें स्थापित अवगाहनाशालाकाओं मेंस एक रूपका कम करना चाहिये, क्योंकि, अधस्तन अवगाहनाओं के साथ नीचे निरन्तर आकर ऊपर गमनका अभाव है। फिर जहां जहां जघन्य अवगाहनायें पड़ती हैं वहां वहां पूर्व स्थापित शलाकाओं में एक रूपको मिलाना चाहिये, क्योंकि, अधस्तन अवगाहनाके विकल्पभूत शलाकाओं में इसकी शलाका नहीं है। शेष जानकर कहना चाहिये।

ये उपरिम ग्यारह उत्कृष्ट अवगाहनाय निर्वृत्यपर्याप्तकांकी उत्कृष्ट हैं। गंका — ये किसके होती हैं ?

समाधान-- जो जीव अनन्तर कालमें पर्याप्त होनेवाला है उसके व अवगाहनायें होती हैं।

शंका--- लब्ध्यपर्याप्तवको उत्हर अवगाहनाको क्यो नही प्रहण किया?

समाधान—नहीं, क्योंकि. लब्ध्यपर्याप्तककी उत्हर अवगाहनासे निर्मृत्य-पर्याप्तककी उत्हर अवगाहना विदेशपधिकताके विना असंख्यातगुणी पायी जाती है।

सूक्ष्म निगोदसे लेकर अधस्तन [ग्यारह जधन्य अयगाहनायें ] निर्वृत्तिः पंग्परा पर्याप्तिसे पर्याप्त हुए जीवाकी ग्रहण करना चाहिय ।

शंका - वे अवगाहनायें कहांपर होती हैं ?

समाधान — इस इांकाके उत्तरमें कहते हैं कि जो पर्याप्त होनेंक प्रथम समयमें वर्तमान है तथा जघन्य उपपादयोग और जघन्य एकान्तानुवृद्धियोगसे आकर जघन्य परिणामयोग व जघन्य अवगाहनामें रहनेवाला है उसके व ग्यारह ही अवगाहनायें होती हैं।

९ तार्थता 'हेटिल्डोगाहणादि-सह इति पाठः । २ प्रतिपु ' एदिस्से णांचि '; तार्थता 'एदिस्से चि' इति पाठः । ३ मप्रतिपाठोऽयम् । प्रतिषु 'हबदि', ताप्रतो ' हबदि (होते ) 'इति पाठः । ४ ताप्रतो ' लहिदा 'इति पाठः । ५ ताप्रतो ' णिगोदाओ (ण)' इति पाठः । ६ ताप्रतो ' बट्टामणस्स ' इति पाठः ।

पडजत्ताणं हेहिमाओ एकतारस उक्कस्सओगाहणाओ उक्कस्सजीगिरस उक्कस्सओगाहणाए' वद्यमाणस्स परंपरपङ्जत्तीए पङ्जत्तयदस्स होति । एदाओ ओगाहणाओ अप्पप्णो
जहण्णादे। उक्करसाओ विसेसाहियाओ होति । सुहुमिणगोदछिद्धअपङ्जत्तजहण्णोगाहणप्पहुडि सन्वजहण्णुक्करसोगाहणाओ जाव बादरगणप्पदिकाइयपत्तेयसरीरपञ्जत्तजहण्णोगाहणं पार्वेति ताव अंगुल्लस्स असंखेडजिदिमागमेत्तीयो । बीइंदियादिपङ्जत्ताणं जहण्णोगाहणाओ अंगुल्लस्स संखेडजिदिमागमेत्तीयो । बीइंदियपङ्जत्तयस्स जहण्णोगाहणा
अणुंधरिम्हि होदि । तीइंदियपङ्जत्तयस्स जहण्णोगाहणा कुंधुम्हि होदि । चर्दुरिदियपङ्जत्तयस्स जहण्णोगाहणा काण्मिन्छयाए । पंचिदियपङ्जत्तयस्स जहण्णोगाहणा सित्थमङ्खम्म
होदि । तीइंदियपङ्जत्तयस्स उक्करसोगाहणा तिण्णिगाउअप्पमाणा । सा कम्हि होदि ।
गोम्हिम्हि । चर्द्वरियपङ्जत्तयस्स उक्करसोगाहणा चत्तारिगाउअप्पमाणा । सा कत्य १
भमरिम्म । बीइंदियस्स पङ्जत्त्यस्स उक्करसोगाहणा बारस जोयणाणि । सा कत्य १
मंखिम्म । एइंदियउक्करसोगाहणा संखेङजीण जोयणाणि । सा कत्य १ जोयणसहस्सायाम-

निर्वृत्तिपर्याप्तकोंकी अधस्तन ग्यारह उत्कृष्ट अवगाहनायें उत्कृष्ट अवगाहनामें वर्तमान य परम्परा पर्याप्तिसे पर्याप्त हुए उत्कृष्ट योगवाले जीवके होती हैं। ये अवगाह-नायें अपने अपने जघन्यसे उत्कृष्ट विशेष अधिक होती हैं।

सूक्ष्म निगोद लब्ध्यपर्याप्तककी जघन्य अवगाहनासे लेकर सब जघन्य व उत्हर अवगाहनायें जब तंकं बादर वनस्पिकािक प्रत्येकक्षरीर पर्याप्त जीवकी जघन्य अवगाहनाको प्राप्त होती हैं तब तक अंगुलके असंख्यातवें भाग मात्र रहती हैं। द्वीन्द्रियादिक पर्याप्त जीवोंकी जघन्य अवगाहनायें अंगुलके संख्यातवें भाग प्रमाण हैं। होन्द्रिय पर्याप्तकी जघन्य अवगाहना अनुन्धरीके होती है। त्रीन्द्रिय पर्याप्तककी जघन्य अवगाहना कुंधुके होती है। चतुरिन्द्रिय पर्याप्तककी जघन्य अवगाहना कानसक्षिकांक होती है। पंचन्द्रिय पर्याप्तककी जघन्य अवगाहना सिक्थ मतस्यके होती है।

श्रीन्द्रिय पर्याप्तककी उत्छष्ट अवगाहना तीन गव्यूति प्रमाण है। यह किसके होती है? वह गोम्हीके होती है। चत्रिरिन्द्रिय पर्याप्तककी उत्छष्ट अवगाहना चार गय्यूति प्रमाण है। वह कहांपर होती है? वह अमरके होती है। द्वीन्द्रिय पर्याप्तककी उत्छष्ट अवगाहना चारह योजन प्रमाण है। वह कहांपर होती है? यह दांखके होती है। एकेन्द्रियकी उत्छष्ट अवगाहना संस्थात योजन प्रमाण है। वह कहां होती है? वह एक हजार योजन आयाम और एक योजन विस्तार-

<sup>1</sup> ताप्रती ' ओगाहणाओ ' इति पाठः । २ अप्रती 'असर्क ब्जिदिमाणेमत्तीयो ' इति पाठः । ३ वि-ति-च-पषुण्णजहुण्णं अष्ट्रघरी कुथु-काणमन्द्रीस । सिन्छ्यमन्छ विदयुष्ठसस्त्रं संस्वयुणिदकमा ॥ गोः जी. ९६.

**Wiggspapingson** a very vive of Televi 7 to T

जोयणिवक्षंभपउमिम । पंचेंदियउक्कस्सोगाहणा संखेज्जाणि जोयणसहस्साणि। सा कत्य ? पंचजायणसदुरसेह-तदद्धविक्खंभ-जायणसहस्सायाममच्छिमि । एदेसिमपज्जत्ताणं तप्पडि-भागो होदि ।

बाले पद्मके होती है। पंचिन्द्रियकी उत्हृष्ट अधगाहना संस्थात हजार योजन है। वह कहां होती है ? वह पांच साँ योजन प्रमाण उत्सेध, इससे आध विस्तार और एक हजार योजन आबामसे युक्त मत्स्यके होती है। इनके अपर्याप्तांकी अवगाह- नायें उक्त प्रमाणके प्रतिमाग नाज होती हैं।



<sup>9</sup> साहियसहरसंगर्क वारं कीप्णांकमेवकं च । जोयणसहरसदीई पन्मे वियक्त महामच्छे ॥ गी. जी. ९५.

#### . वेयणकालविहाणी

#### वेयणकालविद्याणे ति । तत्थ इमाणि तिष्णि अणियोग-द्याराणि णाद्व्वाणि अवंति ॥ १ ॥

पत्य काला सत्तविही— णामकाला इवणकाला द्व्वकाला सामाचारकाला अद्धा-काला पमाणकाला भावकाला चेदि । तत्य णामकाला णाम कालसहा । ठवणकाला सा एसा ति बुद्धीए एगत्तं काळण ठाविद्दव्वं। द्व्वकाला दुविहा— आगमद्व्वकाला णाआगमद्व्य-काला चेदि । कालपाहुड्याणथा अणुवजुत्तो आगमद्व्वकाला । तत्य णाआगमद्व्य-काला तिविहा— जाणुगसरीरणाआगमद्व्यकाला भवियणाआगमद्व्यकाला जाणुगसरीर-भवियतव्वदिरित्तणाआगमद्व्यकाला चेदि । जाणुगसरीर-भवियणाआगमद्व्यकाला सुगमा। तव्वदिरित्तणाआगमद्व्यकाला दुविहा— पहाणा अपहाणा चेदि । तत्य पहाणद्व्यकाला णाम लोगागासपदेसपमाणा सेसपंचद्व्यपरिणमणहेदुभूदो रयणरासि व्य पदेसपचयविष्कियो अमुत्तो अणाइणिहणा। उत्तं च—

> काळो परिणामभवे। परिणामे। दन्वकालसंभूदो । दोण्णं एस सहाओ वालो खणभंगुरे। णियदो ॥ १ ॥

वेदनकालविधान अनुयोगद्वार शारम्म होता है। उसमें ये तीन अनुयोगद्वार जानने योग्य हैं।। १॥

यहां काल सात प्रकार है— नामकाल, स्थापनाकाल, द्रव्यकाल, सामा-चारकाल, अद्धाकाल, प्रमाणकाल और भाषकाल । उनमें 'काल 'दाक्द् नामकाल कहा जाता है। 'वह यह है 'इस प्रकार बुद्धिस अभेद करके स्थापित द्रव्य स्थापनाकाल है। द्रव्यकाल दो प्रकार है— आगमद्रव्यकाल और नोआगमद्रव्यकाल। कालप्राभृतका जानकार उपयोग रहित जीध आगमद्रव्यकाल है। नोआगमद्रव्यकाल काल तीन प्रकार है— इायकदारीर नोआगमद्रव्यकाल, भाषी नोआगमद्रव्यकाल और जायकदारीर भाविव्यतिरिक्त नोआगमद्रव्यकाल। इनमें झायकदारीर और भाषी नोआगमद्रव्यकाल ये दोनों सुगम हैं। बद्द्यितिरक्त नोआगम-द्रव्यकाल दो प्रकार है— प्रधान और अप्रधान। उनमें जो प्रदेशोंकी अपेक्षा लोकके बराबर है, दोव पांच द्रव्योंके परिवर्तनमें कारण है, रस्नराशिके समान प्रदेशप्रचयसे रहित है, अमूर्त व अनादिनिधन है; यह प्रधान द्रव्यकाल है। कहा भी है—

समयादि रूप व्यवहारकाल चूंकि जीव व पुद्गलके परिणमनसे जाना जाता है, अतः वह उससे उत्पन्न कहा जाता है। और जीव व पुद्गलका परिणाम चूंकि द्रव्यकालके होनेपर होता है, अत प्य वह द्रव्यकालसे उत्पन्न कहा जाता है। यह उन दोनों अर्थात् व्यवहार और निश्चय कालका स्वभाव है। इनमें व्यवहारकाल भणक्षयी और निश्चयकाल अविनश्वर है ॥ १॥

१ अ-काप्रत्योः ' ठवण ', ताप्रती ' हुवण ( रयण ) ' रति पाउः । २ पैचाः १००.

ण य परिणमइ सयं सो ण य परिणामेइ अण्णमण्णेसि । विविद्दपरिणामियाणं हवइ हु हेऊ सयं काले । २ ॥ होमागासपदेसे एक्केक्के जे द्विया हु एक्केक्का। रयणाणं रासी इव ते कालाणू मुणेयब्बा ॥ ३ ॥ काले चि य क्वएसो सब्माव्यक्ष्वओ हवइ णिब्चो । उप्पणणपदंसी अवरो दीहंतरद्वाई ॥ ४ ॥ चि ।

अपहाणद्व्वकालो तिविहो— सिंचित्तो अिंचित्तो मिस्सओ चेदि । तस्य सिंचित्तो— जहा दंसकालो मसयकालो इञ्चेवमादि, दंस-मसयाणं चेव उवयारेण कालत-विहाणादो । अचित्तकालो— जहा धूलिकालो चिवखल्लकालो उण्हकालो बरिसाकालो सीदकालो इञ्चेवमादि । मिस्सकालो— जहा सदंस-सीदकालो इञ्चेवमादि । सामाचार-कालो दुविहो— लोइओ लोउत्तरीयो चेदि । तस्य लोउत्तरीओ सामाचारकालो— जहा वंदणकालो णियमकालो सञ्झयकालो झाणकालो इञ्चेवमादि । लोगियसामाचारकालो— जहा कसणकालो लुणणकालो ववणकालो इञ्चेवमादि । आदावणकालो रुवखमूलकालो माहिरसयणकालो इञ्चादीणं कालाणं लोगुत्तरीयसामाचारकाले अतन्मावो कायव्यो, किरिया-

बह काल न स्थयं परिणमता है और न अन्य पदार्थको अन्य स्वरूपसे परिणमाता है। किन्तु स्वयं अनेक पर्यायोंमें परिणत होनेवाले पदार्थोंक परिणमनमें बह उदासीन निमित्त मात्र होता है॥ २॥

लोकाकादाके एक एक प्रदेशपर जो रत्नराशिके समान एक एक स्थित हैं

उम्हें कालाणु जानना चाहिये॥ ३॥

'काल' यह नाम निश्चयकालके अस्तित्वको प्रगट करता है, ओ द्रश्य स्वरूपसे नित्य है। दूसरा व्यवहार काल यद्यपि उत्पन्न होकर नष्ट होनेवाला है, तथापि वह [समयसन्तामकी अपेक्षा व्यवहार नयसे आवली व पत्य आदि स्वरूपसे ] दीर्घ काल तक स्थित रहनेवाला है॥ ४॥

अप्रधान द्रव्यकाल तीन प्रकार है—सचित्त, अचित्त और मिश्र । उनमें द्वाकाल, मशककाल इत्यादि सचित्त काल हैं, क्योंकि, इनमें द्वा व मशकके ही उपसारसे कालका विधान किया गया है। धूलिकाल, कर्मकाल, उप्णकाल, वर्षाकाल एवं शीतकाल इत्यादि सब अचित्तकाल हैं। सदंश शीतकाल इत्यादि मिश्रकाल है।

सामाचारकाल दो प्रकार है— लौकिक और लोकोत्तरीय। उनमें वन्दनाकाल, नियमकाल, स्वाध्यायकाल व ध्यानकाल इत्यादि लोकत्तरीय सामाचारकाल हैं। कर्षणकाल, लुननकाल व धपनकाल इत्यादि लौकिक सामाचारकाल हैं। आतापनकाल, बुक्षमूलकाल व बाह्यदायनकाल, इत्यादिक कार्लोका लोकत्तरीय सामाचारकालमें अन्तर्भाव करना चाहिये, क्वाँकि, क्रियाकालके प्रति कोई भेद नहीं है अर्थात्

<sup>🤊</sup> गो. जी. ५६९. २ गो. जी. ५८८. ३ पंचा. १०१. ४ ताप्रतिपाठोऽयम् । प्रतिपु 'संझयकालो' १ति पाठः ।

कालतं पडि विसेसाभावादो ।

अद्धाकाले तिविहो — अदीदो अणागओ वृहमाणी चेदि । प्रमाणकाले पल्लेवम-सागरोवम उस्सप्पिणी ओसप्पिणी-कप्पादिमेदेण बहुप्प्यारे। भावकाले दुविहो — आगमदे। णोआगमदो चेदि । तत्थ कालपाहुडजाणओ उवजुत्तो आगमभावकाले । णोआगमभावकाले ओदइयादिपंचण्णं भावाणं सगरूवं। एदेसु कालेसु प्रमाणकालेण पयदं। कालस्स विहाणं कालविहाणं, वेयणाए कालविहाणं वेयणाकालविहाणं। तत्थ इमाणि तिण्णि अणियोग-हाराणि भवंति। कुदे। १ संखा-गुणयार हाण-जीवसमुदाहार-ओज जम्माणियोगहाराणमेत्थेव अंतन्भावदंसणादे।। ताणि काणि ति उत्त उत्तरसुत्तमागयं —

#### पदभीमांसा-सामित्तमप्पाबहुए ति ॥ २ ॥

तिसु अणियोगदारेसु पदमीमांसा चेव पढमं किमहं उच्चेद ? ण, पदेसु अणवगएसु पदसामित्त-पदणाबहुआणं परुवणावायाभावादो । तदणंतरं सामित्तपरूवणं किमहं कीरदे ? ण, पमाणे अणवगए पदणाबहुगाणुववत्तीदो । तम्हा एसो चेव अणियोगदारक्कमो होदि, णिरवज्जतादो ।

क्रियाकालकी अपेक्षा इनमें कोई विशेषता नहीं हैं।

अद्धाकाल तीन प्रकार है — अतीत, अनागत और वर्तमान । प्रमाणकाल पर्योपम, सागरीपम, उत्सिर्पणी, अवसिर्पणी और करणदिके भदेसे बहुत प्रकार है। भावकाल दो प्रकार है — आगमभावकाल और नाआगमभावकाल । उनमें कालप्रामृतका जानकार उपयोग युक्त जीव आगमभावकाल है। नोआगमभावकाल औदियक आदि पांच भावों स्वरूप है।

इन कालों में प्रमाणकाल प्रकृत है। कालका जो विधान है वह कालविधान है, वेदनाका कालविधान वेदनाकालविधान कहा जाता है। उसमें ये तीन अनुयोगद्वार हैं, क्योंकि संख्या, गुणकार, स्थान, जीवसमुदाहार, ओज और युग्म, इन अनुयोग-डारोंका उक्त तीनों अनुयोगडारोंमें अन्तर्भाव देखा जाता है। वे तीन अनुयोगद्वार कीनसे हैं, एसा पूछनपर उत्तर सूत्र प्राप्त होता है—

पदमीमांसा, स्वामित्व और अल्पबहुत्व, ये वे तीन अनुयोगद्वार हैं ॥ २ ॥ शंका – इन तीन अनुयोगद्वारोंमं पहिले पदमीमांसाका ही निर्देश किसलिये

किया है ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, पदोंके अज्ञात होनेपर पदस्वामित्य और पद-अरुपबहुत्वकी प्ररूपणाका कोई उपाय नहीं है।

शंका- पदमीमांसांक पश्चात् स्वामित्वप्ररूपणा किसलिये की जाती है ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, प्रमाणका झान न होनेपर पदीका अस्पबहुत्ध धन नहीं सकता। इस कारण यही अनुयोगद्वारक्षम ठीक है, क्योंकि, उसमें कोई दोष नहीं है।

## पदमीमांसाए णाणावरणीयवेयणा कालदो किमुक्कस्सा किम-णुक्कस्सा किं जहण्णा किमजहण्णा ? ॥ ३ ॥

पत्थ णाणावरणग्गहणं संसकम्मपिडसेहफलं । कालिणिहेसो दव्व-खेत-भावपिडसेह-फले । एदं पुच्छासुत्तं जेण देसामासियं तेण अण्णाओ णव पुच्छाओ स्चेदि । णाणावरणीय-वेयणा किमुक्कस्सा किमणुक्कस्सा किं जहण्णा किमजहण्णा किं सादिया किमणादिया किं धुवा किमद्भवा किमोजा किं जम्मा किमोमा किं विसिद्धा किं णोम-णोविसिद्धा ति । पुणो एदेणव सुत्तेण अण्णाओ तेरस पदविसयपुच्छाओ स्चिदाओ । काओ ति पुच्छिदे उच्चदे—उक्कस्सणाणावरणीयवेयणा किमणुक्करसा किं जहण्णा किमजहण्णा किं सादिया किमणादिया किं धुवा किमद्भवा किमोजा किं जग्मा किमोमा किं विसिद्धा किं णोम-णोविसिद्धा ति उक्कस्सपदिगम बारस पुच्छाओ । एवं सेसपदाणं पि पादेक्कं बारस पुच्छाओ वत्तव्वाओ । एवं सेसपदाणं वि पादेक्कं बारस पुच्छाओ वत्तव्वाओ । स्थि सब्बपुच्छासमासो एगूणसत्तिसदमेत्तो । विस्था किं विसिद्धा किं वेसामासियसुत्तं तेरस-सुत्तप्यं । एदेसिं सुत्ताणं परुवणा उत्तरदेसामासियसुत्तेण किरदे—

#### उक्करसा वा अणुक्करसा वा जहण्णा वा अजहण्णा वा ॥ ४॥

पदमीमांसा अधिकारमें ज्ञानावरणीय कर्मकी वेदना कालकी अपेक्षा क्या उत्कृष्ट है, क्या अनुत्कृष्ट है, क्या जघन्य है और क्या अजघन्य है ? ॥ ३॥

स्त्रमें झानावरण पदका ग्रहण दोष कमोंका प्रतिषेध करने के लिये किया है। कालका निर्देश द्वय, क्षेत्र व भावका प्रतिषेध करनेवाला है। यह पृच्छास्त्र चूं कि देशा- भर्शक है, अतः वह स्त्रोक्त चार पृच्छाओंके अतिरिक्त नी दूसरी पृच्छाओंको भी स्वित करता है। झानावरणीयवेदना क्या उत्कृष्ट है, क्या अनुत्कृष्ट है, क्या जाग्न्य है, क्या आजान्य है, क्या सादि है, क्या अनादि है, क्या भुव है, क्या अध्व है, क्या ओज है, क्या युग्म है, क्या ओम है, क्या विशिष्ट है, और क्या नाम-नोविशिष्ट है? इसके अतिरिक्त इसी स्त्रके द्वारा दूसरी तरह पदविषयक पृच्छायें स्वित की गई हैं। वे कौनसी हैं, ऐसा पूछनेपर उत्तर देते हैं—उत्कृष्ट झानावरणीयवेदना क्या अनुत्कृष्ट है, क्या जाग्न्य है, क्या अज्ञान्य है, क्या सादि है, क्या अनादि है, क्या भूव है, क्या अनुत्कृष्ट है, क्या ओज है, क्या युग्म है, क्या ओम है, क्या विशिष्ट है, और क्या नोम-नोविशिष्ट है। ये बारह पृच्छायें उत्कृष्ट पदके विषयमें हैं। इसी प्रकार शेष पदोंमेंसे भी प्रत्येक पदके विषयमें बारह पृच्छायोंको कहना चाहिये। यहां सब पृच्छायोंका योग एक सी उनसर (१६९) मात्र है। इस कारण यह देशामर्शक स्त्र तेरह स्त्रों स्वरूप है। इन सूत्रोंकी प्रकृपणा अगले वेशामर्शक सूत्रके द्वारा की जाती है।

उक्त ज्ञानावरणीयवेदना कालकी अपेक्षा उत्कृष्ट मी है, अनुत्कृष्ट भी है, जघन्य भी है और अजघन्य भी है ॥ ४ ॥ एदं पि देसामासियसुत्तं । तेणत्थ सेसणवपदाणि वत्तव्वाणि । देसामासियत्तादो चेव सेसतेरससुत्ताणमेत्थ अंतन्भावो वत्तव्वो । एत्थ ताव पढमसुत्तपरूवणा कीरदे । तं जहा — णाणावरणीयवेयणा कालदो सिया उवकस्सा सिया अणुक्कस्सा सिया जहण्णा सिया अज्हण्णा । सिया सादिया, पज्जविष्टयणए अवलंबिज्जमाणे णाणावरणीयसव्विष्टिण सादिन्त्त्वलंभादो । सिया अणादिया, दव्विष्टयणए अवलंबिज्जमाणे आणादित्तदंसणादो । सिया धुवा, दव्विष्टयणए अवलंबिज्जमाणे णाणावरणीयकालवेयणाए विणासाणुवलंभादो । सिया अद्भुवा, पञ्जविष्टयणयप्पणाए अद्धुवत्तदंसणादो । सिया ओजा, कत्थ वि कालविसेसे किल-तेजोजसंखाविसेसाणमुवलंभादो । सिया जम्मा, कत्थ वि कालविसेसे कद-बादर-जम्माणं संखाविसेसाणमुवलंभादो । सिया ओमा, कत्थ वि कालविसेसे परिहाणिदंसणादो । सिया ओमा, कत्थ वि कालविसेसे परिहाणिदंसणादो । सिया ओमा, कत्थ वि कालविसेसे परिहाणिदंसणादो । सिया जिम्माणं विसिष्टा, कत्थ वि बिष्टिं । सिया जोमा-णोविसिष्टा, कत्थ वि बंधवसेण कालस्स अवहाणदंसणादो । १३ ।

संपिं बिदियसुत्तस्सत्यो नुञ्चदे । तं जहा— उक्कस्सणाणानरणीयवेयणा नहण्णा अणुक्कस्सा च ण होदि, पिडवक्खचादो । सिया अजहण्णा, जहण्णादो उनिरेमासेस-

यह भी देशामर्शक सत्र है। इसलिये यहां क्षेप नी पर्दोको और कहना चाहिये। देशामर्शक होनेसे ही शेष तेरह सत्रोंका इसमें अन्तर्भाव बतलाना चाहिये। उनमें यहां पहिले प्रथम सम्बद्धा प्ररूपणा करते हैं। यह इस प्रकार है- आन।वरणीयवेदना कालकी भेपभा कशीचत् अकृष्ट, कशीचत् अत्रःकृष्ट्, कशीचत् ज्ञचन्य और कशीचत् अक्षचन्य है । वह वर्धिचत् सादि भी है, क्योंकि, पर्यायार्थिक नयका अवलम्बन करनेपर इ।नावरणीयकी सभी रिथतियां सादि पायी जाती हैं। कथंचित् वह अनादि भी है. क्योंकि द्रव्यार्थिक नयका अवलम्बन करनेपर ज्ञानावरणीयकी वेदनामें अनादिता देखी जाती है। कथंचित् वह धुव है, पर्योकि, नयका अवलम्बन करनेपर ज्ञानावरणीयकी कालवेदनाका विनाश नहीं पाया जाता है । कर्थचित् वह अध्रुव है, क्योंकि, प्रयासार्थिक नयका अवलम्बन करनेपर उसकी अस्थिरता देखी जाती है। कथीचत् वह ओज है, क्योंकि, किसी कालविशेषमें कालिओज और तेजीज संख्याविशेष पाये जाते हैं। कथंचित वह युग्म है, क्योंकि, किसी कालविशेषमें कृतयुग्म और बादरयुग्म संख्याविशेष पाये जाते हैं। कर्यचित वह आम है, क्योंकि, किसी कालविशेषमें हानि देखी जाती है। कथंचित वह विशिष्ट है, क्योंकि, किसी कालविशेषमें वृद्धि देखी जाती है। कथंचित वह नोम नोविशिष्ठ है, क्योंकि, कहींपर बन्धके वशसे कालका अवस्थान देखा जाता है । [ इस प्रकार ज्ञानायरणीयकालवेदना तरह (१३) पद स्वरूप है ]।

अब द्वितीय सूत्रका अर्ध कहते हैं। वह इस प्रकार है—उत्कृष्ट झानावरणीय-वेदना जघन्य और अनुत्कृष्ट नहीं होती, क्योंकि, ये उससे विरुद्ध हैं। कथंचित् वह अजघन्य हैं, क्योंकि, जघन्यसे ऊपरके समस्त कालविकल्पोंमें अवस्थित अजघन्य कालिवयणाविद्वदे अजहणो उक्कस्सस्स वि संभवादे। । सिया सादिया, अणुक्कस्स-कालादो उक्कस्सकालुप्पत्तीए । धुवपदं णित्य, उक्कस्सिद्विए सञ्वकालमवहाणाभावादे। । दन्बिद्धिणए अवलंबिदे वि ण धुवपदमात्थि, चदुसु वि गदीसु कयाइं उक्कस्सपदस्स संभवादो । सिया अद्भवा, उक्कस्सपदस्स सञ्वकालमवहाणाभावादो । सिया कदजुम्मा, उक्करसकालिम्म बादरजुम्म-कलि-तेजोजसंखाविसेसाणमभावादो । सिया णोम-णोमविसिद्धा, विद्विदे हाइदे च उक्कस्सत्तविरोहादो । एवसुक्कस्सणाणावरणीयवयणा पंचपद्प्पिया (५)।

अणुक्करसणाणावरणीयवेयणा सिया जहण्णा, उक्करसं मीतृण हेडिमसेसिवयणे अणुक्करसे जहण्णस्स वि संभवादे। सिया अजहण्णा, अणुक्करसस्स अजहण्णाविणाभावि-त्तादे। सिया सादिया, उक्करसादो अणुक्करसुण्पत्तीए अणुक्करसादो वि अणुक्करस-विसेसुण्तिदंसणादो च। सिया अणादिया, दच्विष्टयणए अवलंबिदे अणुक्करसप्दस्स वंधाभावादो। सिया धुना, दच्विष्टयणए अवलंबिदे अणुक्करसप्दस्स विणासाभावादो। सिया अद्धुना, पज्जविष्टयणए अवलंबिदे अणुक्करसप्दस्स धुनत्ताभावादो। सिया अर्भन, अणुक्करसप्दिवसेसं दुविह्विसमसंखुवलंभादो। सिया जुम्मा, अणुक्करस-

पदमें उत्कृष्ट पद भी सम्भव है। कथंचित् वह सादि है, क्योंकि, अमुन्कृष्ट कालसे उत्कृष्ट काल उत्पन्न होता है। ध्रुव पद नहीं है, क्योंकि, उत्कृष्ट स्थितिका सब कालमें अवस्थान नहीं रहता। द्रव्यार्थिक नयका अवस्थान करने पर भी ध्रुव पद सम्भव नहीं है, क्वोंकि, चारों ही गतियों में उत्कृष्ट पद कदाचित् ही सम्भव होता है। कथं- चित् वह अध्रव है, क्योंकि, उत्कृष्ट पदका सब कालमें अवस्थान नहीं रहता। कथंचित् वह कत्युग्म है, क्योंकि, उत्कृष्ट कालमें वादरयुग्म, कालिओ क्योर तजीज संख्या- विशेषोंका अभाव है। कथीचत् वह नोम-नोविद्याए है, क्योंकि, वृद्धि व हानिक होने पर उत्कृष्ट पत्का विशेष है। इस प्रकार उत्कृष्ट झानावरणीय वहना पांच (५) पद कप है।

अनुत्कृष्ट क्षानावरणीयवेदना कथंचित् नघन्य है, क्योंिक, उत्कृष्टका छोड़कर अधस्तन समस्त विकर्षों रूप अनुत्कृष्ट पदमें जघन्य पद भी सम्भव है। कथंचित् वह अज्ञघन्य है, क्योंिक, अनुत्कृष्ट पद अज्ञघन्य पदका अधिनाभावी है। कथंचित् वह सादि हैं, क्योंिक, उत्कृष्ट पदसे अनुत्कृष्ट पद उत्पन्न होता है, तथा अनुत्कृष्टसे भी अनुत्कृष्टिविशेषकी उत्पत्ति देखी जाती है। कथंचित् घह अनादि है, क्योंिक, द्रव्यार्थिक नयका अध्यत्मक करनेपर अनुत्कृष्ट पदका बन्ध नहीं होता। कथंचित् वह भ्रव है, क्योंिक, द्रव्यार्थिक नयका अध्यत्मक अवलम्बन करनेपर अनुत्कृष्ट पदका विनाश नहीं होता। कथंचित् वह अभ्रव है, क्योंिक, पर्यायार्थिक नयका अवलम्बन करनेपर अनुत्कृष्ट पदका विनाश नहीं होता। कथंचित् वह अभ्रव है, क्योंिक, पर्यायार्थिक नयका अवलम्बन करनेपर अनुत्कृष्ट पद भ्रव नहीं है। कथंचित् वह ओज है, क्योंिक, किसी अनुत्कृष्ट पदविशेषमें देखी जाती हैं। कथंचित् वह युग्म है, क्योंिक, किसी अनुत्कृष्ट पदविशेषमें दोनों प्रकारकी

१ प्रतिषु 'अवलीवज्जदे ' इति पाठः। ं२ प्रतिषु 'अणुकस्स ' इति पाठः !

पदिवसेसे दुविहसमसंखदंसणादे। सिया ओमा, कत्य वि हाणीदे। समुप्पण्णअणुक्कस्सपदु-वरुंभादे। सिया विसिद्दा, कत्य वि वङ्घीदे। अणुक्कस्सपदुप्पत्तीए। सिया णोम-णोविसिद्दा, अणुक्कस्सजहण्णिम्म अणुक्कस्सपदिवसेसे वा अप्पिदे विश्व-हाणीणमभावादो। एवं णाणावर-णाणुक्कस्सवेयणा एक्कारसपदिष्या | ११ |। एवं तिदयसुत्तपक्रवणा कदा।

संपित चउत्थसुत्तपरूवणा कीरदे । तं जहा — जहणणणाणावरणीयवेयणा सिया अणुक्कस्सा, अणुक्कस्सजहण्णस्स ओघजहण्णेण एगत्तदंसणादो । सिया सादिया, अजहण्णादो जहण्णपदुष्पत्तीए । सिया अणादिया ति णित्थ, सुहुमसांपराइयचरिमसमय-वंधिमम चिरिमसमयखीणकसायसंताम्म य द्वाडियणए अवलंबिज्जमाणे वि अणादित्ताणुव-लंभादो । सिया अद्धुवा । सिया किलेओजा, खीणकसायचरिमसमयिडिदिग्गहणादो । सिया णोम-णोविसिद्धा । एवं जहण्णकालवेयणा पंचपयारा सरूवेण छप्पयारा वा पि । एवं चडत्थसत्तपरूवणा कदा ।

संपिह पंचमसुत्तपरूवणा कीरदे । तं जहा— अजहण्णा णाणावरणीयवेयणा सिया उक्करमा, अजहण्णुक्करसस्म ओधुक्करमादो पुधत्ताणुवलंभादो । सिया अणुक्करसा, तद-

सम संख्याय देखी जाती हैं। कथंचित् यह ओम है, क्योंकि, कहींपर हानिसे उत्पन्न हुआ अनुन्हण्ड पद पाया जाता है। कथंचित् वह विशिष्ट है, क्योंकि, कहींपर वृद्धिसं अनुन्हण्ड पद उत्पन्न होना है। कथंचित् वह नोम-नोविशिष्ट है, क्योंकि, अनुन्हण्ड पद जन्य इन्ति है। कथंचित् वह नोम-नोविशिष्ट है, क्योंकि, अनुन्हण्ड भूत जयन्य पदकी अथवा अन्य अनुन्हण्ड पदिवशेषकी विवक्षा करनेपर वृद्धि और हानिका अभाव रहता है। इस प्रकार जानावरणकी अनुन्हण्डवेदना ग्यारह (११) पद स्वरूप है। इस प्रकार तीसरे सुत्रकी प्रसूपणा की गई है।

अब चतुर्थ स्त्रकी प्ररूपणा करते हैं। यह इस प्रकार है—जघन्य झानावरणीय-वेदना कथींचत् अनुत्रुष्ट है, क्योंकि, अनुत्रुष्ट जघन्यकी ओधजघन्यसे एकता देखी जाती है। कथींचित् वह सादि है, क्योंकि, अजघन्यस जघन्य पद उत्पन्न होता है। कथींचित् अनादि यह पद नहीं है, क्योंकि, सृक्ष्मसाम्परायिक के अन्तिम समय सम्बन्धी दन्ध और क्षीणकपायके अन्तिम समय सम्बन्धी सत्त्यमें द्रव्यार्थिक नयका अवलम्बन करनेपर भी अनादिपना नहीं पाया जाता। कथींचत् वह अधुव है। कथींचत् वह कलिओज है, क्योंकि, क्षीणकपायके अन्तिम समय सम्बन्धी स्थितिका प्रहण किया गया है। कथींचत् वह नोम-नोविशिष्ट है। इस प्रकार जघन्य कालवेदना पांच (५) प्रकार अथवा अपने साथ छह प्रकार भी है। इस प्रकार चतुर्थ सूत्रकी प्रकृपणा की गई है।

अब पांचवें स्त्रकी प्ररूपणा करते हैं। वह इस प्रकार है-अजधन्य झानावरणीयवेदना कथींचत् उत्हृष्ट है, क्योंकि, अजधन्य उत्हृष्ट ओघ उत्हृष्टिसे पृथक् नहीं पाया जाता है। कथींचेत् वह अनुत्कृष्ट है, क्योंकि, वह उसका

१ अ-काप्रत्योः ' चरिमसमयसमयबंधिन ' इति पाठः । छ. ११-११.

विणाभावितादो । सिया सादिया, पदंतरपल्लहणेण दिना अजहण्णपद्विसेसाणमवहाणा-भावादो । सिया अणादिया, दन्नियणए अवलंबिदे बंधाभावादो । सिया ध्रुवा, दन्बिष्टयणए अवलंबिदे अजहण्यपदरस विणासाभावादो । सिया अद्ध्रुवा, पज्जविद्वयणए अवलंबिदे ध्रुवत्ताभावादो । सिया ओजा, सिया जुम्मा, सिया ओमा, सिया विसिद्धा । सुगमं । सिया णोम-णोविसिद्धा, णिरुद्धपद्विसेसत्तादो । एवमजहण्णा एक्कारसभंगा [१६] । एसो पंचमसुत्तरथा ।

सादियणाणावरणीयवयणा सिया उवकरमा, सिया अणुक्तरसा, सिया जहण्णा, सिया अजहण्णा, सिया अद्धुवा । धुवा ण होति, स्वियस्म अणिदिय-धुवत्तविरोहादो । सिया ओजा, सिया जुम्मा, सिया ओमा, मिया विसिद्धाः सिया णोम णोविशिष्ठा । एवं सादियवेदणाए दसभंगा १० । एसो छहु पुत्तत्था ।

अणादियणाणावरणीयवेयणा हि । उवन्हस्सा, तिया अणुवकस्सा, सिया जहण्णा, सिया अजहण्णा, सिया सादिया । कथमणादियवेयणाए सादियत्तं ? ण, वेयणासामण्णा- वेक्खाए अणादियिगम उवकस्मादिपदावकखाए सादियत्तं पडि विरोहामावादा । सिया धुवा,

अविनाभावी है। कथंचित् वह सादि है, क्योंकि, दृसरे पदींक पलटनेके विना अज्ञान्य पत्विरोप गहते नहीं है। कथीचित् वह अनादि है, क्योंकि, दृश्यार्थिक नयका अवलम्बन करनेपर इस पद्मा उन्ध नहीं होता। कथंचित् वह भ्रव है, क्योंकि, दृश्यार्थिक नयका अवलम्बन करनेपर अध्यान्य पदका विनाश नहीं होता। कथंचित् वह अभ्रव है, क्योंकि, पर्य यार्थिक नयका अवलम्बन करनेपर उसके भ्रवपना नहीं पाया जाता। कथंचित् वह ओज है कथंचित् युग्म है, कथंचित् आम है, और कथंचित् वह विशिष्ट है। यह सब सुगम है। कथंचित् वह नोम नोविशिष्ट है, क्योंकि, पदिवरेपकी विवक्षा है। इस प्रकार अज्ञ्यन्य वेदनाके ग्यारह (१९) भंग होते हैं। यह पांचवें सुत्रका अर्थ है।

सादि हानावरणीयवेदना कथीचत् अतृष्ट है. कथीचत् अनुष्ट ए है, कथीचत् ज्ञचन्य है, कथीचत् अज्ञघन्य है, और कथीचत् अध्रव है। वह ध्रुव नहीं है, क्योंकि, सादि पदका अनादि और ध्रुव पदके साथ विशेष है। वह कथीचत् ओज है, कथीचत् युग्म है, कथीचत् ओम है, वथीचत् विशिष्ट है. और कथीचत् नोम-नोविशिष्ट है। इस प्रकार सादिवदनोक दस (१०) भंग होते हैं। यह छट सूत्रका अर्थ है।

अनादि ज्ञानावरणीयवदना कथंबित उत्हाप्ट, कथंबित् अनुत्हाप्ट, कथंचित् जघन्य, कथंबित् अजघन्य और कथंबित् सादि है।

शंका — अनादि वेदना सादि कैसे हो सकती है ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, बदनासामान्यकी अपेक्षा उसके अनादि होनेपर भी उत्कृष्ट आदि पर्दोकी अपेक्षा उसके संदि होनेमें दोई विरोध नहीं है। वेयणासामण्णस्स विणासाभावादो । सिया अद्धुवा, पद्विसेसस्स विणासदंसणादो । अणा-दियत्तिम सामण्णविवक्खाए समुप्पण्णिम क्यं पद्विसेससंभवो ? ण, संगतोखित्तअसेस-विसेसिम सामण्णिम अप्पिदे तद्विरोहादो । सिया ओजा, सिया जुम्मा, सिया ओमा, सिया विसिद्दा, सिया णोम-णोविसिद्धा । एवगणादियपद्रस बारस भंगा [१२] । एसो सत्तमसुत्तरथो ।

धुवणाणावरणीदेयणा सिया उक्कस्सा, सिया अणुक्कस्सा, सिया जहण्णा, सिया अजहण्णा, सिया सादिया, सिया च ॥दिया, सिया अर्धुवा सिया ओजा, सिया जम्मा, सिया ओमा, सिया विसिष्ठा, सिया णाम णाविसिष्ठा । एवं धुवपद्रस बारस भंगा रिर् । एसी अष्टमसुत्तत्थो ।

अद्धुवणाणावरणीयेत्यणा सिया उक्करसः, सिया अणुक्करसा, सिया जहण्णा, सिया आहण्णा, सिया सादिया, सिया ओजा, सिया जम्मा, सिया ओमा, सिया विसिष्ठा, सिया णोम-णाविसिष्ठा । एवमद्धुवपद्रस दम भंगा 1 १० ।। एसो णवमसुत्तरथा ।

ओजणाणावरणीयवेयणा उक्तस्मां ण होदि, उक्तरसिंहदीए कदंजुग्मे अवहाणादी। सिया अणुक्तम्मा, सिया जहण्णा, सिया अजहण्णा, सिया सादिया। सिया अणादिया, सामण्णविवक्छादो । सिया धुवा, सिया अद्धुवा, विसेसविवक्छाए । सिया ओमा, सिया

कथंचित वह ध्रुव है, वयंति, वदसत्सामान्यका कभी विनाश नहीं होता। कथंचित वह अध्रव है, क्योंकि, पद्विरोपका विनाश देखा जाता है।

श्रेका — सामान्य विवक्षांस अनिर्दितांक स्वीकार करनेपर उसमें पद्विशेषकी सम्भावना कसे हो सकती है?

समाधान-- नहीं, क्योंकि, अपने भीतर समस्त विशेषोंको रखनवाँछ सामान्यकी विवक्षा करनेपर उसमें कोई विशेध नहीं है।

वह कथंचित् ओज. वशंचित् शुग्म, तथचित् ओम, कथंचित् विशिष्ट और कथंचित् नोम-नोविशिष्ट है। इस प्रकार अनादि एदके वारह (१२) भंग होते हैं। यह सातवें सृत्रका अर्थ है।

ध्रुव ज्ञानावरणीयवेदना वर्थाचित् उत्कृष्ट, कथंचित् अनुत्कृष्ट, कथंचित् ज्ञघन्य, कथंचित् अज्ञघन्य, वर्थाचित् सादि, कथंचित् अनादि, कथंचित् अध्रुव, वर्थाचित् ओज, कथंचित् युग्म, कथंचित् ओम, कथंचित् विशिष्ट और कथंचित् नोम-नोविशिष्ट है। इस प्रकार ध्रुव पदके वारह भंग होते हैं। यह आठवें सुत्रका अर्थ हैं।

अध्व ज्ञानावरणीयवेदना कथंनित उ प्रष्ट, कथंचित् अनुन्तृष्ट, कथंचित् ज्ञान्य, कर्यचित् अज्ञान्य, कर्थाचित् सादि, कर्था । त् ओज, कथंचित् युग्म, कर्थवित् ओम, कथंचित् विशिष्ट और कथंचित् नोम-नोविशिष्ट है। इस प्रकार अध्वर पद्के इस (१०) भंग होते हैं। यह नीव सूत्रका अर्थ है।

ओज ज्ञानावरणीय देवना उत्कृष्ट नहीं है। है। क्योंकि, उत्कृष्ट स्थितिका अवस्थान कृतगुरममें है। यह कथेचित् अनुत्कृष्ट, कथेचित् ज्ञान्य, कथेचित् अज्ञान्य, व कथेचित् सादि है। सामान्यकी विवक्षांस वह कथेचित् अनादि है। यह कथेचित् भ्रुव है। यह कथेचित् अध्व है, क्योंदि, विदोपकी विवक्षा है। यह कथेचित् ओम, विसिद्धा, सिया णोम-णोविसिद्धा । एवमोजपदस्स दस भंगा | १० । एसो दसमसुत्तत्थो ।

ज्रमणाणावरणीयवेयणा सिया उनकस्सा, सिया अणुक्कस्सा, सिया अजहण्णा, सिया सादिया, सिया अणादिया, सिया धुवा, सिया अद्धुवा, सिया ओमा, सिया विसिद्धा, सिया णोम-णोविसिद्धा । एवं ज्रम्मपदस्स दस भंगा रि० । एसो एक्कारसमस्तत्तरथा ।

ओमणाणावरणीयवेयणा सिया अणुक्कस्सा, सिया अजहण्णा, सिया सादिया, सिया अणादिया, सिया धुवा, सिया अद्धुवा, सिया ओजा, सिया जुम्मा । एवमोमपदस्स अह भंगा 🔼 । एसो बारसमसुत्तत्थो ।

विसिद्धणाणावरणीयवेयणा सिया अणुक्कस्सा, सिया अजहण्णा, सिया सादिया, सिया अणादिया, सिया धुना, सिया अद्धुना, सिया ओजा, सिया जुम्मा। एवं निसिद्धपदस्स अद्दर्भगा | ८ । एसो तेरसमसुत्तत्थो ।

णोम-णोविसिङ्गणाणावरणीयवेयणा सिया उनकस्सिया, सिया अणुक्कस्सिया, सिया जहण्णा, सिया अजहण्णा, सिया सादिया, सिया अणादिया, सिया धुवा, सिया अद्धुवा, सिया ओजा, सिया जम्मा। एवं दस भंगा रिं। एसी चोहसमसुत्तत्थी।

एदेसि भंगाणमंकविण्णासो एसो— | १३ | ५ | ११ | ५ | ११ | १० | १२ | १२ | १० | १० | ८ | ८ | ८ | १० | १

कयंचित् विशिष्ट और कथंचित् नोम-नोविशिष्ट है। इस प्रकार ओज पदके दस (१०) भंग होते हैं। यह दसवें सूत्रका अर्थ है।

युग्म ज्ञानावरणीयंवदना कथंचित् उत्कृष्ट, कथंचित् अनुत्कृष्ट, कथंचित् अन्नधन्य, कथंचित् सादि, कथंचित् अन्।दि, कथंचित् अनुव, कथंचित् अधुव, कथंचित् अधित् साम, कथंचित् विशिष्ट और कथंचित् नोम-नोविशिष्ट है। इस प्रकार युग्म पदके दस (१०) भंग होते हैं। यह ग्यारहवें सूत्रका अर्थ है।

भोम ज्ञानावरणीयवेदना कथंचित् अनुत्कृष्ट, कथंचित् अज्ञधन्य, कथंचित् सादि, कथंचित् अनादि, कथंचित् भुव, कथंचित् अधुव, कथंचित् ओज और कथंचित् युग्म है। इस प्रकार ओम पदके आठ (८) भंग होते हैं। यह बारहवें सूत्रका अर्थ है।

विशिष्ट ज्ञानावरणीयवेदना कथंचित् अनुत्रुष्ट, कथंचित् अज्ञघन्य, कथंचित् सादि, कथंचित् अनादि, कथंचित् ध्रुवः कथंचित् अध्रुवः, कथंचित् ओज ओर कथंचित् युग्म है। इस प्रकार विशिष्ट पदंक आठ (८) भंग होते हैं। यह तेरहवें सुत्रका अर्थ है।

नोम-नोविशिष्ट झानावरणीयवेदना कथंचित् उत्कृष्ट, कथंचित् अनुकृष्ट, कथंचित् अनुकृष्ट, कथंचित् अज्ञयन्य, कथंचित् अज्ञयन्य, कथंचित् अवित् अनित् भ्रुव, कथंचित् ओज और कथंचित् युग्म है। इस प्रकार उसके दस (१०) भंग होते हैं। यह चौदहवें सूत्रका अर्थ है।

इन भंगोंके अंकोंका विम्यास यह है— १३ + ५ + ११ + ५ + ११ + १० + १२ + १२ + १० + १० + ८ + ८ + ८ + १० = १३५।

## एवं सत्तण्णं कम्माणं ॥ ५॥

जहा णाणावरणीयस्स पदभीमांसा कदा तहा सत्तण्णं कम्माणं कायव्वा, विसेसाः भावादो । एवमंतोकयञे!जाणियोगदाग पदमीमांसा चि समत्तमणियोगदारं।

# सामित्तं दुविहं जहण्णपदे उक्कस्सपदे ॥ ६ ॥

तत्थ जहण्णं चउिवहं — णाम हवणा-द्व्व-भावजहण्णं चेदि। णामजहण्णं हवणाजहण्णं च सुगमं। द्व्वजहण्णं दुविहं — आगमद्व्वजहण्णं णोआगमद्व्वजहण्णं चेदि। तत्थ
जहण्णपाहुडजाणओ अणुवजुत्ता आगमद्व्वजहण्णं। णाआगमद्व्वजहण्णं तिथिहं
जाणुगस्रीर-भविय त्व्वदिरित्तंगाआगमद्व्यजहण्णभेष्णः। जाणुगस्रीरं भविय गदं। त्व्वदिरित्तणोआगमद्व्वजहण्णं दुविहं — ओघजहण्णभादेसजहण्णं चिदि। तत्थ ओघजहण्णं चउव्विहं — द्व्वदो वेत्तदो कालदो भावदो चेदि। त्व्य द्व्वजहण्णमेगो प्रमण्। खेत्तजहण्णंभगो आगासपदेगो । कालजहण्णंभगो समओ । गावजहण्णं परमाणुम्हि एगो
णिद्धत्तगुणे। अदिमजहण्णं वि द्व्व खेत्त-काल-भाविहि चटिवदं। तत्य द्व्वदे आहेसजहण्णं उच्चदे। तं जहा — निपदेसियक्वंधं दरहणः दुर्वसियक्वंधं। आहेमदो द्व्व-

इसी प्रकार शेष सामें कमीके उरकृष्ट शादि पदीकी प्रकृषणा करना चाहिये ॥५॥ जिस प्रकार ज्ञालावरणकी पदमामांना की गई है उसी प्रकार शेष सात करोकी पदमीमांजा करना चादिय, क्योंकि, उसमें कोई विशेषता हुई। है। इस प्रकार कोजान्येशकारगीमन पदमीमांका नामक अनुयोगकार समाव हुआ।

स्वाभित्व दी प्रकार है-जवन्य पदमें और उत्कृष्ट पदमें ॥ ६ ॥

उनमें से जयाय पह चार प्रकार हि— नामज्ञघन्य, स्थापनाज्ञघन्य, द्रश्यज्ञघन्य और भायज्ञघन्य। इनमें नामज्ञघन्य और स्थापनाज्ञघन्य सुगम हैं। द्रश्यज्ञघन्य दे। प्रकार हे— शगमद्र शज्ञघन्य और लोआगमद्रव्यज्ञघन्य। उनमें जघन्य प्राभृतका जानकार उपयोग रहित जीव आगमद्रव्यज्ञघन्य है। नोआगमद्रव्यज्ञघन्य तीत प्रकार है— जायक्वार्यर नोआगमद्रव्यज्ञघन्य, भावी नोआगमद्रव्यज्ञघन्य और तद्व्यतिरिक्त नोआगमद्रव्यज्ञघन्य। इनमें ज्ञायक्वारीर और भावी नेआगमद्रव्यज्ञघन्य और ज्ञावन्य और ज्ञावेद्व है। तद्व्यतिरिक्त नोआगमद्रव्यज्ञघन्य दे। प्रकार है। अग्रज्ञघन्य और आदेशज्ञघन्य। उनमें द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावकी अपेक्षासे ओघज्ञघन्य चार प्रकार है। इनमेंसे एक प्रमाणुको द्रव्यज्ञघन्य कहा जाता है। एक आकाश्यदेश क्षेत्रज्ञघन्य है। कालज्ञघन्य एक समय है। प्रमाणुमें रहनेवाला एक स्निम्धत्य गुण भावज्ञघन्य है।

आदिशज्ञचन्य भी द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावकी अपेक्षा चार प्रकार है। इनमें द्रव्यसे आदेशज्ञघन्यकी प्ररूपणा करते हैं। वह इस प्रकार है— तीन प्रदेश- जहण्णं । एवं सेसेसु वि णेयव्वं । तिपदेसीगाढदव्वं दर्ठूण दुपंदसीगाढदव्वं खेत्तदे। आदेस-जहण्णं । एवं सेसेसु वि णेयव्वं । तिसमयपरिणदं दर्व्य दुसमयपरिणदं दव्वमादेमदी काठजहण्णं । एवं सेसेसु वि णेयव्वं । तिगुणपरिणदं दव्वं दर्ठूण दुसमयपरिणदं दव्वं भावदी आदेसजहण्णं । भावजहण्णं दुविहं— आगमभावजहण्णं जीआग्रमभावजहण्णं चिदि । तत्थ जहण्णपादुडजाणगो उवज्रतो आगमभावजहण्णं । सुहुमणिगादलद्विअपज्जत्तयस्स जं सव्वजहण्णं णाणं तं णोआगमभावजहण्णं । एत्थ आघजहण्णकाळण पयदं, सव्वजहण्णहिदीए अदियारादे। ।

उक्करसं चउव्विहं णाम-हवणा-दव्य-मायउक्करसभेद्म। तत्थ णाम हवणुक्क स्साणि सुगमाणि । दव्युक्करसं दुविहमागमदः युक्करसं णोआगमदव्युक्करसं चेदि । तत्थ उक्करसपाहुडजाण्यो अणुवज्जतो आगमदः युक्करसः । णेआगमदव्युक्करसं तिविहं जाणुग-सरीर-भविय-तव्विदिरत्तिणोआगमदव्युक्करसंभेएण । जाणुगसरीर-भवियणोआगमदव्युक्क-स्साणि सुगमाणि । तव्वदिरित्तणोआगमदव्युक्करसं दुविहं — आगुक्करसमादेसुक्करसं चेदि । तत्थ आधुक्करसं चउव्विहं — दव्वदो खत्तदो कालदो भावदो चेदि । तत्थ दव्वदो उक्करसं महाखंधो । खेत्तदो उक्करसमागासं । कालदो उक्करसं सव्वकाले । भावदो उक्करसं

वाले स्कम्धकी अवेक्षा दो प्रदेशवाला स्कम्ध आदेशद्वव्यज्ञवन्य है। इसी प्रकार शेष प्रदेशोंमें भी ले जाना चाहिय। तीन प्रदेशोंमें अवगाहन करनेवाले द्वव्यकी अवेक्षा दो प्रदेशोंमें अवगाहन करनेवाल द्वव्यकी अवेक्षा दो प्रदेशोंमें अवगाहन करनेवाला द्वव्य क्षेत्रसे आदेशज्ञवन्य है। इसी प्रकार शेष प्रदेशोंमें भी ले जाना चाहिय। तीन समयोंमें परिणत द्वव्यकी अवेक्षा दे। समयोंमें परिणत द्वव्य आदेशसे कालज्ञवन्य है। इसी प्रकार शेष समयोंमें भी ले जाना चाहिये। तीन गुणोंमें परिणत द्वव्य आदेशस कालज्ञवन्य है। इसी प्रकार शेष समयोंमें भी ले जाना चाहिये।

भावज्ञधन्य दे। प्रकार है— आगमभावज्ञधन्य और नीआ मभावज्ञधन्य। उनमें ज्ञधन्य प्राभृतका जानकार उपयोग युक्त जीव आगमभावज्ञधन्य है। स्थम निगोद लब्ध्यपर्य प्रतक्का जो सबसे ज्ञधन्य हान है वह नीआगमभावज्ञधन्य है। यहां ओध - ज्ञधन्यकाल प्रकृत है, क्योंकि, यहां सर्वज्ञधन्य स्थितिक। अधिकार है।

नाम, स्थापना, द्रव्य और भावंक भेदले उल्हए चार प्रकार है। उनमे नामउत्कृष्ट और स्थापनाउत्हाए सुगम हैं। द्रव्य उत्कृष्ट दो प्रकार है— आगमद्रव्य उत्कृष्ट
भौर नोआगमद्रव्य उत्कृष्ट। उनमें उत्कृष्ट प्राभृतका जानकार उपयाग रहित आव
आगमद्रव्यउत्कृष्ट है। नोआगमद्रव्यउत्कृष्ट तीन प्रकार है— झायकशरीर, भावी
और तद्व्यतिरिक्त नोआगमद्रव्यउत्कृष्ट। इनमें झायकशरीर और भावी नोआगमद्रव्यउत्कृष्ट सुगम हैं। तद्व्यतिरिक्त नोआगमद्रव्यउत्कृष्ट दो प्रकार है— ओघ उत्कृष्ट और
आदेशउत्कृष्ट । उनमें ओघ उत्कृष्ट द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावकी अपेक्षा चार प्रकार है।
इनमें द्रव्यकी अपेक्षा उत्कृष्ट महा स्कन्ध है। क्षेत्रकी अपेक्षा उत्कृष्ट आकाश है।
कालकी अपेक्षा उत्कृष्ट सर्व काल है। भावकी अपेक्षा उत्कृष्ट वर्ण, गन्ध, रस
और स्पर्शसे युक्त द्रव्य है।

सन्तुक्कस्सवण्ण-गंध-रस-फासदव्वं । आदेसुक्कस्सं चउव्विहं — दव्वदे। खेत्तदे। कालदे। भावदे। चेदि । तत्थ द्व्वदे। एगपरमाणुं दद्ठूण दुपदेसिओ खंधो आदेसुक्कस्सं । दुपदेसियं खंधं दट्ठूण तिपदेसियक्खंधो वि आदेसुक्कस्सं । एवं सेसेसु वि णेयव्वं । खेत्तदे। एयक्खेतं दट्ठूण दोखेत्तपदेसा आदेसदो उक्कस्सवेतं । एवं सेसेसु वि णेयव्वं । कालदे। एगसमयं दट्ठूण दोसमइयं आदेसुक्कस्सं । एवं सेसेसु वि णेयव्वं । भावदो एगगुणजुत्तं दट्ठूण दुगुणजुत्तं दव्वमोदसुक्कस्सं । एवं सेसेसु वि णेयव्वं । भावत्वक्स्सं दुविहं — आगम-णोआगमभावुक्कस्सभेएण। तत्थ उक्कस्सपाहुडजाणओ उवज्जतो आगमभावुक्कस्सं । णोआगमभावुक्कस्सं । णोआगमभावुक्कस्सं केवलणां । एत्थ ओघकालुक्कस्मण अहियारे। । एत्थ कालदे। ओघुक्कस्सं सव्वकाले। ि भणिदं, तस्सेत्थ गहणं ण कायव्वं; कम्मिडिदीण् तदसंभवादे। । जहण्णपदे एगं सामित्तं अण्णगमुक्कस्मपदे, एवं मामित्तं दुविहं चेव होदि; अण्णस्सामंभवादे। ।

#### सामित्रेण उवकस्सपदे णाणावरणीयवेयणा कालदो उक्क-स्सिया कस्स ? ॥ ७ ॥

उक्करसपद्धिहेसा जहण्णपद्पिडसहफ्ला । णाणावरणणिहेसा सेसकम्मपिडसेहफला ।

आदेश उत्कृष्ट इच्या, क्षेत्र, काल और आवकी अपेक्षा चार प्रकार है। उनमें एक परमाणुकी अपेक्षा दो प्रदेशवाला स्कन्ध इच्यकी अपेक्षा आदेश उत्कृष्ट है। दो प्रदेशवाले स्वन्धकी अपेक्षा तीन प्रदेशवाला स्कन्ध भी इच्यक्ते आदेश उत्कृष्ट है। इसी प्रकार शेष प्रदेशों, के विषयमें ले जाना चाहिये। एक प्रदेश रूप क्षेत्रकी अपेक्षा दो क्षेत्रप्रदेश क्षेत्रकी आपेक्षा दो एक समयकी अपेक्षा दो समय परिणत इच्य कालंग आदेश उत्कृष्ट है। इसी प्रकार शेष समयकी अपेक्षा दो समय परिणत इच्य कालंग आदेश उत्कृष्ट है। इसी प्रकार शेष समयोग भी ले जाना चाहिये। एक गुण युक्त इच्यकी अपेक्षा दो गुण युक्त इच्य भावने आदेश उत्कृष्ट है। इसी प्रकार शेष गुणें। में भी ले जाना चाहिये।

भाव उत्कृष्ट अन्यमभाव उत्कृष्ट और नाआगम भाव उत्कृष्ट के भेदसे दो प्रकार है। उनमें उत्कृष्ट प्राभृतका जान कार उपयोग युक्त जीव आगमभाव उत्कृष्ट है। नाआगमभाव उत्कृष्ट के प्रकृतका जान कार उपयोग युक्त जीव आगमभाव उत्कृष्ट है। नाआगमभाव उत्कृष्ट के प्रकृतका है। यहां कार का अधिकार है। यहां कार की अपक्षा अधिकार है। यहां कार का अपका अधिकार है। यहां कार का अपका अपका अधिकार है। यहां का नहीं करना चाहिये; क्योंकि, कर्मी स्थितिमें उसकी सम्भावना नहीं है। एक स्वामित्व ज्ञान्य पर्में और दूसरा एक उत्कृष्ट पर्में, इस प्रकार स्वामित्व दो प्रकार ही है; क्योंकि, इनके अतिरिक्त और दूसर स्वामित्वकी सम्भावना नहीं है।

स्वामित्वसे उत्कृष्ट पदमें ज्ञानावरणीयवेदना कालकी अपेक्षा उत्कृष्ट किसके होती है ? ॥ ७ ॥

सूत्रमें उत्कृष्ट पदका निर्देश जघन्य पदके प्रतियेधके लिये किया गया है। क्षानावरण पदका निर्देश शय कमाके प्रतिषधके लिये है। कालका निर्देश क्षेत्र आदिका कारुणिदेसो खेतादिपडिसेहफरो । कस्से ति किं देवस्स किं णेरइयस्स किं मणुस्सस्स किं तिरिक्खस्से ति पुच्छा ।

अण्णदरस्स पंचिंदियस्स साण्णिस्स मिच्छाइट्टिस्स सव्वाहि पज्जत्तीहि पज्जत्तयदस्स कम्मभूमियस्स अकम्मभूमियस्स वा कम्म-भूमिपिडिभागस्स वा संखेज्जवासाउअस्स वा असंखेज्जवासाउ-अस्स वा देवस्स वा मणुस्सस्स वा तिरिक्खस्स वा णेरइयस्स वा इत्थिवेदस्म वा पुरिम्वेदस्स वा णंग्रसयवेदस्स वा जलचरस्स वा थलचरस्स वा खगचरस्स वा सागार-जागार-सुदोवजागज्जनस्स उक्कस्सियाए द्विदीए उक्कस्सद्विदिसंकिलेसे वद्गमाणस्स, अथवा ईसि-मिज्झमपरिणायस्स तस्स णाणावरणीयवयणा कालदो उक्कस्मा ॥८॥

अण्णदरस्से ति णिद्देसे। ओसाहणादीणं पिड्सिहाभावपद्वायणक्रके । पंचिदियस्मे ति णिद्देसे विगिलिदियपिडिसेहफको १ णाणावरणीयस्म उक्किस्सियं डिदिं पंचिदिया चेव वर्षेति, णा विगिलिदिया इदि जं वृतं होदि । ते च पंचिदिया दुविहा - सिण्गणा अस-

प्रतिपेध करनेवाला है। 'किसके होती है' इसंस वह क्या देवके होती है, ज्या नारकीके होती है, ज्या संपुष्पंक दोती है, और ज्या तिर्यंचंक होती है, इस प्रकार प्रच्छा की गई है।

अन्यतर पंचिन्द्रिय जीवके — जो संज्ञी है, मिथ्यादृष्टि है, सब पर्यक्षियों से पर्याप्त हैं; कर्मभूमिज, अकर्भभूमिज अथवा कर्मभूमिप्रितिभागीत्पन्न हैं; संख्यातवर्षायुष्क अथवा असंख्यातवर्षायुष्क हैं; देव, मनुष्य, तिर्यच अथवा नारकी हैं; स्नांवद, पुरुषंवद अथवा नपुंमक-वेदमें में किसी भी वेदमे संयुक्त हैं; जलचर, अलचर अथवा नभचर हैं; साकार उपयोगवाला है, जागृत है, अतोपयोगसे युक्त है, उत्कृष्ट स्थिति के वन्ध योग्य उत्कृष्ट स्थिति संक्लेशों वर्तमान है, अथवा कुछ मध्यम संक्लेश परिणामसे युक्त है, उसके ज्ञानावरणीय कर्मकी वेदना कालकी अपेक्षा उत्कृष्ट होती है।। ८।।

सूत्रमें अन्यतर पदका निर्देश अवगाहना आदिकोंके प्रतिपेधके अभावकी सूजित करता है। पंचेन्द्रिय पदका निर्देश विकलेन्द्रियका प्रतिपेध करता है। इससे यह फल्ति होता है कि ज्ञानावरणीयकी उत्कृष्ट स्थितिको पंचेन्द्रिय जीव ही बांधते हैं, विकलेन्द्रिय नहीं बांधते। वे पंचेन्द्रिय जीव दो प्रकारके हैं – संज्ञी और असंज्ञी णिणो चेदि। तत्य असण्णिणो उक्किरिसयं हिदिं ण बंधिति ति जाणावणहं सण्णिस्से ति णिहिंहं। ते च सण्णिपंचिदिया गुणहाणभएण चोहसिवहा। तत्य सासणादओ उक्किरिसयं हिदिं ण बंधिति ति जाणवणहं मिच्छाइहिरसे ति णिहिंहं। ते च मिच्छाइहिणो पञ्जत्तयदा अपञ्जत्तयदा अपञ्जत्तयदा चिदि दुविहा। तत्य अपञ्जत्तयदा उक्किरिसयं हिदिं ण बंधिति ति जाणावणहं सच्वाहि पञ्जतीहि पञ्जत्तयदस्से ति भणिदं। पंचिदियपञ्जतिमिच्छाइहिणो कम्मभूमा अकम्मभूमा चेदि दुविहा। तत्थ अकम्मभूमा उक्किरसिहिदं ण बंधित, पण्णारसकम्मभूमीसु उपपण्णा चेव उक्किरसिहिदं वंधिति ति जाणावणहं कम्मभूमियस्स वा ति भणिदं। भोगभूमीसु उपपण्णाणं व देव-णेरइयाणं सयंपहणगेंदपव्यदस्स बाहिरभागप्पहुि जाव सयंभूमणसमुहो ति एत्थ कम्मभूमिपिडभागिम उपपण्णिदिक्वाणं च उक्किरसिहिदं वंधिति ति जाणावणहं कम्मभूमियस्स वा ति भणिदं। अकम्मभूमिरस वा ति पत्थ कम्मभूमिरस वा कम्मभूमिपिडमागस्स वा ति भणिदं। अकम्मभूमिरस वा ति उत्ते देव-णेरहया चेत्तवा। कम्मभूमिपिडिमागस्स वा ति भणिदं। अकम्मभूमिरस वा ति उत्ते ति उत्ते सयंपहण्णिगित्रव्यदस्य वाहिरे भागे समुप्पण्णाणं गहणं। संखेजजवासाउअस्स वा ति उत्ते अङ्गाइउज्जिनसमुहदुप्पण्णस्य कम्मभूमि।इमागुप्पण्णस्य च गहणं। असंखेजजवासाउअस्स वा ति उत्ते देव-णेरहयाणं गहणं। स्विहेदपिडमहत्तादे। असंखेजजवासाउअस्स वा ति उत्ते देव-णेरहयाणं गहणं। स्विहेदपिडमहत्तादे।। देव-एविज्ञानाउअतिरिक्त-मणुम्साणं गहणं। तिसं विहिदपिडमहत्तादे।। देव-

उनमें असंज्ञी पंचितिद्वय उत्कृष्ट स्थितिको नहीं यांधिते हैं, इस बातक शापनार्थ संज्ञी पदका निर्देश किया है । व संज्ञी पंचिन्द्रिय गुणस्थानीक भेदसे चौदह प्रकार है । उनमें सासादनसभ्यग्द्रीष्ट्र आदिक एत्कप्ट रिथितिको नहीं बांधते हैं, इस बातके ज्ञापनार्थ मिथ्याद्दष्टि पदका निर्देश विया है। ये मिथ्याद्दिर पर्याप्तक और अपर्याप्तकके भेदरो दो प्रकार हैं। उनमें अपर्याप्तक उत्कृष्ट स्थितिको नहीं **बांधित हैं, इस बातके** भापनार्थ 'सब पर्यातियोंसे पर्यात हुआ।' ऐसा कहा है। पंचेन्द्रिय पर्यात मिथ्यादिए कर्मभूभिज और अकर्मभूभिज इस तरह दो प्रकारक हैं। उनमें अकर्मभूमिज उत्कृष्ट स्थितिको नहीं बांधते हैं, किन्तु पन्द्रह कर्मभूमियोंमें उत्पन्न हुए अवि ही उत्कृष्ट स्थितिको बांधते हैं; इस बातक हापनार्ध 'कर्मभूमित्र' पदका निर्देश किया है। भोगभूमियोमें उत्पन्न हुए जीवोंके समास देव नारिक्योंके तथा स्वयंत्रम पर्वतके बाह्य भागसे लेकर स्वयम्भूरमण समुद्र तक इस कर्मशृधिप्रतिभागमें उत्पन्न हुए तिर्येचोंके भी उत्हाप्ट स्थितिके बन्धका प्रतिपेध प्राप्त होनपर उसका निराकरण करनेके लिये ' अकर्म-भूमिजके अथवा कर्मभूमिशतिभागीत्पता जीवंत ' एसा कहा है। अकर्मभूमिज पदसे देव नारिक योका प्रहण करना चाहिये । कर्मभूमिश्विभाग पदवा निर्देश करनेपर स्वयंप्रभ पर्वतके वाह्य भागमें उत्पन्न हुए जीवांका ग्रहण किया गया है। 'संख्यात-चर्पादुष्क ' कहुनेपर अहाई द्वीप-समुद्रोंमें उत्पन्न हुए तथा कर्मभूमित्रतिभागमें उत्पन्न हुए जीवका प्रहण करना चाहिये। 'असंर्यातवर्षायुक्त' से देव नार्यियोंका प्रहण किया गया है। इस पद्रेंस एक समय अधिक पूर्वकोटि आदि उपरिम आयुधिकरुपोसे संयुक्त तिर्यचों व मनुष्योंका ग्रहण नहीं करना चाहिये, क्योंकि, पूर्व सुत्रसं उनका छ. ११-१२.

गररप्तु संखेज्जवासाउअत्तमिदि भणिदे सन्चं ण ते असंखेज्जवासाउआ, किंतु संखेज्ज-बासाउआ चेवः समयाहियँपुष्वकोडिप्पहुडिउविरमआउअवियप्पाणं असंखेज्जवासाउअत्त-•सुनगमादो। कधं समयाहियपुष्वकोडीए संखेज्जवासाए असंखेज्जवासत्तं ? ण, रायरुक्खो व रूदिवरुण परिचत्तसगद्वस्स असंखेज्जवस्ससद्दस्य आउअविसस्मिम बद्दमाणस्स गहणादो।

चउग्गइसिण्णिपंचिंदियपज्जत्तिनिछाइडीणं उक्कस्सिडिदिबंघपिडसेहो णित्थि ति जाणावणद्वं देवस्स वा मणुस्सस्स वा तिरिक्खस्स वा णेरइयस्स वा ति उत्तं । तिसु वि वेदेसु उक्कस्सिडिदिबंधपिडिसेहो णित्थि ति जाणावणद्विमित्थेवेदस्स वा पुरिसवेदस्स वा णाउंसयवेदस्स वा ति भणिदं। चरणिवसेसाभावपदुप्पायणद्वं जलचरस्स वा थलचरस्स वा खग-चरस्स वा ति भणिदं। तत्थ मच्छ-कच्छवादओ जलचरा, सीहै-वय-वग्घादओ थलचरा, गद्ध-ढेंक-सेणादओ खगचरा। दंसणे।वजोगजुत्ता उक्कस्सिडिदिं ण बंधित, णाणे।वजे।गजुत्ता चेव बंधिति ति जाणावणद्वं सागारिषदेसो कदो। सुत्ते। उक्कस्सिडिदिं ण बंधिद, जग्गंतो

प्रतिषेध किया जा चुका है।

शुंका — देव व नारकी तो संख्यातवर्षायुष्क ही होते हैं, फिर यहां उनका ग्रहण असंख्यातवर्षायुष्क पदसे कैसे सम्भव है ?

समाधान — इस दांकाके उत्तरमें कहते हैं कि सचमुचमें वे असंख्यातवर्षायुष्क नहीं हैं, किन्तु संख्यातवर्षायुष्क ही हैं; परन्तु यहां एक समय अधिक पूर्वकोटिको आदि छेकर आगेके आयुविकल्पोंको असंख्यातवर्षायुके भीतर स्वीकार किया गया है।

गुंका — एक समय अधिक पूर्वकोटिके संख्यातवर्षरूपता होते हुए भी असंस्थातवर्षरूपता कैसे सम्भव है ?

समाधान—नहीं, वर्योकि, राजवृक्ष (वृक्ष विदेष) के समान 'असंख्यातवर्ष' शब्द किंढि वश अपने अर्थको छोड़कर आयुविदोषमें रहनेवाला यहां ब्रहण किया गया है।

चारों गतियों के संझी पंचिन्द्रिय पर्याप्त मिथ्यादृष्टियों के उत्हृष्ट स्थिति के बन्धका प्रतिषेध नहीं है, इस बात के आपनार्थ देव के, मनुष्य के, तियंच के अथवा नारकी के, ऐसा कहा है। तीनों ही वेदों में उत्हृष्ट स्थिति के बन्धका प्रतिषेध नहीं है, इस बात के आपनार्थ 'खीं वेदी के, पुरुष वेदी के अथवा नपुंसक वेदी के 'ऐसा कहा है। चरण अर्थात् गमनिविशेषका अभाव बतला ने के लिये 'जलचर के, थलचर के अथवा नभ चरके 'ऐसा कहा है। उनमें मतस्य और कच्छण आदि जीव जलचर, सिंह, वृक्त और वाघ आदि थलचर; तथा गृद्ध, ढेंक और इयेन आदि नभ चर जीव हैं। द्वी नोपयोग से सिंहत जीव उत्हृष्ट स्थितिको नहीं बांधते हैं, किन्तु आनोपयोग युक्त जीव ही उसे बांधते हैं; इस बात के जतला ने के लिये 'साकार' पदका निर्देश किया गया है। सोया हुआ जीव उत्हृष्ट स्थितिको नहीं बांधता है, किन्तु जागृत जीव ही

९ ताप्रतिपाठोऽयम् । प्रतिषु 'समाहिय' इति पाठः । ९ प्रतिषु '- सदस्य', ताप्रतौ 'सद (इ) स्स' इति पाठः । ३ ताप्रतिपाठोऽयम् । अ-काप्रत्योः 'जलचररा सीह- ': आप्रतौ "जलचररासि सीह- ' इति पाठः ।

चेव बंधदि ति जाणावणहं जागारग्गहणं कदं । सुदोवजोगजुत्तो चेव उक्कस्सिहिदिं बंधदि, ण मदिउवजोगजुत्तो ति जाणावणहं सुदोवजोगजुत्तस्से ति भीणदं ।

उक्किस्सियाए हिदीए षंधपाओग्गसंकिलेसहाणाणि असंखेज्जलोगमेत्ताणि अत्य । तत्य चिरमसंकिलेसहाणेण उक्करसिहिदिं षंधिद ति जाणावणहं उक्करसिहिदीए उक्करसिहिदिसिकिलेसे वहमाणस्से ति भणिदं । उक्करसिहिदिषंघपाओग्गसेससंकिलेसहाणेहि उक्करसिहिदिबंधस्स पिडसेहे पत्ते तोहि वि बंधिद ति जाणावणहं ईसिमिज्झमपिरणामस्से ति उत्तं । अधवा, उक्करसिहिदिबंधपाओग्गअसंखेज्जलोगमेत्तसंकिलेसहाणाणि पिलदोवमस्स असंखेज्जिदमागमेत्तसंडाणि काद्ण तत्य चरिमखंडरस उक्करसिहिदिबंधपाओग्गअतंखेज्जलोगमेत्तसंकिलेसहाणाणि पिलदोवमस्स असंखेज्जिदमागमेत्तसंडाणि काद्ण तत्य चरिमखंडरस उक्करसिहिदिबंधपाडेसेहे पत्ते वहमाणस्स उक्करसिहिदिबंधो होदि । सेसदुचिरमादिखंडिह उक्करसिहिदिबंधपिडसेहे पत्ते तेहि वि उक्करसिहिदिबंधो होदि ति जाणावणहमीसिमिज्झिमपिरणामस्से ति उत्तं । एवं-विहेण जीवेण णाणावरणीयस्स तीसंसागरावमकोडाकोडिहिदिबंधे पबद्धे तस्स णाणावरणीय-वेयणा कालदो उक्करसा ।

## तन्विदिरित्तमणुक्कस्सा ॥ ९ ॥

उसे बांधता है; इस बातके क्षापनार्थ 'जागृत 'पदका ग्रहण किया है। श्रुतोपयोग युक्त जीव ही उत्कृष्ट स्थितिको बांधता है, न कि मतिउपयोग युक्त जीव; इस बातके क्षापनार्थ 'श्रुतोपयोग युक्त जीयके 'ऐसा कहा है।

उत्कृष्ट स्थितिके बन्ध योग्य संबल्लेशस्थान असंख्यात लोक प्रमाण है। उनमें से अन्तिम संक्लेशस्थानके द्वारा उत्कृष्ट स्थितिको बांधता है, इस बातके क्रापनार्थ ' उत्कृष्ट स्थितिके बन्ध योग्य उत्कृष्ट स्थितिसंबल्लेशमें वर्तमान ' ऐसा कहा है । अब इससे उत्कृष्ट स्थितिक बन्ध योग्य दोप संबलेदास्थानीके स्थितिके बन्धका निषेध प्राप्त होनेपर उक्त स्थितिको बांधता है, इस बातको जतलानेके लिये 'बुछ मध्यम परिणामीसे युक्त जीवके ' ऐसा कहा गया है। अथवा, उत्कृष्ट स्थितिके बन्ध योग्य असंख्यात लोक प्रमाण संक्लेशस्थानोंके पत्योपमके असंख्यातर्वे भाग मात्र खण्ड करके उनमें खण्डका नाम उत्कृष्ट स्थितिसंक्लेश है। इस अन्तिम खण्डमें रहनेवाले जीवके उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध होता है। अब इससे दोव द्विचरम मादिक खण्डोंके द्वारा उत्कृष्ट स्थितिके बन्धका प्रतिषेध प्राप्त होनेपर उनसे भी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध होता है, इस बातके शापनार्थ 'कुछ मध्यम परिणामोंसे युक्त जीवके' पेसा कहा है। उपर्युक्त विदेशपर्णीसे विदिश्य जीवके द्वारा झानावरणीयके तीस को इन कोड़ि सागरोपम प्रमाण रिथतिबन्धके बांधनेपर उसके बानावरणीयकी वेदना कालकी मपेक्षा उत्कृष्ट होती है।

उससे भिन्न अनुत्कृष्ट वेदना होती है ।। ९ ।।

१ प्रतिषु ' उनकस्सप् द्विविसंकिलेसे ' इति पाठः (

तदो विदिश्तिं तव्वदिश्तिं, उक्करसिंडिदिवंधविदितां अणुक्करसिंडिदिवेयणा होदि ति उत्ते होदि। सा च अणेयप्ययारा ति तिस्से सामिणो वि अणेयविहा होति। तिसिं पद्भवणं कस्तामा । तं जहा— तिण्णिवाससहरसमावाधं कादण तीसंसागरोवमकोडाकोडि- द्विदीए पबद्धाए उक्करसिंडिदी होदि । पुणे। अण्णेण जीवेण समऊणतीसंसागरोवमकोडाकोडीसु बद्धासु पढममणुक्करसिंडाणं होदि। एत्थ उक्करसिंडिदिपमाणं संदिद्धीए चत्ताठीस- द्विद्यदुसदमेतं (२४०)। अणुक्करसुक्करसिंडिदीए गुणचाठीसद्भवाहियदुसदमेता | २३०।। अणुक्करसुक्करसिंडिदीए पबद्धाए बिदियमणुक्करसिंडाणं होदि। तस्स पमाणमेदं (२३०)। एदेण क्रमेण आवाधाकंदएण्णउक्करसिंडिदीए पबद्धाए अण्णमणुक्करसिंडिदीए पबद्धाए अण्णमणुक्करसिंडिदीण होदि। एत्थ आवाधाकंदण्णणउक्करसिंडिदीण पबद्धाए अण्णमणुक्करसिंडिदीण होदि। एत्थ आवाधाकंदण्यमाणं तीसह्वाणि । ३०।। एदिन उक्करसिंडिदिग्म रोहिदे तिदिधिंडिदेवंधडाणमेतियं होदि । १६०।।

संपिद्ध उक्कस्सावाहा समऊणा होदि । कुदे। ? आवाहाचरिमसमण पढमणिसेय-णिवादादो । संदिडीए उक्कस्सावाधापमाणयड 'टा । पुणो समयाहियआबाधांकदएण्ण-उक्कस्सिद्धीए पबद्धाए सो अण्णो अणुक्कस्सद्धाणिबियप्पो होदि । २०९ । एदेण कमेण दोआबाधांकदण्हि ऊणुक्कस्सिद्धिए पबद्धाए सो अण्णो अणुक्कस्सिद्धिवियप्पो । १८०।।

उससे व्यातिरिक्त अर्थात् उन्हृष्ट स्थितिवन्धसे भिन्न अनुन्हृष्ट स्थितिवेदना होती है, यह सृत्रका अर्थ है। वह चूंकि अनेक प्रकारकी है, अतः उसके स्वामी भी अनेक प्रकारके हैं। उनकी प्रक्रपणा करते हैं। वह इस प्रकार है—तीन हजार वर्ष आबाधा करके तीस कोड़ाकोड़ि सागरापम मात्र स्थितिक वांधनपर उन्हृष्ट स्थिति होती है। फिर अन्य जीवके द्वारा एक समय कम तीस कोड़ाकोड़ि सागरापम प्रमाण स्थितिक बांधनपर प्रथम अनुन्हृष्ट स्थान होता है। यहांपर उन्हृष्ट स्थितिका प्रमाण संदृष्टिमें दो सी चालीस (२४०) अंक है। अनुन्हृष्ट उन्हृष्ट स्थितिका प्रमाण दो सौ उनतालीस (२६९) अंक है। उससे अन्य जीवके द्वारा दो समय कम उन्हृष्ट स्थितिके वांधनपर द्वितीय अनुन्हृष्ट स्थान होता है। उसका प्रमाण यह है—२३८। इस कमसे आवाधाकाण्डकसे हीन उन्हृष्ट स्थितिके वांधनपर अन्य अनुन्हृष्ट स्थान होता है। यहां आवाधाकाण्डकसे हीन उन्हृष्ट स्थितिके वांधनपर अन्य अनुन्हृष्ट स्थान होता है। यहां आवाधाकाण्डकसा प्रमाण तीस अंक (३०) है। इसको उन्हृष्ट स्थितिमेंसे घटा देनेपर वहांका स्थितिबन्धस्थान इतना होता है—२४० -३० = ६१०।

अव उत्कृष्ट आवाधा एक समय कम हो जाती है, क्योंकि, आवाधाके अन्तिम समयम प्रथम निषेक निर्जीण हो चुका है। संदिष्टिमें उत्कृष्ट आवाधाका प्रमाण आड (८) है। पश्चात् एक समय अधिक आवाधाकाण्डक हीन उत्कृष्ट स्थितिके बांधनेपर वह अन्य अनुत्कृष्ट स्थानविकल्प होता है — १४० - (३० + १) = २०९। इस कमसे दो आवाधाकाण्डकोंसे हीन उत्कृष्ट स्थितिक बांधनेपर वह अन्य अनुत्कृष्ट स्थिति- विकल्प होता है — २४० - ६० = १८०। इस प्रकार इसी कमसे एक समय कम दो

१ प्रतिपु ' वंधवदिरिची ' शीत पाठः ।

एवमेदेण कमेण समऊण बिसमऊणादिकमेण णिरंतरहाणाणि उप्पोदेदव्याणि जाव सम-ऊणाबाहकंदयन्महियधुविहिदि ति । तिस्से पमाणं सही | ६० | । एदम्हादो समऊण-बि-समऊणादिकमेण बंधा विय ओदारेदव्यं जाव सन्वविसुद्धसिण्णपंचिदियधुविहिदि ति । पुणो धुविहिदि बंधमाणस्स अण्णे। अपुणरुत्तिहिदिवियप्पो हे।दि । एत्थ धुविहिदिपमाण-मेक्कत्तीसं | ३१ | ।

संपित एदिस्से हेडा सिण्णपंचिदिएसु डिदिबंधडाणाणि तुरुबंगित । कुदो ? सब्बि विसुद्धेण सिण्णपंचिदियपडजत्तेण बद्धजहण्णडिदीए जहण्णडिदिसंतसमाणाए धुविडिदि ति गहणादा । तदा पंचिदिएसु डिदिबंधडाणाणि एत्तियाणि चेव रुब्गित ।

संपित एदिस्से हेडा वंधं मोत्तूण द्विदिसंतं घादिय एइंदिस हिदिसंतद्वाणपरूवणं कस्सामो । एत्थ संदिद्वी —

 o: 0
 ocotooo toootoootcootcootcootooo

 ono
 cotoootoootoootcootcootcootooo

 ooo
 toootoootoootoootcootcootcootooo

 ooo
 toootoootoootoootoootoootoootooo

 ooo
 oootoootoootoootoootoootooo

धुविहिदि ति एक्कतीस | २१ |, एगिहिदिखंडे ति संदिहीए चतारि | ४ |, उक्कीरणकाली चतारि | ४ | । एवं हिदिहाणुपति भणिस्सामी । तं जहा—

एगा तसजीवो समऊणुक्कीरणद्धाए अहियधुविहिदिसंतकम्मेण एइंदिएसु पविहो ।

समय कम इत्यादि कमसे एक समय कम आवाधाकाण्डकसे अधिक ध्रुवस्थिति तक निरन्तर स्थानोको उत्पन्न कराना चाहिय। उसका प्रमाण साठ (२०-१-२९,३ .+२९-६०) है। इसमें एक समय कम दो समय कम इत्यादि कमसे बन्ध कराकर सर्वविद्युद्ध संज्ञी पंचिन्द्रियकी ध्रुवस्थिति तक उतारना चाहिये। पश्चान् ध्रुवस्थितिको बांधनेवाले जीवका अन्य अपुनरक्त स्थितिविकल्प होता है। यहां ध्रुवस्थितिका प्रमाण इकतीस (३१) है।

अब इसके नीचेके स्थितिबन्धस्थान संज्ञी पंचिन्द्रियों में पाये जाते हैं, क्यांकि, सर्वविशुद्ध संज्ञी पंचिन्द्रिय पर्याप्तक जीवके द्वारा बांधी गई जधन्य स्थितिसस्य समान जधन्य स्थितिको ध्रवस्थिति रूपसे ग्रहण किया गया है। इसिंखये पंचेन्द्रियोंमें स्थितिबन्धस्थान इतने ही पाये जाते हैं।

अब इसके नीचे बन्धको छोड़कर स्थितिसस्त्रका घात करके एकेन्द्रियाँमें स्थितिसस्त्रस्थानोंकी प्ररूपणा करते हैं। यहां संदृष्टि (मृत्यमें देखिये)। संदृष्टिमें भ्रुविस्थितिका प्रमाण ३१, एक स्थितिकाण्डकका प्रमाण ४, और उत्कीरणकालका प्रमाण ४ है। इस प्रकार स्थापित करके स्थितिस्थानोंकी उत्पत्तिको कहते हैं। यथा— एक त्रस जीव एक समय कम उत्कीरणकालसे अधिक भ्रुवस्थितिसस्त्रसे पुणो बिदिओ जीवे। समऊणुक्कीरणद्धाए अहियसमयाहियधुविहिदीए सह एइंदिएसु उववण्णो। तदो अण्णा तिदेओ जीवे। समऊणुक्कीरणद्धाए अहियदुसमयाहियधुविहिदीए सह एइंदिएसु उववण्णो। पुणो चउत्थे। जीवे। समऊणुक्कीरणद्धाए अहियतिसमयाहियधुविहिदीए सह एइंदिएसु उववण्णे। पुणो अण्णो जीवे। समऊणुक्कीरणद्धाए चदुसमयाहियधुविहिदीए च एइंदिएसु उववण्णे। एवं समऊणुक्कीरणद्धाए एगेगसमयाहियधुविहिदीए च ताव उप्पोदे-दवं जाव समऊणुक्कीरणद्धाए एगेगसमयाहियधुविहिदीए एइंदिएसु पविहे। ति। एवं पिटिदोवमस्स असंखेजजिदिभागमेत्तजीवा एगसमएण एइंदिएसु पवेसिदव्वा।

पुणो एदेसु ह्वाहियद्विदंदयमेत्तजीवेसु हिदिघादं करेमाणेसु धुवद्विदीए हेडा हिदिसंतहाणुष्पत्तीए भण्णमाणाए समऊणुक्कीरणद्वाए अहियधुवहिदीए सह एइंदिएसु उप्पण्णेण पदमफालीए पादिदाए उक्कीरणद्वाए पदमसमओ गलदि। एदं हिदिसंतहाणं पुणरुत्तं, धुवहिदीए उविर समुष्पत्तीदो। पुणो बिदियफालिपदिदसमए चेव उक्कीरणद्वाए विदियसमओ गलदि। एदं पि पुणरुत्तं चेव। एवं णेदव्वं जाव हिदिखंडयचरिमफालि-मपादिय उक्कीरणद्वाए चरिमसमयं धेरदूण हिदो ति। पुणो एदमेवं चेव हिवय समऊणु-

पकेन्द्रियों प्रविष्ट हुआ। फिर दूसरा जीव एक समय कम उत्कीरणकालसे अधिक और एक समयसे अधिक ध्रवस्थितिके साथ एकेन्द्रियों उत्पन्न हुआ। उससे अन्य तीसरा जीव एक समय कम उत्कीरणकालसे अधिक और दो समयोंसे अधिक ध्रवस्थितिके साथ एकेन्द्रियों उत्पन्न हुआ। पुनः चतुर्थ जीव एक समय कम उत्कीरणकालसे अधिक और तीन समयोंसे अधिक ध्रवस्थितिके साथ एकेद्रियों उत्पन्न हुआ। पुनः अन्य जीव एक समय कम उत्कीरणकाल और चार समय अधिक ध्रवस्थितिके साथ एकेन्द्रियों उत्पन्न हुआ। इस प्रकार एक समय अधिक ध्रवस्थितिके साथ एक समय कम उत्कीरणकाल और एक समय कम उत्कीरणकाल और एक एक समय अधिक ध्रवस्थितिके साथ एक समय कम उत्कीरणकाल और एक समय अधिक ध्रवस्थितिके साथ एक समय कम उत्कीरणकाल और एक समय कम उत्कीरणकाल और एक समय काम उत्कीरणकाल और एक समय काम उत्कीरणकाल और एक समय काम उत्कीरणकाल कोर एक समय काम उत्कीरणकाल कोर एक समय काम चाहिये। इस प्रकार पत्थीएमके असंस्थातवें भाग मात्र जीवोंको एक समयसे एकेन्द्रियोंमें प्रविष्ट कराना चाहिये।

पुनः एक अधिक स्थितिकाण्डक मात्र इन जीवोंके द्वारा स्थितिघात करते रहनेपर ध्रुवस्थितिके नीचे स्थितिसत्त्वस्थानोंकी उत्पत्तिका कथन करते समय एक समय कम उत्कीरणकालसे अधिक ध्रुवस्थितिके साथ एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न हुए जीवके द्वारा प्रथम फालिके पतित कराये जानेपर उत्कीरणकालका प्रथम समय गलता है। यह स्थितिसस्वस्थान पुनरक्त है, क्योंकि, उसकी ध्रुवस्थितिके ऊपर उत्पत्ति है। पुनः द्वितीय फालिके पतित होनेके समयमें ही उत्कीरणकालका द्वितीय समय गलता है। यह भी स्थान पुनरक्त ही है। इस प्रकार स्थितिकाण्डककी अन्तिम फालिको पतित न कराकर उत्कीरणकालके अन्तिम समयको लेकर स्थित जीव तक ले जाना चाहिये।

९ प्रतिषु ' एवं ' इति पाटः । २ प्रतिषु ' एवमेवं ' इति पाटः ।

क्कीरणद्धाए सगलेगिंडिदिखंडएण च अहियधुविडिदीए एइंदिएसु उप्पण्णजीवेण पढमफालीए पादिदाए उवकीरणद्धाए पढमसमओ गलदि । एदं डिदिसंत्रहाणं पुणरुत्तं होदि, धुविडिदीदो अहियत्तादो । बिदियफालिपिदिदसमए चेव उक्कीरणद्धाए बिदियसमओ गलदि । एदं पि हाणं पुणरुत्तं चेव । तदियफालिपिदिदसमए उक्कीरणद्धाए तदियसमओ गलदि । हिदिसंतहाणं पुणरुत्तं होदि । एवं णेदव्वं जाव अंतामुहुत्तमेत्तिडिदिउक्कीरणसमयाणं दुचिरमसमओ ति । पुणे डिदिउक्कीरणकालचिरमसमए गलिदे पढमिडिदिखंडयस्स चिरमफाली पदि । एदमपुणरुत्तहाणं होदि, धुविडिदिं पेकिखदूण समऊण्डाणादो ।

पुणो समऊणुककीरणद्धाएं समऊणिहिदिखंडएण च अहियधुविहिदीए सह एइंदिएसु उप्पण्णजीवेण पढमफाठीए पादिदाए उक्कीरणद्धाए पढमसमओ गलिद । एदं हाणं पुणक्तं होदि । बिदियफालीए सह उक्कीरणद्धाए विदियसमए गलिदे वि पुणक्तहाणं होदि । तदियफालीए सह उक्कीरणद्धाए तिदयसमए गलिदे वि पुणक्तहाणं होदि । एवं णेद्वं जाव समऊणुक्कीरणद्धामेत्तफालीओ पिददाओ ति ।

पुणो हिदिकंडयचरिमफालीए पिददाए उक्कीरणद्धाए चिरमसमओ गलदि । एदम-पुणरुत्तहाणं होदि । कुदो १ हिदिकंदयचरिमफालीए पिददाए सेसहिदिसंत समऊणधुन-

फिर इसको इसी प्रकार ही स्थापित करके एक समय कम उत्कीरणकाल और सम्पूर्ण एक स्थितिकाण्डकसे अधिक ध्रुविस्थितिके साथ एकिन्द्रियोंमें उत्पन्न हुए जीवके द्वारा प्रथम फालिको पितत करानेपर उत्कीरणकालका प्रथम समय गलता है। यह स्थितिसत्त्रस्थान पुनस्क है, क्योंकि, यह ध्रुविस्थितिसे अधिक है। द्वितीय फालिके पितत होनेके समयमें ही उत्कीरणकालका द्वितीय समय गलता है। यह भी स्थान पुनस्क ही है। तृतीय फालिके पितत होनेके समयमें उत्कीरणकालका तृतीय समय गलता है। इस भी स्थान पुनस्क ही है। तृतीय फालिक पितत होनेके समयमें उत्कीरणकालका तृतीय समय गलता है। इस भवार अन्तर्मृहते मात्र स्थितिके उत्कीरणकालक समयोंमें हिचरम समय तक ले जाना चाहिये। पश्चात् स्थितिक उत्कीरणकालके अन्तिम समयक गलनेपर प्रथम स्थितिकाण्डककी अन्तिम फालि पितत हो चुकती है। यह अपुनस्क स्थान है, क्योंकि, ध्रुविस्थितिकी अपेक्षा यह स्थान एक समय कम है।

पुनः एक समय कम उत्कीरणकालसे और एक समय कम स्थितिकाण्डकसे अधिक भ्रवस्थितिके साथ उत्पन्न हुए जीवके द्वारा प्रथम फालिके पित करानेपर उत्कीरणकालका प्रथम समय गलता है। यह स्थान पुनरक्त है। द्वितीय फालिके साथ उत्कीरणकालके द्वितीय समयके गलनेपर भी पुनरक्त स्थान होता है। तृतीय फालिके साथ उत्कीरणकालके तृतीय समयके गलनेपर भी पुनरक्त स्थान होता है। इस प्रकार एक समय कम उत्कीरणकाल मात्र फालियोंके पतित होने तक ले जाना चाहिये।

तत्पश्चात् स्थितिकाण्डवकी अन्तिम फालिके पतित होनेपर उत्कीरणकालका अन्तिम समय गलता है। यह अपुनरुक्त स्थान है, क्योंकि, स्थितिकाण्डककी अन्तिम फालिके पतित होनेपर रोप स्थितिसत्त्व एक समय कम ध्रुवस्थिति प्रमाण होकर फिर 24

डिदिमेत्तं होद्ण पुणा उक्कीरणद्धाए चरिमसमए गलिदे उवगयदुसमऊणधुवीडीदत्तादो ।

पुणा तदियजीवेण समऊणुक्कीरणद्धाए दुरुऊणिहिदिकंदएण च अब्भिहियधुविहिदिसंतकिम्मएण पढमिहिदिकंदयस्स पढमफाठीए अविणदाए उक्कीरणद्धाए पढमसमओ गरुदि । एसो अणुक्कस्सिहिदिवियप्पा पुणरुत्ता होदि । पुणा तेणेव बिदियफाठीए अविणदाए डिदिखंडयउक्कीरणद्धाए बिदियसमओ गरुदि । एदं ] हिदिहाणं पुणरुत्तं होदि । तेणेव जीवेण पुणा तस्सेव हिदिखंडयस्स तदियफाठीए अविणदाए उवकीरणद्धाए तदियसमओ गरुदि । एवमेदेण कमेण समऊणुक्कीरणद्धामेत्तसमण्सु गरिदेसु तत्तियमेत्ताओ चेव फाठीओ पदंति पुणरुत्तहाणाणि च उप्पड्वंति । पुणो एदेणेव जीवेण पढमिहिदिखंडयस्स चिरमुक्कीरणसमएण सह चिरमफाठीए अविणदाए अपुणरुत्तहाणं हेन्दि । कुदा १ सेसहिदिसंतकम्मस्स ति-रूवृणधुविहिद्गमाणत्तदंसणादा।।

पुणो चउत्थजीवेण समऊणुककीरणद्धाए तिरू ऊणिहिदिग्वंडएण अहियभुविहिद्-संतकिम्मएण पढमिहिदिखंडयस्स पढमफाछीए अविणिदाए उककीरणद्धाए पढमसमओ गठिद, पुणरुत्तिहिदिहाणमुप्पठजिद । पुणो तेणव तम्स विदियफाछीए अविणिदाए उककीरण-द्धाए तिदियसमओ गठिद । एदं पि हाणं पुणरुतमेव । एवं समऊणुककीरणद्धामेनपुणरुत्त-

उत्करिणकालके अस्तिम समयक गल जानेपर दो समय वम ध्रुवस्थित पायी जानी है।
पुनः एक समय वम उत्करिणकाल और दो रूप कम स्थितिकाण्डकसे अधिक
ध्रुवस्थितिसस्य संयुक्त तृतीय जीवके द्वारा प्रथम स्थितिकाण्डक सम्बन्धी प्रथम फालिके
अलग करनेपर उत्करिणवालका प्रथम समय गलना है। यह अनुत्रुष्ट स्थितिविकस्प
पुनरुक्त है। पश्चात् उसी जीवके द्वारा द्वितीय फालिके अलग करनेपर स्थितिकाण्डकउत्करिणकालका द्वितीय समय गलता है। यह स्थितिस्थान पुनरक्त है। उक्त
जीवके द्वारा फिरसे उसी स्थितिकाण्डककी तीसरी फालिक अलग किये जानेपर
उत्करिणकालका तीसरा समय गलता है। इस प्रकार इस कमने एक समय कम
उत्करिणकाल प्रमाण समयोंके गल जानेपर उतनी ही फालियां प्रतित होती हैं और
पुनरुक्त स्थान उत्पन्न होते हैं। पश्चात् इसी जीवके द्वारा प्रथम स्थितिकाण्डकके
अन्तिम समयके साथ अन्तिम फालिके अलग किये जानेपर अपुनरुक्त स्थान होता
है, क्योंकि, शेप स्थितिसस्य तीन क्रोंस हीन ध्रुवस्थिति प्रमाण देखा जाता है।

पुनः चतुर्थ जीवंक द्वारा एक समय कम उत्कीरणकालसे और तीन समय कम स्थितिकाण्डकसे अधिक ध्रवस्थितिसत्त्वकर्मिक होकर प्रथम स्थितिकाण्डककी प्रथम फालिके अलग किये जानेपर उत्कीरणकालका प्रथम समय गलता है और पुनरुक्त स्थितिस्थान उत्पन्न होता है। पश्चात् उसी जीवंके द्वारा उक्त स्थितिकाण्डककी द्वितीय फालिके अलग किये जानेपर उत्कीरणकालका तृतीय समय गलता है। यह भी स्थान पुनरुक्त ही है। इस प्रकार एक समय कम उत्कीरणकाल प्रमाण पुनरुक्त हाणेसु उप्पण्णेसु पुणा पढमिहिदिकंदयरस चिरमफाठीए अवणिदाए उक्कीरणद्धाए चिरम-समओ मठिद । ताघ अपुणरुत्तहाणमुप्पज्जिद । कुदा ? घादिदसेसिहिदिसंतकम्मस्स चदु-स्वृणध्विहिदिपमाणन्त्वरुंभादो । एवमेदेण कमेण हिदिखंडयमत्तअपुणरुत्तहाणाणि उप्पादिय पुणो उक्कीरणदाए चिरमसमएण सह चिरमफाठिं धेरदूण हिदजीवेण चिरमफाठीए अव-णिदाए अण्णमपुणरुत्तहाणं होदि । कुदा ? घादिदसेसिहिदिसंतकम्मस्स स्वाहियहिदिखंडएण्ण-ध्विहिदिपमाणत्तदंसणादो । एवं कदे स्वाहियहिदिखंडयमत्ताणि चेव अपुणरुत्तहाणाणि रुद्धाणि हविते । घादिदसेससम्बज्जहण्णहिदिसंतकम्मं पेक्खिद्ण पढमिहिदिखंडयं घादिय हविदसेसुक्कस्सिहिदसंतकम्मं हिदिकंदयमेत्तेण अहियं होदि । पुणो एवं हिदिसंतकम्म-हाणाणं चिदियहिदिकंदयमस्सिद्ण अपुणरुत्तहाणुप्पत्ति वत्तइस्सामे। । तं जहा— एगेग-समउत्तरकमेण हिदिसंतं धरेद्ण हिदस्वाहियकंदयमत्तजीवेसु सन्वजहण्णहिदिसंतकम्मिएण चिदियहिदिखंडयस्स पढमफाठीए अवणिदाए उक्कीरणद्धाए पढमसमओ गरुदि । ताघे अपुणरुत्तहाणं उपपज्जित, पुन्विल्लिहिदिसंतकम्मादो एदस्स हिदिसंतकम्मस्स सम-ऊणत्तदंसणादो । पुणो एदेणेव चिदियफाठीए अवणिदाए उक्कीरणद्धाए विदियसमओ गरुदि । एदं वि अपुणरुत्तहाणं होदि । एवं समऊणुक्कीरणद्धामेत्तफाठीओ पादिय सम-

स्थानोंके उत्पन्न होनेपर पुनः प्रथम स्थितिकाण्डककी अन्तिम फालिके अलग किये जानेपर उत्कीरणकालका अन्तिम समय गलता है। तब अपुनरक स्थान उत्पन्न होता है, क्योंकि, उस समय घातनसे राप रहा स्थितिसन्तकर्म चार क्योंसे कम धुवस्थिति प्रमाण पाया जाता है। इस प्रकार इस कमसे स्थितिकाण्डक प्रमाण अपुनरक स्थानोंको उत्पन्न कराके पश्चात् उत्कीरणकालके अन्तिम समयके साथ अन्तिम फालिको लेकर स्थित जीवक द्वारा अन्तिम फालिके अलग किये जानेपर अन्य अपुनरक स्थान होता है, क्योंकि, घातनसे रोष रहा स्थितिसन्तकर्म एक अधिक स्थितिकाण्डकसे हीन धुवस्थिति प्रमाण देखा जाता है। ऐसा करनेपर एक अधिक स्थितिकाण्डकसे बरावर ही अपुनरक स्थान प्राप्त होते हैं। घातनसे रोष रहे समस्त जघन्य स्थितिसन्कर्मकी अपेक्षा प्रथम स्थितिकाण्डकका घात करके स्थापित किया हुआ शेष उत्कृष्ट स्थितिसन्दक्में स्थितिकाण्डकका घात करके स्थापित

अब इस प्रकारसे स्थितिसत्कर्मस्थानोंके द्वितीय स्थितिकाण्डकका आश्रय करके अ पुनस्क स्थानोंकी उत्पत्तिको कहते हैं। यथा-एक एक समयकी अधिकताके कमसे स्थितिस्वको छेकर स्थित एक अधिक स्थितिकाण्डक मात्र जीवोंमेंसे सर्वज्ञघन्यस्थितिसत्कार्मिक जीवके द्वारा द्वितीय स्थितिकाण्डककी प्रथम फालिके अलग किये जानेपर उत्कीरणकालका प्रथम समय गलता है। उस समय अपुनस्क स्थान उत्पन्न होता है, क्योंकि, पूर्वके स्थितिसत्कर्मकी अपेक्षा यह स्थितिसत्कर्म एक समय कम देखा जाता है। फिर इसी जीवके द्वारा द्वितीय फालिके अलग किये जानेपर उत्कीरणकालका द्वितीय समय गलता है। यह भी अपुनस्कत स्थान होता है। इस प्रकार एक समय कम उत्कीरणकाल

ताप्रतावतः प्राक् ' एवं समक्रणुक्कीरण्ढामेन्नहाणं होदि ' इत्यिष्ठिकः पाठः ।
 १ ११-१३

उजुक्कीरणद्वामेताणि चेत्र अपुणरुत्तद्वाणाणि उप्पादेद्व्वाणि । पुणो उक्कीरणद्वाए चिरम्समण्ण बिदियद्विदिखंडयचरिमफालि घरेदूण द्विदं जीत्रमेत्रं चेत्र द्वित्य पुणो एदेसु जीत्रेसु सञ्चक्करसिद्विदं संतक्षिमण्ण बिदियद्विदिखंडयस्स पढमफालीए अवणिदाए पढमसमओ गलिद्दे । एदं ठाणं पुणरुत्तं होदि । बिदियफालीए अवणिदाए उक्कीरणद्वाए बिदियसमओ गलिद्दे । एदं पि पुणरुत्तमेत्र । एतं समऊणुक्कीरणद्वामेत्तफालीओ जात पदंति तात्र पुणरुत्ताणि चेत्र हाणाणि उप्पर्जाते । पुणो एदेणेत्र बिदियद्विदिखंडयस्स चिरम्फालीए अवणिदाए उक्कीरणद्वाए चिरमसमओ गलिद्दे । एदमपुणरुत्तद्वाणं होदि । कुदो १ पुव्वं ठिवदूणागद्विदिसंतकम्मं पेनिखदूण एदस्स द्विदिसंतकम्मस्स समऊणत्तदंसणादे। । पुणो एदम्हादो बिदियजीवेण बिदियद्विदिखंडयस्स पढमफालीए अवणिदाए उक्कीरणद्वाए पढमसमओ गलिदे । एदं पुणरुत्तद्वाणं होदि । बिदियक्वालिए अवणिदाए उक्कीरणद्वाए पढमसमओ गलिदे । एदं पुणरुत्तद्वाणं होदि । बिदियक्वालिए अवणिदाए उक्कीरणद्वाए बिदियसमओ गलिदे । एदं पि पुणरुत्तमेत्र । एवं समऊणुक्कीरणद्वाम् मेत्तकालीसु पदमाणियासुँ पुणरुत्ताणि चेत्र हाणाणि उप्पर्जति । पुणो एदेणेत् बिदिय-दिखंडयस्स चरिमफालीए पादिदाए उक्कीरणद्वाण् चिरमसमओ गलिदे । एवं

प्रमाण फालियोंको अलग करके एक समय कम उत्कीरणकाल प्रमाण ही अपुनदक्त स्थानोंको उत्पन्न कराना चाहिये। पश्चात् उत्कीरणकालके अन्तिम समयमें द्वितीय स्थितिकाण्डककी अन्तिम फालिको लेकर स्थित जीवको इसी प्रकार स्थापित करके फिर इन जीवोंमेंसे सवीत्कृष्ट स्थितिसत्कामिक जीवक द्वारा द्वितोय स्थितिकाण्डककी प्रधम फालिके अलग किये जानेपर प्रथम समय गलता है। यह स्थान पुनदक्त है। द्वितीय फालिके अलग किये जानेपर उत्कीरणकालका द्वितीय समय गलता है। यह भी स्थान पुनदक्त ही है। इस प्रकार एक समय कम उत्कीरणकाल प्रमाण फालियां जब तक अलग होती हैं तब तक पुनदक्त ही स्थान उत्कीरणकाल प्रमाण फालियां जब तक अलग होती हैं तब तक पुनदक्त ही स्थान उत्कीरणकाल अलग किये जानेपर उत्कीरणकालका अन्तिम समय गलता है। यह अपुनदक्त स्थान है, क्योंकि, पहिले स्थापित करके आये दुए स्थितिसत्कर्मकी अपेक्षा यह स्थितिस्तक्ष्म एक समय कम देखा जाता है।

तत्पश्चात् इस जीवकी अपेक्षा द्वितीय जीवके द्वारा द्वितीय स्थितिकाण्डककी प्रथम फालिके अलग किये जानेपर उत्कीरणकालका प्रथम समय गलता है। यह पुनरुक्त स्थान होता है। दितीय फालिक विघिटत किये जानेपर उत्कीरणकालका द्वितीय समय गलता है। यह भी स्थान पुनरुक्त ही है। इस प्रकार एक समय कम उत्कीरणकाल प्रमाण फालियोंके अलग होने तक पुनरुक्त ही स्थान उत्पन्न होते हैं। पश्चात् इसी जीवके द्वारा द्वितीय स्थितिकाण्डककी अन्तिम फालिके अलग किये जानेपर उत्कीरणकालका अन्तिम समय गलता है। इस प्रकार अन्तिम समयके

१ प्रतिषु ' पटमाणियास ' इति पाठः ।

[चिरिमसमए] गिलिरे एदमपुणरुतद्वाणं होदि, चरिमफालीए पादिदाए पुन्विल्लजीविद्विसंतेण सेसिद्विदिसंतं समाणं' होद्ण पुणो उक्कीरणद्धाए चरिमसमए गिलिदे तत्तो समऊणं होदि ति। एदमत्थपदं उचिर सच्चत्थ वत्तव्वं।

पुणा तत्ता तदियजीवेण बिदियद्विदिखंडयस्स पढमफाठीए अविणदाए उक्कीरण-द्धाए पढमसमओ गठिद । गिरुरे पुणकत्तहाणं होदि । बिदियफाठीए अविणदाए उक्की-रणद्धाए बिदियसमओ गठिद । एदं पि पुणकत्तहाणं होदि । पुणो तदियफाठीए अविणदाए उक्कीरणद्धाए तदियसमओ गठिद । एदं पि पुणकतहाणं होदि । एवं समऊणुक्की-णद्धामत्तफाठीओ जाव पदंति ताव पुणकत्तहाणाणि चेव उपपञ्जीत । पुणो एदेणेव चिरमफाठीए अविणदाए उक्कीरणद्धाए चिरमसमओ गठिद । एदमपुणक्तहाणं होदि । कुदो ? चिरमफाठीए पदिदाए पुव्विक्ठिडिदिसंतकम्मेण सिरसत्तं पत्तस्स सेसिडिदिसंत-कम्मस्सं उक्कीरणद्धाए चिरमसमयगठणेण समऊणत्तंदसणादो ।

पुणो तत्तो च उत्थजीवेण बिदियद्विदिकंदयस्स पढमफाठीए अविणदाए उक्कीरण-द्धाए पढमसमभो गलदि। बिदियफाठीए अविणदाए उक्कीरणद्धाए [बिदियसमभो गलदि। पुणो तदियफाठीए अविणदाए उक्कीरणद्धाए] तदियसमभो गलदि। एदं पि पुणकृत्तहाणं होदि।

गलनेपर यह अपुनरुक्त स्थान होता है, क्योंकि, अन्तिम फालिके अलग होनेपर पूर्वोक्त जीवके स्थितिसस्यसे दोष स्थितिसस्य समान हो करके पश्चात् उत्कीरणकालके अन्तिम समयके गलनेपर उससे एक समय कम हो जाता है। यह अर्थपद आगे सब जगह कहना चाहिये।

तत्पश्चात् उससे तीसरे जीवके द्वारा द्वितीय स्थितिकाण्डककी प्रथम फालिके अलग किये जानेपर उत्कीरणकालका प्रथम समय गलता है। उसके गलनेपर पुनरक्त स्थान होता है। द्वितीय फालिके नए होनेपर उत्कीरणकालका द्वितीय समय गलता है। यह भी पुनरक स्थान है। किर तृतीय फालिके नए होनेपर उत्कीरणकालका तृतीय समय गलता है। यह भी पुनरक स्थान है। इस प्रकार जब तक एक समय कम उत्कीरणकाल प्रमाण फालियां पतित होती हैं तब तक पुनरक स्थान ही उत्पन्न होते हैं। पश्चात् इसी जीवके द्वारा अन्तिम फालिक अलग किये जानेपर उत्कीरण-कालका अन्तिम समय गलता है। यह अपुनरक स्थान है, क्योंकि, अन्तिम फालिके पतित होनेपर पहिले जीवके स्थितिसत्कर्मसे समानताको प्राप्त हुआ दोप स्थितिसत्कर्म उत्कीरणकालके अन्तिम समयके गलनेसे एक समय कम देखा जाता है।

पुनः उसते चतुर्थ जीवके द्वारा द्वितीय स्थितिकाण्डककी प्रथम फालिके अलग किये जानेपर उत्कीरणकालका प्रथम समय गलता है। द्वितीय फालिके अलग किये जानेपर उत्कीरणकालका द्वितीय समय गलता है। प्रधात तृतीय फालिके विघटित

१ प्रतिषु 'सेसिडिदिसंतसमाणं 'इति पाठः । २ प्रतिपु 'सिसर्च 💛 पि तस्सेसिडिदिसंतकस्मस्स '। तामतो 'सिरिसर्च पचसिडिदिसंतकस्मस्स ' इति पाठः ।

एवं समऊणुक्कीरणद्धामेत्तफालीओ जाव पदंति ताव पुणरुत्ताणि चेव हाणाणि उप्पज्जिति । पुणो चिरमफालीए अवणिदाए उक्कीरणद्धाए चिरमसमओ गलिद । एदमपुणरुत्तहाणं होदि । कुदो ? चीरमफालीए अवणिदाए पुन्तिल्लिहिदिसंतकम्मेण सिरसत्तमुवगयस्स सेसिहिदिसंतकम्मस्स उक्कीरणद्धाचिरमसमयगलणेण समऊणत्तदंसणादो । एवमेदेण कमेण हिदिकंदयमेत्ताणि समऊणुक्कीरणद्धाए अहियाणि अपुणरुत्तिहिदिसंतहाणाणि उप्पाइय पुणो पच्छा पुन्विल्लहिवद्जीवादो अपुणरुत्तहाणुप्पत्ती वत्तव्वा । तं जहा — तेण पुन्विणरुद्धजीवेण चीरमफालीए अवणिदाए चीरमसमओ गलिद । एदमपुणरुत्तहाणं होदि । कुदो ? चीरमफालीए पदिदाए पुन्विल्लिहिदिसंतकम्मण सिरसत्तमुवगयस्स हिदिसंतकम्मस्स अधिहिदिगलेणेण समऊणत्तदंसणादो । एवं विदियपरिवाडी गदा ।

संपिद्ध तिदयपिरवार्डि वत्तरस्सामे। । तं जहा— एदेसु रूवाहियद्विकंदयमेत-जीवेसु सन्वजदण्णिद्धिसंतकिम्मएण तिदयद्विदिकंदयस्स पढमफाठीए अविणदाए उक्की-रणद्धाए पढमसमओ गलदि । एदमपुणरुत्तद्वाणं हे।दि, अधिद्विदिगलणेण पुन्विल्लिद्दिर्दि पहुच्च समऊणत्तदंसणादो । चिरमफार्लि मोत्तृण सेसफालिदितो णीपुणरुत्तद्वाणं उपपञ्जदि,

किये जानेपर उत्कीरणकालका ] तृतीय समय गलता है। यह भी पुनरक स्थान होता है। इस प्रकार एक समय कम उत्कीरणकाल प्रमाण फालियां जब तक पतित होती हैं तब तक पुनरक स्थान ही उत्पन्न होने हैं। पश्चात् अन्तिम फालिके अलग किये जानेपर उत्कीरणकालका अन्तिम समय गलता है। यह अपुनरक स्थान होता है, क्योंकि, अन्तिम फालिके विघटित होनेपर पूर्व स्थितिस्तक में समानताको प्राप्त हुआ होष स्थितिस्तक में उत्कीरणकाल सम्बन्धी अन्तिम समयके गलनेसे एक समय कम देखा जाता है। इस प्रकार इस कमसे स्थितिकाण्डक प्रमाण व एक समय कम उत्कीरणकाल स्थान स्थितिकाण्डक प्रमाण व एक समय कम उत्कीरणकाल स्थान अधिक अपुनरक स्थितिस्तवस्थानोंको उत्पन्न कराकर फिर पश्चात् पिहले स्थापित जीवकी अपेक्षा अपुनरक स्थानोंकी उत्पन्न कही जाती है। यथा— इक विवक्षित पूर्व जीवके द्वारा अन्तिम फालिके विघटित किये जानेपर अन्तिम समय गलता है। यह अपुनरक स्थान है, क्योंकि, अन्तिम फालिके विघटित होनेपर पहिलेके स्थितिसत्कर्मसे समानताको प्राप्त हुआ स्थितिसत्कर्म अध-स्थितिक गलनेसे एक समय देखा जाता है। इस प्रकार द्वितीय परिपार्श समाप्त हुई।

अब तृतीय परिपार्टीको कहते हैं। यथा— इन एक अधिक स्थितिकाण्डक प्रमाण जीवोंमेंसे सर्वज्ञधन्यस्थितिसत्कर्मिक जीवके द्वारा तृतीय स्थितिकाण्डककी प्रथम फालिके विघरित किये जानेपर उत्कीरणकालका प्रथम समय गलता है। यह अपुनहक्त स्थान है, क्योंकि, अध स्थितिके गलनेसे पूर्वोक्त स्थितिकी अपेक्षा यह स्थिति एक समय कम देखी जाती है। अन्तिम फालिको छोड़ शेष फालियोंसे अपुनहक्त

**१ कामतो '** संसकाळीहितो एग पुणरचडाणं ', तामती ' संसकाळीहितो ण पुणरचडाणं ' शति पाठः ।

तत्थ हिदीणमायामस्स घादाभावादो । पुणो तेणेव बिदियफाठीए अविणदाए उक्कीरण-द्धाए बिदियसमओ गठिद । एदमपुणरुत्तहाणं हेदि । तिदयफाठीए अविणदाए उक्की-रणद्धाए तिदयसमओ गठिद । एदं अपुणरुत्तहाणं होदि । एवं समऊणुक्कीरणद्धामेत्ताणि चेव हाणाणि अपुणरुत्ताणि उप्पादेदच्वाणि ।

पुणा उनकीरणद्वाचिरमसमएण द्विदिकंदयचिरमफार्कि तथा चेव द्विय पुणो एदेसु अप्पिदजीवेसु सव्वक्करसिंदिसंतकिम्मयजीवेण तिदयद्विदिकंदयपदमफार्कीए अविण-दाए उनकीरणद्वाए पदमसमओ गरुदि । एदं पुणरुत्तद्वाणं होदि । बिदियफार्ठीए अविणदाए उनकीरणद्वाए बिदियसमओ गरुदि । एदं पि पुणरुत्तद्वाणं । तिदयफार्ठीए अविणदाए उनकीरणद्वाए तिदयसमओ गरुदि । एदं पि पुणरुत्तद्वाणं होदि । एवं समऊणुक्कीरणद्वामेत्ताणि पुणरुत्तद्वाणाणि गच्छंति । पुणो तिदयद्विदेखंडयस्स चिरम-फार्ठीए अविणदाए उनकीरणद्वाए चिरमसमओ गरुदि । एदमपुणरुत्तद्वाणं होदि । कुरे। १ चिरमफार्रीए अविणदाए उक्कीरणद्वाए चिरमसमओ गरुदि । एदमपुणरुत्तद्वाणं होदि । कुरे। १ चिरमफार्रीए अविणदाए सेसिइदिसंतकम्मस्स पुव्विल्रुद्विदेसंतकम्मण सिरसत्तं पत्तस्स अधिहिदिगरुणेणं समऊणत्तदंसणादे। ।

पुणो एदम्हादे। बिदियजीवेण तदियिद्विदिखंडयस्स पढमफालीए अवणिदाए उक्की-

स्थान नहीं उत्पन्न होता, क्योंकि, उनमें स्थितियोंके आयामका घात सम्भव नहीं है। प्रश्चात् उसी जीवके द्वारा द्वितीय फालिके अलग किये जानेपर उस्कीरणकालका द्वितीय समय गलता है। यह अपुनरक्त स्थान है। हतीय फालिके अलग होनेपर उस्कीरणकालका तृतीय समय गलता है। यह अपुनरक्त स्थानेक स्थान है। इस प्रकार एक समय कम उस्कीरणकाल प्रमाण ही अपुनरक्त स्थानोंको उत्पन्न कराना चाहिये।

अब उत्कीरणकालके अन्तिम समयमें स्थितिकाण्डककी अन्तिम फालिकी उसी प्रकार स्थापित करके फिर इन विवक्षित जीवोमेंसे सर्वोत्कृष्टिस्थितिसर्कामेंक जीवके द्वारा तृतीय स्थितिकाण्डककी प्रथम फालिके विघटित किये जानेपर उत्कीरणकालका प्रथम समय गलता है। यह पुनरुक्त स्थान है। द्वितीय फालिके विघटित किये जानेपर उत्कीरणकालका द्वितीय समय गलता है। यह भी पुनरुक्त स्थान है। तृतीय फालिके विघटित होनेपर उत्कीरणकालका तृतीय समय गलता है। यह भी पुनरुक्त स्थान है। इस प्रकार एक समय कम उत्कीरणकालके बराबर पुनरुक्त स्थान है। इस प्रकार एक समय कम उत्कीरणकालके बराबर पुनरुक्त स्थान जाते हैं। पश्चात् तृतीय स्थितिकाण्डककी अन्तिम फालिके विघटित होनेपर उत्कीरणकालका अन्तिम समय गलता है। यह अपुनरुक्त स्थान है, क्योंकि, अन्तिम फालिके विघटित होनेपर शेष स्थितिसर्क्म पूर्वके स्थितिसर्क्म समानताको प्राप्त स्थितिसर्क्म अधःस्थितिके गलनेसे एक समय कम देखा जाता है।

तत्पद्यात् इससे दूसरे जीवके द्वारा तृतीय स्थितिकाण्डककी प्रथम फालिके

प्रतिषु 'अवद्विदिगळणेण 'इति पाठः ।

रणद्धार [ पढमसमओ गलदि । एदं पुणरुत्तहाणं होदि । बिदियफालीए अविणदार उक्कीरणद्वार ] बिदियसमओ गलदि । एदं पि पुणरुत्तहाणं होदि । तिदयफालीए अविणदार उक्कीरणद्धार तिदयसमओ गलदि । एदं पि पुणरुत्तहाणं होदि । एवं समऊ- णुक्कीरणद्धारे तिद्धार होणे । पुणो एदेणेव तिदयिहिदिखंडयस्स चिरमफालीए अविष्णदार उक्कीरणद्धार चिरमसमओ गलदि । एदमपुणरुत्तहाणं होदि ।

पुणो तिदयजीवेण तिदयिद्विदिखंडयस्स पढमफाठीए अवणिदाए उक्कीरणद्वाए पढमसमओ गलदि । एदं पुणरुत्तहाणं होदि । पुणो बिदियफाठीए अवणिदाए उक्कीरण-द्वाए बिदियसमओ गलदि । एदं पि पुणरुत्तहाणं होदि । एदेणव तिदयफाठीए अवणिदाए उक्कीरणद्वाए तिदयसमओ गलदि । एदं पि पुणरुत्तं होदि । एवं समऊणुक्कीरणद्वारमेत्तेसु पुणरुत्तहाणेसु गदेसु तदो तिदयकंदयचरिमफाठीए अवणिदाए उक्कीरणद्वाए चिरमसमओ गलदि । एदमपुणरुत्तहाणं होदि । कारणं सुगमं ।

पुणो चउत्थजीवेण तदियद्विदिखंडयस्म पढमफालीए [अविणदाए] पढमसमओ गलि । एदं पुणक्तद्वाणं होदि । बिदियफालीए अविणदाए उक्कीरणद्धाए बिदियसमओ गलि । एदं पुणक्तद्वाणं होदि । तदियफालीए अविणदाए उक्कीरणद्धाए तदियसमओ गलि । एदं

भलग किये जानेपर उत्कीरणकालका [प्रथम समय गलता है। यह पुनरक्त स्थान है। द्वितीय फालिके विघटित होनेपर उत्कीरणकालका ] द्वितीय समय गलता है। यह भी पुनरक स्थान है। नृतीय फालिके अलग होनेपर उत्कीरणकालका तृतीय समय गलता है। यह भी पुनरक स्थान है। यही कम एक समय कम उत्कीरण काल प्रमाण पुनरक स्थानोंमें चालू रहता है। प्रभात् इसी जीवके द्वारा नृतीय स्थितिकाण्डककी अन्तिम फालिके विघटित किये जानेपर उत्कीरणकालका अन्तिम समय गलता है। यह अपुनरक स्थान है।

पुनः तृतीय जीवके द्वारा तृतीय स्थितिकाण्डककी प्रथम फालिके विघटित किये जानेपर उत्कीरणकालका प्रथम समय गलता है। यह पुनरुक्त स्थान है। प्रभात् द्वितीय फालिके विघटित होनेपर उत्कीरणकालका द्वितीय समय गलता है। यह भी पुनरुक्त स्थान है। इसी जीवके द्वारा तृतीय फालिके विघटित किये जानेपर उत्कीरणकालका तृतीय समय गलता है। यह भी पुनरुक्त स्थान है। इस प्रकार एक समय कम उत्कीरणकाल प्रमाण पुनरुक्त स्थानोंके वीतनेपर फिर तृतीय रिथितिकाण्डककी अन्तिम फालिके विघटित होनेपर उत्कीरणकालका अन्तिम समय महता है। यह अपुनरुक्त स्थान है। इसका कारण सुगम है।

तत्पश्चात् चतुर्थ जीवके द्वारा नृतीय स्थितिकाण्डककी प्रथम क्राक्षिके विघटित किये जानेपर उत्कीरणकालका प्रथम समय गलता है। यह पुनरक स्थान है। द्वितीय फालिके विघटित होनेपर उत्कीरण-कारका द्वितीय समय गलता है। यह भी पुनक्क स्थान है। नृतीय फालिके पिं पुणरुत्त हाणं होदि । एवं ताव पुणरुत्त हाणाणि उप्पन्नंति जाव समऊणुक्कीरणद्धामेत्तफालीओ पिददाओ ति । पुणो चरिमफालीए [अविषदाए] उक्कीरणद्धाए चरिमसभओ
गलदि । एदमपुणरुत्त हाणं होदि । कारणं सुगमं। एवं जाणिद्ण रुव्युक्कीरणद्धाए
अहियी हीद खंडमत्त हाणाणि [ णेदव्वाणि ] । पुणो अंतिमजीवेण पुष्वं ठिवद्णागद चरिमफालीए अविणदाए उक्कीरणद्धाए चरिमसमओ गलदि । एदमपुणत्त हाणं होदि । एवं
तदियपरिवाडी परुविदा । एवं धुविहदीदो समुष्प ज्जमाणपलिदोवमस्स असंखेजजिदभागमेत्त हिदिखंडयाणि अस्सिद्ण णिरंतर हाणपरुत्वणा काद व्वा।

संपिद्ध संपुण्णुककीरणद्धाए एगिडिदिखंडएण च अहियएइंदियिडिदिशंधमेत्तिडिदि-संतकिम्मएण पढमफालीए अविणदाए उक्कीरणद्धाए एगे। समओ गलदि । एदमपुणस्त-हाणं होदि । बिदियफालीए अविणदाए उक्कीरणद्धाए बिदियसमओ गलदि । एदं पि अपुणस्तहाणं होदि । तिदयफालीए अविणदाए उक्कीरणद्धाए तिदयसमओ गलदि । एदं पि अपुणस्तहाणं होदि । एवं रूवणुक्कीरणद्धामत्तेसु अपुणस्तहाणेसु समुप्पण्णेसु । एदमेवं चेव द्विय पुणो एदेसु णिरुद्धजीवेसु सन्वुक्कस्सिडिदिसंतकिम्मएण अप्पिद-डिदिखंडयस्स पढमफालीए अविणदाए उक्कीरणद्धाए पढमसमओ गलदि । एदं पुणस्त-

विघटित होनेपर उत्कीरणकालका तृतीय समय गलता है। यह भी पुनरक स्थान है। इस प्रकार तब तक पुनरक स्थान उत्पन्न होते हैं जब तक एक समय कम उत्कीरणकाल प्रमाण फालियां विघटित नहीं हो जातीं। पश्चात् अन्तिम फालिके विघटित होनेपर ] उत्कीरणकालका अन्तिम समय गलता है। यह अपुनरक स्थान है। इसका कारण सुगम है। इस प्रकार जानकर एक कम उत्कीरणकालके अधिक स्थितिकाण्डक प्रमाण स्थानोंको [ले जाना चाहिये]। तत्पश्चात् अन्तिम जीवके द्वारा पूर्वम स्थापित करके आयी हुई अन्तिम फालिके विघटित किये जानेपर उत्कीरणकालका अन्तिम समय गलता है। यह अपुनरक स्थान है। इस प्रकार तृतीय परिपाटीकी प्रक्रपणा की है। इस प्रकार ध्वास्थितिके उत्पन्न होनेवाल पत्योपमके असंख्यातवें भाग मात्र स्थितिकाण्डकोंका आश्चय करके निरन्तर स्थानोंकी प्रक्रपणा करना चाहिये।

अब सम्पूर्ण उत्कीरणकालसे और एक स्थितिकाण्डकसे अधिक एकेन्द्रिय स्थितिबन्धके बराबर स्थितिसत्कर्म युक्त जीवके द्वारा प्रथम फालिके विघटित किये जानेपर उत्कीरणकालका एक समय गलता है। यह अपुनक्क स्थान है। द्वितीय फालिके विघटित किये जानेपर उत्कीरणकालका द्वितीय समय गलता है। यह भी अपुनक्क स्थान है। वृतीय फालिके विघटित होनेपर उत्कीरणकालका तृतीय समय गलता है। यह भी अपुनक्क स्थान है। यही क्रम एक समय कम उत्कीरणकाल प्रमाण अपुनक्क स्थानोंके उत्पन्न होने तक चालू रहता है। अब इसे यों ही स्थिपित करके पश्चात् इन विवक्षित जीवोंमेंसे सर्वोत्कृष्टियितस्कार्मिक जीवके द्वारा विवक्षित स्थितिकाण्डककी प्रथम फालिक विघटित किये जानेपर उत्कीरणकालका प्रथम समय

१ प्रतिषु 'हि ' इति पाठः ।

हाणं होदि । एदेणेव बिदियफाळीए अविणदाए उक्कीरणद्धाए बिदियसमओ गलिद । एदं पि पुणरुत्तहाणं होदि । तिदियफाळीए अविणदाए उक्कीरणद्धाए तिदियसमओ गलिद । एदं पि पुणरुत्तहाणं होदि । एवं समऊणुक्कीरणद्धामेत्तेसु पुणरुत्तहाणेसु गदेसु । पुणे। अप्पिदहिदिखंडयस्स चिरमफाळीए अविणदाए उक्कीरणद्धाए चिरमसमओ गलिद । एदमपुणरुत्तहाणं होदि, चिरमफाळीए गदाए पुष्विन्लअपुणरुत्तिहिदिसंतेण समाणत्तमुव-गयस्स हिदिसंतस्स अधिहिदिगळणेण तत्ते। समऊणत्तदंसणादो ।

पुणो बिदियजीनेण पढमफाळीए अविणदाए उक्कीरणद्वाए पढमसमओ गलदि । बिदियफालीए अविणदाए तिस्से बिदियसमओ गलदि । तदियफालीए अविणदाए तदिय-समओ गलदि । एवं समऊणुक्कीरणद्धामेत्तेसु पुणक्तद्वाणेसु गदेसु चिरमफालीए अविण-दाए उक्कीरणद्धाए चिरमसमओ गलदि । एदमपुणक्तद्वाणं होदि । कारणं पुक्वं व वत्तक्वं ।

पुणे। तिदेयजीवेणं पढमफाठीए अविणदाए उक्कीरणद्वाए पढमसमओ गठि । बिदियफाठींए अविणदाए तिस्से बिदियसमओ गठि । तिदेयफाठीए अविणदाए तिस्से तिदेयसमओ गठि । एवं दुसमयूणउक्कीरणद्धामेत्तेसु पुणरुत्तहाणेसु गदेसु पुणी एदेणेव

गडता है। यह पुनम्कत स्थान है। इसी जीवके द्वारा दिनीय फालिके विघटित किये जानेपर उत्कीरणकालका द्वितीय समय गलता है। यह भी पुनस्कत स्थान है। तृतीय फालिके विघटित होनेपर उत्कीरणकालका तृतीय समय गलता है। यह भी पुनस्कत स्थान है। यहा क्रम एक समय कम उत्कीरणकाल प्रमाण पुनस्कत स्थान है। यहा क्रम एक समय कम उत्कीरणकाल प्रमाण पुनस्कत स्थानोंके वीतने तक चालू रहता है। फिर विवक्षित स्थितिकाण्डककी अन्तिम फालिके विघटित होनेपर उत्कीरणकालका अन्तिम समय गलता है। यह अपुनस्कत स्थान है, क्योंकि, अन्तिम फालिके वीतनेपर पूर्वके अपुनस्कत स्थितिसस्वसे समानताको प्राप्त हुआ यह स्थितिसस्व अधःस्थितिके गलनेसे उसकी अपेक्षा एक समय कम देखा जाता है।

तत्पश्चात् द्वितीय जीवके द्वारा प्रथम फालिके विघरित किये जानेपर उत्कीरण-कालका प्रथम समय गजता है। द्वितीय फालिके विघरित होनेपर उसका द्वितीय समय गलता है। तृतीय फालिके विघरित होनेपर उसका तृतीय समय गलता है। इस प्रकार एक समय कम उत्कीरणकाल प्रमाण पुनरुक्त स्थानोंके वीतनेपर जब अन्तिम फालि विघरित की जाती है तब उत्कीरणकालका अन्तिम समय गलता है। यह अपुनरुक्त स्थान है। इसके कारणका कथन पहिलेके ही समान करना चाहिये।

पुनः तृतीय जीवके द्वारा प्रथम फालिके विघटित किये जानेपर उत्कीरणकालका प्रथम समय गलता है। द्वितीय फालिके विघटित किये जानेपर उसका द्वितीय समय गलता है। तृतीय फालिके विघटित किये जानेपर उसका तृतीय समय गलता है। इस प्रकार दो समय कम उत्कीरणकाल प्रमाण पुनरुक्त स्थानोंके बीतनेपर फिर

९ प्रतिषु 'तदिय फालीए अविणदाए जीवेण ' इति पाउः ।

चरिमफाठीए अविणदाए उक्कीरणद्धाए चरिमसमओ गलदि । एदमपुणस्तद्वाणं होदि । कारणं सुगमं ।

पुणो च उत्थजीवेण पढमफाठीए अविणदाए उक्कीरणद्धाए पढमसमओ गलि । एदं पुणरुत्तहाणं होदि । बिदियाए फाठीए अविणदाए तिस्से बिदियसमओ गलि । तिद्वियाए अविणदाए तिस्से बिदियसमओ गलि । एदेणेव कमेण रूवूणुक्कीरणद्धामेत्तेषु पुणरुत्तहाणेसु उप्पण्णेसु पुण पच्छा एदेणेव चिरमफालीए पादिदाए उक्कीरणद्धाए चिरमसमओ गलि । एदमपुणरुत्तहाणं होदि । कारणं सुगमं ।

एवं पिलदोवमस्स असंखेजजीदमागमेत्तजीवे अस्सिद्ण रूवूणुक्कीरणद्धाए अहिय-कंदयमेत्तअपुणरुत्तहाणाणि उप्पाइय पुणा पुव्विल्लंतिमहविदजीवमस्सिद्ण अपुणरुत्त-हाणुप्पत्तिं वत्तइस्सामा । तं जहा— अंतिमजीवेण अप्पिदिहिदिखंडयस्स चरिमफालीए अविणदाए उक्कीरणद्धाए चरिमसमओ गलदि जं सेसमेइंदियउक्कस्सिहिदिसंतकम्मं होदि । एदमपुणरुत्तहाणं, पुव्वमणुप्पण्णतादो । एत्थ एइंदियहिदी णाम संदिहीए दो

इसी जीवके द्वारा अन्तिम फालिके विघटित किये जानपर उन्कीरणकालका अस्तिम समय गलता है। यह अपुनरुक्त स्थान है। इसका कारण सुगम है।

पुनः चतुर्थं जीवके द्वारा प्रथम फालिके विघिटत किये जानेपर उत्कीरणकालका प्रथम समय गलता है। यह पुनरुकत स्थान है। द्वितीय फालिके विघिटत होनेपर उसका द्वितीय समय गलता है। तृतीय फालिक विघिटत होनेपर उसका तृतीय समय गलता है। तृतीय फालिक विघिटत होनेपर उसका तृतीय समय गलता है। इसी कमसे एक समय कम उत्कीरणकाल प्रमाण पुनरुकत स्थानोंके उत्पन्न हो जानेपर फिर पीछे इसी जीवके द्वारा अन्तिम फालिक विघटित किये जानेपर उत्कीरणकालका अन्तिम समय गलता है। यह अपुनरुकत स्थान है। इसका कारण सुगम है।

इस प्रकार पत्योपमंक असंख्यातवें भाग प्रमाण जीवोंके आश्रयस एक कम उत्कीरणकालसे अधिक स्थितिकाण्डक प्रमाण अपुनरुक्त स्थानोंको उत्पन्न कराके फिर पूर्वमें स्थापित अन्तिम जीवका आश्रय करके अपुनरुक्त स्थानोंकी उत्पन्तिका कथन करते हैं। यथा— अन्तिम जीवके द्वारा विवक्षित स्थितिकाण्डककी अन्तिम फालिके विघटित किये जानेपर उत्कीरणकालका अन्तिम समय गलता है जो कि एके-न्द्रियकी उत्कृष्ट स्थितिमें दोप होता है। यह अपुनरुक्त स्थान है, क्योंकि, उसकी उत्पन्ति पूर्वमें नहीं हुई है। यहां संदृष्टिमें (मूलमें देखिये) एकेन्द्रियस्थितिके लिये हो

१ मतिषु ' एवं ' इति पाठः ।

<sup>8, 11-1¥</sup> 

बिंदू, श्रद्धेण पुण विश्व स्तारिश्वमस्स तिश्णि सत्तभागा । पुणो एदम्हादो हिदि-संतादो एइंदिय-अहा - षादरे-जहा - षादरे-पुणरुत्तद्वाणं होदि । विश्व - दुसमऊणाए पश्रद्धाए अण्णमपुणरुत्तद्वाणं होदि । तिसम-ऊणाए पश्रद्धाए अण्णमपुणरुत्तद्वाणं होदि । एवं चदु-पंचसमऊणादिकमेण ओदारेद्व्वं जाव बादरेइंदियपज्जत्तएण सन्वविसुद्धेण श्रद्धजहण्णसंतसमाणदिदि ति ।

संपिद्ध एइंदिएसु ठद्धसन्वद्वाण।णि पिठदोवमस्स असंखेज्जिदिभागमेत्ताणि चेव । कुदो ? तत्थ वीचारहाणाणि पिठदोवमस्स असंखेज्जिदिभागमेत्ताणि चेव होंति ति गुरूव-देसादो । पुणो एदिस्से डिदीए हेट्टा खवगसेिदमस्सिद्ण अण्णाणि अंते।मुहुत्तहाणाणि ठन्मंति । तं जहा— एगो जीवो खवगसेिं चिडिय अणियिद्धिखवगो जादो । तदो अणियिद्धिखदाए संखेज्जेसु भागेसु गदेसु असिण्णिहिदिबंधेण सिरसं संतकम्मं कुणिद । पुणो अंतोमुहुत्तं गंतूण चदुरिदियिद्दिवंधेण सिरसं संतकम्मं कुणिद । पुणो अंतोमुहुत्तं गंतूण तदंदियिद्दिवंधेण सिरसं संतकम्मं कुणिद । पुणो अंतोमुहुत्तं गंतूण तदंदियिद्दिवंधेण सिरसं संतकम्मं कुणिद । तदो अंतोमुहुत्तं गंतूण वदंदियिद्दिवंधेण सिरसं संतकम्मं कुणिद । तदो अंतोमुहुत्तं गंतूण वदंदियिद्दिवंधेण सिरसं संतकम्मं कुणिद । तदो अंतोमुहुत्तं गंतूण वदंदियिद्दिवंधेण सिरसं संतकम्मं कुणिद । तदो अंतोमुहुत्तं गंतूण एदंदियिद्दिवंधेण

बिन्दु हैं, जो कालकी अपेक्षा सागरोपमके तीन यटे सात भाग (3) के सूचक हैं। इस स्थितिस्वसं एकेन्द्रियके स्थितियंधका आध्य करके अनुन्कृष्ट स्थिति-विकल्पोंको उत्पन्न कराना चाहिये। यथा— वादर एकेन्द्रिय जीवके द्वारा एक समय कम उत्कृष्ट स्थितिके बांधनेपर अन्य अपुनरुक्त स्थान होता है। हो समय कम उत्कृष्ट स्थितिके बांधनेपर अन्य अपुनरुक्त स्थान होता है। तीन समय कम उत्कृष्ट स्थितिके बांधनेपर अन्य अपुनरुक्त स्थान होता है। इस प्रकार चार-पांच आदि समयोंकी हीनताके कमस सर्वविद्युद्ध बादर एकेन्द्रिय प्रयोप्तक जीवके द्वारा बांधी गई जघन्य स्थितिके सस्व समान स्थितिक होने तक उतारना चाहिये।

अब एकेन्द्रियों भे प्राप्त सब स्थान पत्ये।पमके असंख्यातवें भाग मात्र ही हैं, क्योंकि "उनमें थीचा स्थान पत्ये।पमके असंख्यातवें भाग मात्र ही होते हैं " ऐसा गुरुका उपदेश है। इस स्थितिके नीच क्षपकश्रेणिका आश्रय करके अन्य अन्तर्मुहृते मात्र स्थान प्राप्त होते हैं। यथा — एक जीव अपकश्रेणिपर आरूढ़ होकर अनि हात्तिकरण क्षपक हुआ। पश्चात् अनिवृत्तिकरणकालके संख्यात बहुभ गोंक वीतनेपर वह अंसज्ञी जीवके स्थितियम्धके समान स्थितिसन्त्रको करता है। तत्पश्चात् अन्तर्मुहृते काल विताकर चतुरिन्द्रयके स्थितियम्धके समान स्थितिसन्त्रको करता है। पश्चात् अन्तर्मुहृते काल विताकर वह जीन्द्रिय जीवके स्थितियम्धके समान स्थितिसन्त्रको करता है। पश्चात् अन्तर्मुहृते काल विताकर वह जीन्द्रिय जीवके स्थितियम्धके समान स्थितिसन्त्रको करता है। पश्चात् अन्तर्मुहृते काल जाकर वह द्वीन्द्रिय जीवके स्थितयम्धके समान स्थितिसन्त्रको सरता है। पश्चात् अन्तर्मुहृते काल जाकर वह द्वीन्द्रिय जीवके स्थितियन्धके समान स्थितिसन्त्रको करता है। तस्यक्षात् अन्तर्मुहृतेके वीतनेपर एकेन्द्रिय जीवके स्थितियन्धके समान स्थितिसन्त्रको समान स्थिति

बंधेण सिरसं हिदिसंतकम्मं कुणादे । एवमेदाणि खनगसेडिम्हि भणिद्णागदसव्वहिदिसंत-कम्महाणाणि पुणरुताणि चेन. एइंदियजहण्णबंधं पेक्खिद्ण एदासि हिदीणं बहुनुवलंभादे। ।

पुणो एइंदियहिदिसंतकम्मिम पिठदे।वमस्स संखेडजदिभागमेत्तिहिदिखंडयम्मागाएदि । तं जाव पदि ताव अंते।मुहुत्तहाणाणि अधिहिदगठणेण ठःमंति । ताणि पुण-क्ताणि, एइंदिसु छद्धहाणेसु पवेसादे। । पुणो आगाइदकंदयस्स चरिमफालीए पिद्दाए एइंदियवीचारहाणेहितो असंखेडजगुणमे।सिरिद्ण अण्णमपुणक्तहाणं होदि । पुणो बिदिय-समए अण्णे हिदिखंडयमागाएदि । तस्स हिदिखंडयस्स उनकीरणकालिम एगसमए गिलदे अण्णमपुणक्तहाणं होदि । विदियसमए गिलदे बिदियमपुणक्तहाणं होदि । तिदय-समए गिलदे विदियमपुणक्तहाणं होदि । तिदय-समए गिलदे तिदयमपुणक्तिणांतरहाणं होदि । एवं णिरंतरहाणाणि ताव लब्मंति जाव उनकीरणकालदुचरिमममओ ति । पुणो चरिमफाली पदि । तीए पिददाए पिलदेवमस्स संखेडजिदिभागमंतरियण अण्णमपुणक्तहाणं होदि । पुणो अण्णे हिदिकंदयमागाएदि । तस्स हिदिकंदयस्स उनकीरणकालिम्म एगसमए गिलदे अण्णमपुणक्तिणांतरहाणं होदि । एवं समऊणुक्कीरणद्धामेत्ताणि अपुणक्तिणिरंतरहाणाणि लब्मंति । पुणो उनकीरणकालचिरमसमए गिलदे चरिमफालि-

सत्त्वको करता है। इस प्रकार क्षयकश्चीणमें कहकर आये हुए ये सभी स्थितिसत्त्वस्थान पुनरुक्त ही हैं, क्योंकि, एकिन्द्रिय जीवके जघन्य बन्धकी अभेक्षा ये स्थितियां बहुत पायी जाती हैं।

पुनः पकेन्द्रियके स्थितिसस्यमेंसे पब्योपमके संख्यातवें भाग प्रहण करता है। वह जब तक विघरित अयः स्थितिके गलनेस अन्तर्भृहर्त मत्र स्थान प्राप्त होते हैं। वे पुनरुक्त हैं, क्योंकि, वे एकेन्द्रियोंमें प्राप्त स्थानोंके अन्तर्गत हैं। पद्यात ब्रहण किये गये स्थितिकाण्डककी अन्तिम फालिके विचिटित होनेपर एकेन्द्रिय सम्बन्धी वीचारस्थानीकी अपेक्षा असंख्यातगुणा हटकर दूसरा अपुनकक्त स्थान होता है। तत्पश्चात् द्वितीय समयमें दूसरे स्थितिकाण्डककी प्रहण करता है। उस स्थितिकाण्डकके उत्कीरणकालमेंसे एक समयके गलनेपर दूसरा अपूनकक्त स्थान होता है। द्वितीय समयके गलनेपर द्वितीय अपुनरक स्थान होता है। तृतीय समयके गलनेपर तृतीय अपनरुक निरन्तर स्थान होता है। इस प्रकार उत्कीरणकालके द्विचरम समय तक निरन्तर स्थान पाये जाते हैं। फिर अन्तिम फालि विघटित होती है। उसके विघटित हो जानेपर परयोपमके संख्यात में भाग मात्र अन्तर करके अन्य अपूनहक्त स्थान है।तत्पश्चात् अन्य स्थितिकाण्डकको प्रहण करता है। उस स्थितिकाण्डकके उत्कीरणकालमेंसे एक समयके गलनेपर अन्य अपूनवक्त निरन्तर स्थान होता है। द्वितीय समयके गलनेपर अन्य अपूनवृक्त निरन्तर स्थान होता है । इस प्रकार एक समय कम उत्कीरणकाळ प्रमाण भपुनक्क निरन्तर स्थान पाये जाते हैं। पश्चात् उत्कीरणकालके अन्तिम समयके

१ का-ताप्रस्रोः 'असंबेडजदि- ' इति पाठः ।

मत्तद्वाणाणि अंतरिद्ण अपुणरुतद्वाणं उप्पन्जदि । एवं णिरंतर सांतरकमेण द्वाणाणि ताव टरमंति जाव खीणकसायकालस्य संखेज्जा भागा गदा ति । तदो खीणकसायचीरम-द्विदिखंडयस्स चीरमफाठीए पदिदाए खीणकसायकालस्स संखेजजिदमागमेत्ताणि उदय-क्खएण णिरंतरअपुणरुत्तद्वाणाणि लब्मंति जाव खीणकसायचीरमसमञ्रा ति । एत्थ खनगसेडिम्डि उद्धणिरंतरद्वाणाणि अंतोपुहुत्तमेत्ताणि, रूतृणुक्कीरणदं संखेजजसहस्सरूवेहि गुणिदे खवगसेडिसमुप्पण्णसन्त्रणिरंतरहाणुप्पत्तीदो । सांतरहाणाणि पुण संखेजजाणि चेत्र. खवगसेडीस संखेजजाणं चेव हिदिखंडयाणं पदणोवलंभादो । संखेजजपलिदोवममेत्तहाणाणि ण लद्धाणि । एदेसु अलद्धहाणेसु कम्मिहिदिम्हि सोहिदेसु जं सेसं तेत्रियमेत्रा अणु-क्कस्सङ्गणवियप्या ।

एदेसि हाणाणं सामिणा जे जीवा तेसि छिंद्द अणियोगद्दारेद्दि पह्नवणं कस्सामी । तं जहा - एत्थ ताव तसजीवे अस्सिद्ग भण्णमाणे जहण्णए द्वाणे अत्थि जीवा । एवं णेयध्वं जावुक्कस्सद्वाणे ति । एवं परूवणा गदा ।

ओघजहण्णहाणे जहण्णेण एगो, उक्कस्सेण अट्ठुत्तरसदजीवा । एवं खवगसेडीए लद्धसम्बद्धाणेस जीवपमाणं वत्तव्वं । सण्णिपंचिदियमिच्छाइद्विजहण्णद्भिदीए जीवा पदरस्स

गळनेपर अन्तिम फालि प्रमाण स्थानीका अन्तर करके अपुनरुक्त स्थान उत्पन्न होता है । इस प्रकार निरन्तर और सान्तर कमसे स्थान तब तक पांथ जाते हैं जब तक क्षीणकवाय गुणस्थानके कालका संख्यात बदुभाग बीतता है। पश्चान क्षीणकपाय जीवके अन्तिम स्थितिकाण्डककी अन्तिम फालिके विघटित होनेपर श्रीणकवायके अन्तिम समय तक श्रीणकवायकालके संख्यातवे भाग मात्र उदयक्षयसं निरन्तर अपनहक्त स्थान पाये जाते हैं। यहां अपकश्रेणिमें प्राप्त निरन्तर स्थान अन्तर्भव्वते प्रमाण होते हैं, क्योंकि, एक कम उत्कीरणकालको संख्यात हजार क्योंसे गुणित करनेपर भएकथेणिमें उत्पन्न समस्त निरन्तर स्थान प्राप्त होते हैं। परन्त सान्तर स्थान संख्यात ही हैं, क्योंकि, क्षपकश्रेणिमें संख्यात ही स्थितिकाण्डकीका बिघटन पाया जाता है। संख्यात पत्योपम प्रमाण स्थान यहां नहीं पाये जाते। यहां न प्राप्त होनेवाले इन स्थानोंको कमीस्थितिमेंसे कम कर देनेपर जो शेप रहता है उतना अनुत्कुष्ट स्थानेक विकल्पोंका प्रमाण होता है।

जो जीव इन स्थानोंके स्वामी हैं उनकी छह अनुयीगद्वारोंके द्वारा प्रक्रपणा करते हैं। यथा — यहां पहिले अस जीवेंका आश्रय करके करनेपर जघन्य स्थानमें जीव हैं। इस प्रकार उत्कृष्ट स्थान तक ले जाना चाहिये। इस प्रकार प्रक्रपणा समाप्त हुई ।

ओघ अधन्य स्थानमें जघन्यसे एक और उत्कर्षसे एक सौ आठ जीव पाये जाते हैं। इस प्रकार अपकथ्रेणिमें प्राप्त सभी स्थानोंमें जीवोंका प्रमाण कहना चाहिये। संबी पंचित्विय मिध्यादृष्टिकी जघन्य स्थितिमें जीव प्रतरके असंस्थातवें भाग प्रमाण हैं। असंखेडजदिमागमेता । बिदियाए वि द्विदीए पदरस्स असंखेडजदिमागमेता । एवं णेदब्बं जाव उक्कस्सिहिदि ति ।

सेडिपरूवणा दुविहा — अणंतरीविणधा परंपरीविणधा चेदि। तत्थ अणंतरीविणधाए सादरस चउहाणवंधा तिहाणवंधा जीवा अमादरम बिहाणवंधा तिहाणवंधा च जीवा णाणावरणीयस्स सग-सगजहिण्णयाए हिदीए थेवा। बिदियाए हिदीए विसेसाहिया। केत्तियमेत्तेण १ पिठदोवमस्स असंखेज्जिदमागेण खंडिदेगखंडमेत्तेण। तिहयाए हिदीए जीवा विसेसाहिया। एवं विसेसाहिया विसेसाहिया जाव जवमञ्झं। तेण परं विसेसहीणा। एवं विसेसहीणा जाव सागरीवमसदपुधतं। सादस्स बिहाणवंधा जीवा असादस्स चउहाणवंधा जीवा णाणावरणीयस्म जहिण्णयाए हिदीए थेवा। बिदियाए हिदीए जीवा विसेसाहिया। तिदयाए हिदीए जीवा विसेसाहिया। त्वं विसेसाहिया विसेसाहिया जाव सागरीवमसदपुधतं। तेण परं विसेसहीणा। एवं विसेसाहिया विसेसाहिया जाव सागरीवमसदपुधतं। तेण परं विसेसहीणा। एवं विसेसाहिया विसेसाहिया जाव सागरीवमसदपुधतं। तेण परं विसेसहीणा। एवं विसेसहीणा विसेसहीणा जाव सादस्स असादस्स यि उक्किस्सया हिदि ति। एवमणंतरीविषधा समत्ता। परंपरीविणधाए सादस्स चउहाणवंधा तिहाणवंधा जीवा असादस्स बिहाणवंधा

द्वितीय स्थितिमें भी वे प्रतरके असंख्यातवें भाग प्रमाण हैं। इस प्रकार उरहुए स्थिति तक ले जाना चाहिये।

धेणिप्रक्षपणा दो प्रकार हैं — अनस्तरोपनिधा और परम्परोपनिधा । उनमें अनस्तरोपनिधाको अपेक्षा सातावेदनीयके चतुःस्थानबन्धक य प्रिस्थानबन्धक जीव तथा असातावेदनीयके द्विस्थानबन्धक व प्रिस्थानबन्धक जीव ज्ञानावरणीयकी अपनी अपनी जघन्य स्थितिमें स्तोक हैं । द्वितीय स्थितिमें उनसे विदोष अधिक हैं। कितने प्रमाणसे अधिक हैं? पत्योपमके असंख्यातवें भागसे खण्डित करनेपर उसमेंसे वे एक खण्डसे अधिक हैं। उनसे तृतीय स्थितिमें जीव विदोष अधिक हैं। इस प्रकार वे यवमध्य तक विदोष अधिक विदोष अधिक होते गये हैं । उसके आगे वे विदोष हीन हैं। इस प्रकार सागरोपमदातपृथक्त तक वे विदोष हीन विदोष हीन हैं । सातावेदनीयके द्विस्थानबन्धक और असातावेदनीयके चतुःस्थानबन्धक जीव ज्ञानावरणीयकी जघन्य स्थितिमें स्तोक हैं । द्वितीय स्थितिमें उनसे विदोष अधिक जीव हैं । इस प्रकार सागरोपमदातपृथक्त प्रमाण स्थिति तक वे उत्तरोत्तर विदोष अधिक जीव हैं । इस प्रकार सागरोपमदातपृथक्त प्रमाण स्थिति तक वे उत्तरोत्तर विदोष अधिक विद्रोष अधिक विदोष अधिक विदोष अधिक विदोष अधिक विदोष अधिक विद्रोष अधिक विदेष अधिक विद्रोष अधिक अधिक विद्रोष अधिक विद्र

परम्परोपनिधाकी अपेक्षा साप्तानेवृत्तीयके चतुःस्थानवन्धक व त्रिस्थामवन्धक तथा असातानेवृत्तीयके द्विस्थानवन्धक व त्रिस्थानवन्धक जीव श्वानावरणीयकी

तिहाणबंधा जीवा णाणावरणीयस्स जहण्णियाए हिदीए जीवेहिंती तदी पिलदीवमस्स असंखेजजिदअसंखेजजिदिभागं गंतूण दुगुणबिहुदां जाव जवमज्ञं । तेण परं पिलदीवमस्स असंखेजजिदभागं गंतूण दुगुणहीणा । एवं दुगुणहीणा दुगुणहीणा जाव सागरेावमसदपुधतं । सादस्स
बिहाणबंधा जीवा असादस्स चउडाणबंधा जीवा णाणावरणीयस्स जहण्णियाए हिदीए
जीवेहिंतो तदो पिलदोवमस्स असंखेजजिदिभागं गंतूण दुगुणविहुदा । एवं दुगुणविहुदा
दुगुणविहुदा जाव सागरेावमसदपुधतं । तेण परं पिलदोवमस्स असंखेजजिदिभागं गंतूण
दुगुणहीणा। एवं दुगुणहीणा दुगुणहीणा जाव सादस्स असादस्म य उक्किस्सया हिदि ति ।
एयजीवदुगुणविहु-हाणिहाणंतरमसंखेजजिपा पिलदोवमवग्गम्लाणि । णाणाजीवदुगुणविहु-हाणिहाणंतराणि पिलदोवमवग्गम्लाणे । णाणाजीवदुगुणविहु-हाणिहाणंतराणि थोवाणि । एयजीवदुगुणविहु-हाणिहाणंतरमसंखेजजिपा । एवं परंपरोविणधा समता ।

जहण्णहाणजीवपमाणेण सन्वजीवा केवचिरेण कालेण अविहिरिज्जीत ? असंखेडजगुणहाणिहाणंतरेण कालेण अविहिरिज्जीत । विदियहाणजीवपमाणेण सन्वजीवा असंखेडजगुणहाणिमेत्तेण कालेण अविहिरिज्जीत । एवं णेदन्वं जाव जवमज्झे ति । जवमज्झजीवपमाणेण सन्वजीवा केवचिरेण कालेण अविहिरिज्जीत ? किंचूणितिणिगुणहाणिहाणं-

तक दुगुणी घृद्धिको प्राप्त हैं। उसके आगे पहरोपमके असंख्यातवें भाग जाकर यवमध्य तक दुगुणी घृद्धिको प्राप्त हैं। उसके आगे पहरोपमके असंख्यातवें भाग जाकर वे दुगुणी द्वानिको प्राप्त हैं। इस प्रकार सागरोपमदातपृथक्त्व तक वे दुगुणे हीन दुगुणे हीन हैं। सातावेदनीयके द्विस्थानवन्धक जीव और असातावेदनीयके चतुःस्थानक्ष्यक जीव शानावरणीयकी जधन्य स्थिति सम्बन्धी जीवेंकी अपेक्षा उनसे परयोपमके असंख्यातवें भाग जाकर दुगुणी वृद्धिको प्राप्त होते हैं। इस प्रकार सागरोपमदातपृथक्त्व तक वे दुगुणी दुगुणी वृद्धिको प्राप्त होते गये हैं। इस प्रकार सागरोपमदातपृथक्त्व तक वे दुगुणी दुगुणी हानिको प्राप्त हैं। इस प्रकार साता व असाता वेदनीयकी उत्कृष्ट स्थिति तक वे दुगुणे-दुगुणे हीन हैं। एकजीवदुगुणवृद्धि-हानिस्थानान्तर परयोपमके असंख्यात वर्गमूल प्रमाण है। नानाजीवदुगुणवृद्धि-हानिस्थानान्तर परयोपमके वर्गमूलके असंख्यातवें भाग प्रमाण है। नानाजीवदुगुणवृद्धि-हानिस्थानान्तर एत्योपमके वर्गमूलके असंख्यातवें भाग प्रमाण है। नानाजीवदुगुणवृद्धि-हानिस्थानान्तर स्तोक है। एकजीवदुगुणवृद्धि हानिस्थानान्तर स्तोक है। एकजीवदुगुणवृद्धि हानिस्थानान्तर एत्योपमके वर्गमूलके असंख्यातवें भाग

जधन्य स्थान सम्बन्धी जीवोंके प्रमाणसे समस्त जीव कितने कालसे अप-हत होते हैं ? उक्त प्रमाणसे वे असंस्थात-गुणहानिस्थानान्तरकालसे अपहत होते हैं। द्वितीय स्थान सम्बन्धी जीवोंके प्रमाणसे वे समस्त जीव असंख्यात गुणहानि मात्र कालसे अपहत होते हैं। इस प्रकार यवमध्य तक ले जाना चाहिये। यव-मध्यके जीवोंके प्रमाणसे सब जीव कितने काल द्वारा अपहत होते हैं ? कुछ कम

१ अतिषु ' - दुग्रणबहिदाए ' इति पाठः ।

तरेण कालेण अविहिरिज्जेति । एवं जनमज्झादो उनीरं पि जाणिदण वत्तव्वं । एवमवहार-परुवणा गढा।

जहण्णए द्वाणे जीवा सव्वद्वाणजीवाणं केवडिओ मागे। ? असंखेजजिदमागो । एवं सञ्बद्घाणजीवाणं जाणिद्व भागाभागपरूवणा कायव्या ।

सन्वत्थावा जवमज्ञाणं उक्कस्सए हाणे जीवा । जहण्णए हाणे जीवा असं-खेज्जगुणा । गुणगारा पिलदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । जवमञ्झजीवा असंखेजजगुणा । को गुणगारे। १ जवमज्झादे। हेड्रिमअण्णे।ण्णब्मत्थरासी । जवमज्झादे। हेड्रिमजहण्णहाण-जीवेहितो उविरमसन्वजीवा असंखेजजगुणा । को गुणगारो ? किंचुणदिवह गुणहाणीओ ] गुणगारा । जवमञ्झादो हेट्टिमजीवा विसेसाहिया । जवमञ्झादो उविरमजीवा विसेसाहिया । सन्वजीवा विसेसाहिया। एवमप्पाबहुगपरूवणा गदा।

एवमेइंदिय-विगर्लिदियाणं पि परूवेदव्वं पलिदोवमस्स असंखेज्जिदिमागमेत्तएइंदिय-वीचारहाणेस तस्सेत्र संखेजजदिभागमत्तिवगिर्हिदियवीचारहाणेस च । णविर सादासादाणं बिहाणजवमज्झं चेव, तत्थ तिहाण च उहाणाणुभागाणं बंधाभावादो । किंतु सण्णि गर्चि-दियगणहाणिसलागाहितो तत्थतणगणहाणिसलागाओ असंखेडजगुणहीणाओ संखेडजगुणहीणाओ

तीन गुणहानिस्थानान्तरकालसे व अपहृत होते हैं। इसी प्रकार यवमध्येक आग भी जानकर कहना चाहिये। इस प्रकार अवहारप्रक्रपणा समाध्य हुई।

जघन्य स्थानमें स्थित जीव सब जीवेंकि कितनेवें भाग प्रमाण हैं। व उनक असंख्यातर्वे भाग प्रमाण है। इस प्रकार सब स्थानींक जीवांकी जानकर भागा भागकी प्ररूपणा करना चाहिये।

यवमध्योंके उत्कृष्ट स्थानमें जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे जघन्य स्थानमें जीव असंख्यातगुणे हैं। गुणकार पहयोपमका अतंख्यातवां भाग है। उनसे यवमध्य-के जीव असंख्यातगुणे हैं। गुणकार क्या है ? यवमध्यसे नीचेकी अन्योन्याभ्यस्त राशि गुणकार है । यथमध्यसे नीचेक जघन्य स्थान सम्बन्धा जीवींकी अपेक्षा ऊपरके सब जीव असंख्यातगुणे हैं। गुणकार क्या है? गुणकार कुछ कम डेढ़ गुणहानियां हैं। यवमध्यसे नीचेक जीव उनसे विशेष अधिक हैं। उनसे यवमध्य-के उपरिम जीव विशेष अधिक हैं। उनसे सब जीव विशेष अधिक हैं। इस प्रकार अरुवहत्वप्ररूपणा समाप्त हुई ।

इसी प्रकार पत्योपमके अलंख्यातवें आग मात्र एकेन्द्रियके वीचारस्थानोंमें और उसके ही संख्यातवें भाग प्रमाण विकलेन्द्रियके वीचारस्थानोंमें एकेन्द्रिय पवं विकलेन्द्रिय जीवोंकी भी प्ररूपणा करना चाहिये। विशेष इतना है कि साता व असाता वेदनीयके द्विस्थानसम्बन्धी यवमध्य ही है, क्योंकि, वहां त्रिस्थान और चतुःस्थान अनुभागांका बन्ध नहीं होता। किन्तु संडी पंचेन्द्रियकी गुणहानिशालाकाओंसे वहांकी गुणहानिशालाकार्ये असंस्थातगुणी हीन

च । पमाणं पुण एइंदिया अणंता । सिण्णपंचिदियधुविद्वदीदे। हेहिमाणं असिण्णपंचिदिय-उक्कस्सिट्टिदीदो उविरमाणं संतद्वाणाणं जीवसमुदाहारे। कादुं ण सिक्कज्जदे, उवदेसाभावादो।

# एवं छण्णं कम्माणं ॥ १० ॥

जहा णाणावरणीयस्स उक्कस्साणुक्कस्ससामित्तं प्रकृविदं तहा सेसछकम्माणं प्रकृवेदव्वं । णविर मोहणीयस्स उक्कस्सिद्धि सत्तरिसागरीवमकोडाकोडिमेता । अणुक्कस्स-सामित्ते भण्णमाणे सिण्णपंचिदियमिच्छाइडिप्पहुडि जाव चिरमसमयसुहुमसांपराइयो ताव सामिणो ति वत्तव्वं । णामा-गोदाणं उक्कस्सिट्टिदी वीसंसागरीवमकोडाकोडिमेता । एदेसि-मणुक्कस्सिट्टिदसामित्ते भण्णमाणे सिण्णपंचिदियमिच्छाइडिप्पहुडि जाव चरिमसमयअजेशि ति वत्तव्वं । एवं वेयणीयस्म वि प्रकृवणा कायव्वा । णविर उक्कस्सिट्टिदी तीसं सागरीवमकोडाकोडिमेता ।

#### सामित्रेण उनकस्सपदे आउअवेयणा कालदो उनकस्सिया कस्स ? ॥ ११ ॥

सुगमं ।

व संख्यातगुणी हीन हैं। प्रमाण— एकेन्द्रिय जीव अनन्त हैं। संज्ञा पंचिन्द्रियकी भुषस्थितिस नीचेके और असंज्ञी पंचेन्द्रियकी उत्कृष्ट स्थितिस ऊपरेके सन्वस्थानीका जीवसमुदाहार करनेके लिथे शक्य नहीं है, क्योंकि, उसका उपेद्रा प्राप्त नहीं है।

ज्ञानावरणीयके समान ही द्रोष छह कर्में के उत्कृष्ट स्वामित्वकी प्रसूपणा करना चाहिये ।। १० ॥

जिस प्रकार ज्ञानाधरणीय कर्मके उत्कृष्ट च अनुत्कृष्ट स्वामित्वकी प्रकृपणा की है उसी प्रकार रोग छह कर्मोंकी प्रकृपणा करना चाहिय। विशेष इतना है कि मोहमीयकी उत्कृष्ट स्थित सत्तर कोड़ाकोड़ि सागरोपम प्रमाण है। अनुत्कृष्ट स्थित सत्तर कोड़ाकोड़ि सागरोपम प्रमाण है। अनुत्कृष्ट स्थिति का कथन करते समय संज्ञी पंचीत्द्रय मिथ्यादृष्टिसे लेकर अन्तिम समयवर्ती सूक्ष्म-साम्परायिक तक स्वामी हैं, पेसा कहना चाहिये। नाम व गोत्र कर्मकी उत्कृष्ट स्थिति बीस कोड़ाकोड़ि सागरोपम प्रमाण है। इनकी अनुत्कृष्ट स्थितिक खामित्वका कथन करते समय संज्ञी पंचीन्द्रय मिथ्यादृष्टिसे लकर अन्तिम समयवर्ती अयोगकवली तक स्वामी हैं पेसा कहना चाहिये। इसी प्रकार वेदनीय कर्मकी भी प्रकृपणा कहना चाहिये। विशेष इनना है कि उसकी उत्कृष्ट स्थिति तीस कोड़ाकोड़ि सागरोपम प्रमाण है।

स्वामित्वकी अपेक्षा उत्कृष्ट पदमें आयुकर्मकी वेदना कालकी अपेक्षा उत्कृष्ट किसके होती है ? ॥ ११ ॥

यह सूत्र सुगम है।

१ आ ताप्रस्थाः ' छण्णं कम्माणं ' इति पाठः

अण्णदरस्त मणुस्तस्त वा पंचिंदियतिरिक्खजोणियस्त वा सिण्णस्त सम्माइद्विस्त वा [िमच्छाइद्विस्त वा ] सव्वाहि पञ्जत्तीहि पञ्जत्तयदस्त कम्मभूमियस्त वा कम्मभूमिपिडभागस्त वा संखेज्ज-वासाउअस्त इत्थिवेदस्त वा पुरिसवेदस्त वा णउंसयवेदस्त वा जलचरस्त वा थलचरस्त वा सागार-जागार-तप्पाओग्गसंकि-लिट्ठस्त वा [तप्पाओग्गविसुद्धस्त वा] उक्किस्तियाए आबाधाए जस्त तं देव-णिरयाउअं पढमसमए बंधंतरस आउअवेयणा कालदे। उक्कस्सा ॥ १२ ॥

ओगाहण-कुल-जादि-वण्ण-विण्णार्स-संठाणादिभेदेहि विसेसाभावपह्रवणहमण्णदरस्से ति भणिदं । देवाणमुक्कस्साउअस्स मणुसा चेव वंधया, णरइयाणं उक्कस्साउअस्स मणुसा स्व वंधया, णरइयाणं उक्कस्साउअस्स मणुस्सा साण्णपंचिदियतिरिक्खा वा वंधया ति जाणावणहं मणुस्सस्स वा पंचिदिय-तिरिक्खजोणियस्स वा सिण्णस्से ति भणिदं । देवाणं उक्कस्साउअं सम्मादिष्ठिणो चेव वंधित, णरइयाणं उक्कस्साउअं मिच्छाइहिणो चेव वंधित ति जाणावणहं सम्मादिष्ठिस्स वा मिच्छादिहिस्स वा ति णिहिहं । छहि पज्जतीहि पज्जत्तयदा चेव णरइयाणं उक्कस्साउअं

जो कोई मनुष्य या पंचेन्द्रिय तिर्यंच संज्ञी है, सम्यग्दाष्ट [अथवा मिथ्यादृष्टि ] है, सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त है, कर्मभूमि या कर्मभूमिप्रतिभागमें उत्पन्न हुआ है, संख्यात वर्षकी आयुवाला है; स्त्रीवेद, पुरुपवंद या नपुंसकवेदसे संयुक्त है; जलचर अथवा थलचर है, साकार उपयोगसे सिहत है, जागरुक है, तत्प्रायोग्य संक्लेश [अथवा विशुद्धि ] से संयुक्त है, तथा जो उत्कृष्ट आवाधाके साथ देव व नारिकयोंकी उत्कृष्ट आयुको बांधनेवाला है, उसके बांधनेक प्रथम समयमें आयु कर्मकी वेदना कालकी अपक्षा उत्कृष्ट होती है। १२॥

अवगाहना, कुल, जाति, वर्ण, विन्यास और संस्थान आदिके भेदोंसे निर्मित विशेषताका अभाव बतलांनके लिये सूत्रमें 'अण्णदरस्स' यह कहा है। देखोंकी उत्कृष्ट आयुके बन्धक मनुष्य ही होते हैं तथा नारिकयोंकी उत्कृष्ट आयुके बन्धक मनुष्य अथवा संझी पंचेन्द्रिय तिर्थंच होते हैं, यह जतलांनेके लिये "मणुस्सस्स वा पंचिदियः तिरिक्खजीणियस्स वा सिण्णस्स" पेसा कहा है। देवोंकी उत्कृष्ट आयुको सम्यग्हिष्ट ही बांधते हैं तथा नारिकयोंकी उत्कृष्ट आयुको मिथ्याहिष्ट ही बांधते हैं, यह प्रगट करनेके लिये "सम्मादिष्टिस्स वा मिच्छादिष्टिस्स वा " एसा निर्देश किया गया है। जो छह पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो चुके हैं वे ही नारिकयोंकी उत्कृष्ट आयुको बांधते

१ मित्रु ' विष्णाण ' इति पाठः ।

<sup>₩, 9 -14.</sup> 

बंधित ति जाणावणद्वं सन्वाहि पज्जत्तीहि पज्जत्तयदस्से ति भणिदं । देवाणं उक्कस्साउबं पण्णारसकम्मभूमीसु चेव वज्झइ, णरइयाणं उक्कस्साउअं पण्णारसकम्म-भूमीसु कम्मभूमिपिडिभागेसु च वज्झदि ति जाणावणहं कम्मभूमियस्स वा कम्मभूमि-पिडमागस्स वा ति पह्नविदं । देव-णेरइयाणं उक्कस्साउअमसंखेजनवासाउवितिरिक्ख-मणुस्सा ण बंधीत. संखेज्जवासाउवा चेव बंधीत ति जाणावणहं संखेज्जवासाउअस्से ति परूविदं । देव-णेरइयाणं उक्कस्साउअवधस्स तीहि वेदेहि विरोही णरिथ ति जाणावणद्वं इत्यिवेदस्स वा पुरिसवेदस्स वा णवुंसयवेदस्स वा ति मणिदं ।

पत्थ माववेदस्स गहणमण्णहा दिविश्यिवेदेण वि णेरहयाणमुक्कस्साउअस्स बंधप-संगादो । ण च तेण सह तस्स बंधो. आ पंचमी ति सीहा इत्थीओ जंति' छहिपढिव सिं एदेण सत्तेण सह विरोहादो । ण च देवाणं उक्कस्साउअं दिविश्यिवेदेण सह वज्यह. णियमा णिग्गंथिंठंगेणे ति सुत्तेण सह विरोहादो । ण च दिन्वित्थीण णिगंथत्तमत्थ. चेलादिपरिच्चाएण विणा तार्सि मावणिगंगयत्तामावादो । ण च दिव्वित्थ-

यहां भाववेदका प्रहण करना चाहिये. क्योंकि, द्रव्यवेदका प्रहण करनेपर द्वस्य स्मीवेदके साथ भी नारिकयोंकी उत्कृष्ट आयुके बन्धका प्रसंग आता है। परन्तु इसके साथ नारिकयोंकी उत्कृष्ट आयुका बन्ध होता नहीं है, क्योंकि "पांचवीं पृथिषी तक सिंह और छठी पृथिवी तक स्त्रियां जाती हैं" इस सुत्रके साथ विरोध आता है। देवाँकी भी उत्कृष्ट भागु द्रव्य स्त्रीवेदके साथ नहीं बंधती, क्योंकि, अन्यथा " [अञ्चत करपसे ऊपर] नियमतः निर्श्रन्थ लिंगसे ही उत्पन्न होते हैं " इस सूत्रके साथ विरोध होता है। और द्रव्य स्मियोंके निर्प्रन्थता सम्भव नहीं है, क्योंकि, बस्मादिपरित्यागके विना उनके भाव निर्प्रन्थताका अभाव है। द्वस्य स्त्रीवेदी य नपुंसकवेदी यस्त्रादिकका त्याग करके निर्प्रम्थ छिंग धारण

हैं. यह जतलानेके लिये "सम्बाहि पज्जत्तीहि पज्जत्तयदस्स " यह कहा है। देवींकी बरकृष्ट आयु पनदह कर्मभूमियोंमें ही बंधती है तथा नारिकयोंकी उत्कृष्ट आयु पन्द्रह कर्मभियों और कर्मभूमियतिमागोंमें भी बांधी जाती है, यह बतलानाके लिये "कश्मभूमियस्स कम्मभूमिपडिभागस्स वा " ऐसा कहा है। देवों व नारिकयोंकी उत्कृष्ट आयुको असंख्यातवर्षायुष्क तिर्यंच या मनुष्य नहीं बांधते हैं, किन्तु संख्यात-वर्षायुष्क है। बांधते हैं, यह जतलानेके लिये 'संखज्जवासाउभस्स ' ऐसा निर्देश किया है। देवों व नारिकरोंकी उत्कृष्ट भायके बन्धका तीनों वेदोंके साथ विरोध नहीं है, यह जतलानेक लिये "इत्थिवेदस्स वा प्रिसेवेदस्स वा णवंसयवेदस्स वा " येला कहा है।

९ अ-आ-काप्रतिषु 'आ पंचमा ति सीहा इत्यीओ जाति कही 'इति पाठः। र मूलाचार १२ ११३. ६ मूलाचार १६-१३४., ति. प. ८,५५९-६१.

णबुंसयवेदाणं चेलादिचागो अत्थि, छेदसुत्तेण सह विराहादो । देवाणं उक्कस्साउअस्स मणुस्सा संजदा थलचारिणो बंधया, णेरइयाणं उक्कस्साउअस्स थलचारिमणुसमिष्छाइडिणो जल-थलचारिसण्णिपंचिदियतिरिक्खिमच्छाइडिणो वा बंधया ति जाणावणहं जलचरस्स वा थलचरस्स वा ति भणिदं। खगचारिणो देव-णेरइयाणं उक्कस्साउअं किण्ण बंधित १ ण, पक्खीणं सत्तमपुढविणेरइएसु अणुत्तरविमाणवासियदेवेसु वा उप्पञ्जणं पिंड सत्तीए अभावादो । ण विज्जाहराणं खगचरत्तमित्थ, विज्जाए विणा सहावदो चेव गगणगमण-समत्थेसु खगयरत्तप्वसिद्धीदो ।

दंसणीवजोगे वहंताणं उक्कस्साउअबंधो ण होदि, किंतु णाणीवजोगे वहंताणं एवे ति जाणावणहं सागारणिहेसी कदी। सुत्ताणमाउअस्स उक्कस्सबंधी ण होदि ति जाणावणहं जागारणिहेसी कदी। जहा सेसकम्माणं उक्कस्सिडिदीओ उक्कस्ससंकिलेसेण वज्झंति, तहा आउअस्स उक्कस्सिडिदी उक्कस्सिविसोहीए उक्कस्ससंकिलेसेण वा ण वज्झदि ति जाणावणहं तप्पाओग्गसंकिलिडस्स वा तप्पाओग्गविसुद्धस्स वा ति मणिदं।

कर सकते हैं, ऐसी आशंका करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि, वैसा स्वीकार करनेपर छिदसुत्रके साथ विरोध होता है।

देवोंकी उत्कृष्ट आयुके बन्धक स्थलचारी संयत मनुष्य, तथा नारिकयोंकी उत्कृष्ट आयुके बन्धक स्थलचारी मिथ्यादृष्टि मनुष्य पवं जलचारी व स्थलचारी संश्री पंचेद्रिय तिर्यंच मिथ्यादृष्टि हैं, इसके शापनार्ध "जलचरस्स वा थलचरस्स वा " पेसा कहा है।

शंका — आकाशचारी जीव देव व नारिकयोंकी उत्कृष्ट आयुक्तो क्यों नहीं यांधते हैं ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, पश्चियोंके सप्तम पृथिवीके नारकियों अथवा अनुत्तर विमानवासी देवोंमें उत्पन्न होनेकी सामर्थ्य नहीं है। यदि कहा जाय कि विद्याचर भी तो आकाशचारी हैं, वे वहां उत्पन्न हो सकते हैं; तो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि, विद्याकी सहायताके विना जो स्वभावसे ही आकाशगमनमें समर्थ हैं उनमें ही खगचरत्वकी प्रसिद्धि है।

दर्शनोपयोगमें वर्तमान जीवेंकि उत्कृष्ट आयुका बम्ध नहीं होता, किन्तु कानोपयोगमें वर्तमान जीवेंकि ही उसका बम्ध होता है, यह जतलानेके लिये 'साकार' पदका निर्देश किया है। साथे हुए जीवेंकि उत्कृष्ट आयुका बम्ध नहीं होता, यह बतलानेके लिये 'जागार 'पदका प्रयोग किया है। जिस प्रकार शेष कर्मोकी उत्कृष्ट स्थितियां उत्कृष्ट संकलशसे बंधती हैं बैसे आयु कर्मकी उत्कृष्ट स्थिति उत्कृष्ट विश्विद्ध अथवा उत्कृष्ट संकलशसे नहीं बंधती, यह जनलानेके लिये "तप्पाओग्गसंकिलिट्डस्स वा तप्पाओग्गविसुद्धस्स वा " ऐसा कहा है। उत्कृष्ट आवाधाके विना उत्कृष्ट स्थिति

उक्कस्सावाधाए विणा उक्कस्सिट्टिश ण होदि ति जाणावणहं उक्कस्सियाए आबाहाए इदि भीणदं। विदियादिसमएसु आवाहा उक्कस्सिया ण हेदि ति पुच्वकोडितिमाग-मावाहं काऊण देव-णेरह्याणं उक्कस्साउअं वंधमाणपदमसम्प् चेव उक्कस्साउअवेयणा होदि ति भणिदं।

#### तव्वदिरित्तमणुक्कस्सा ॥ १३ ॥

तदो उक्कस्सादो वदिरित्तं तन्विदिरितं, सा अणुक्कस्सा। एसा अणुक्कस्सकाठवेयणा असंखेजजियणा। तेण तिस्से सामितं पि असंखेजजियणं। तं जहा — पुन्वकोडितिभागमाषाहं काऊण तेत्तीससागरोवमाउअं जेण बद्धं सो उक्कस्सकाठमामी। जेण समऊणं पबद्धं सो अणुक्कस्सकाठसामी। जेण [ दुसमऊणं पबद्धं सो वि अणुक्कस्सकाठसामी। जेण] तिसमऊणं पबद्धं सो वि अणुक्कस्सकाठसामी। एवमसंखेजजभागहाणी होदूण ताव गच्छिदं जाव जहण्णपरित्तासंखेजजेण उक्कस्साउडिदिं खंडिदूण तत्थ एगखंडं परिहीणो ति। पुणो उक्कस्साउअं उक्कस्ससंखेजजेण खंडेदृण तत्थ एगखंडपरिहीणे असंखेजजभागहाणीए परिसमत्ती संखेजजभागहाणीए आदी च होदि। एवं संखेजजभागहाणी। होदूण ताव गच्छिदे जाव उक्कस्साउअरस अद्धं समऊणं परिहीणं ति।

नहीं होती है, यह ज्ञापन करानेके लिये 'उक्किस्सयाए आबाहाए 'ऐसा कहा है। चूंकि द्वितीयादिक समयोंमें आबाधा उत्कृष्ट होती नहीं है, अतः पूर्वकोटिके तृतीय भागको आबाधा करके देवों व नारिकयोंकी उत्कृष्ट आयुको बाधनेवांळ जीवके बन्धके प्रथम समयमें ही उत्कृष्ट आयुवेदना होती है, ऐसा कहा है।

उससे भिन्न अनुत्कृष्ट वेदना होती है ॥ १३॥

उससे अर्थात् उत्कृष्टसे विपरीत आयु कर्मकी वेदना कालकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट वेदना होती है। यह अनुत्कृष्ट कालवेदना असंख्यान भेद स्वरूप है। इसीलिय उसके स्वामी भी असंख्य प्रकार हैं। यथा — पूर्वकेटिक तृतीय भागको आवाधा करके तेतीस सागारीपम प्रमाण आयुको जिसने बांधा है वह कालकी अपेक्षा उत्कृष्ट वेदनाका स्वामी है। जिसने एक समय कम उत्कृष्ट आयुको बांधा है वह अनुत्कृष्ट कालवेदनाका स्वामी है। जिसने [दे। समय कम उत्कृष्ट आयुको बांधा है वह भी अनुत्कृष्ट कालवेदनाका स्वामी है। जिसने ] तीन समय कम उत्कृष्ट आयुको बांधा है वह भी अनुत्कृष्ट कालवेदनाका स्वामी है। इस प्रकार असंख्यातभागहाति होकर तब तक जाती है जब तक जघन्य परीतासंख्यातसे उत्कृष्ट आयुक्ति खण्डित करनेपर उसमेंसे एक खण्ड प्रमाण हानि नहीं हो जाती। प्रधात् उत्कृष्ट आयुक्ते। उत्कृष्ट संख्यातभागहानिकी समाप्ति और संख्यातभागहानिका प्रारम्भ होता है। इस प्रकार संख्यातभागहानिकी समाप्ति और संख्यातभागहानिका प्रारम्भ होता है। इस प्रकार संख्यातभागहानिकी समाप्ति और संख्यातभागहानिका प्रारम्भ होता है। इस प्रकार संख्यातभागहानि होकर तथ तक जाती है जब तक उत्कृष्ट आयुका पक समय कम अर्थ भाग हीन नहीं हो जाता।

पुणो उक्कस्साव।हं काऊण उक्कस्साउअस्स अद्धे पबद्धे संखेजजगुणहाणी होदि। पुणो समऊणे अद्धे पबद्धे वि संखेज्जगुणहाणी चेव । एवं संखेजजगुणहाणी ताव गच्छदि जाव उक्कस्साउभं जहण्णपरित्तासंखेज्जेण खंडेदण तत्थ एगखंड रूवाहियं सेसं ति । एतो पहाडि असंखेजन्मणहाणी चेव होदण गच्छदि । एवं ताव णेदव्वं जाव पुष्वकोडि-तिभागमाबाहं काऊण देवेस दसवस्ससहस्साउअं बंधिदण हिदो ति । पुणा पदेण आउएण समाणमणुस्ताउअं घेत्रण समऊण-दुसमऊणादिकमेण अधिद्विराल्णेण णेदन्वं जाव भवसिद्धियचरिमसमभो नि । एवं कदे पुच्वकोडित्तिभागणब्भिद्धियसमऊणतेतीस-सागरीवममेत्तद्वाणवियप्पा सामित्तवियप्पा च ठद्धा होंति ।

संपि एत्थ जीवसमुदाहारी छिद्द अणियोगद्दोरीह उच्चदे । तं जदा - उक्कस्सए द्राणे जीवा अत्थि । तदणंतरहेडिमहाणे वि जीवा अत्थि । एवं णदव्वं जाव अणुक्कस्स-जहण्णद्राणे ति ।

आउअस्स उक्कस्सए हाणे जीवा असंखेज्जा, णेरइयउक्कस्साउअं षंधमाण-जीवाणमसंखेजजाणमुबलंभादो । एवं सब्बत्थ णेदब्वं । णवरि एइंदियपाओग्गद्वाणेस एक्केक्केस जीवा अणंता । तत्ती देहिमेस खवगसेडीए चेव लब्भमाणेस संखेजजा ।

पुनः उत्कृष्ट आवाधाको करके उत्कृष्ट आयुके अर्ध भागको बांधनेपर संख्यातगुणहानि होती है। पश्चात् एक समय कम अर्ध भागके बांधनेपर भी संख्यातगणहानि ही होती है। इस प्रकार संख्यातगुणहानि तब तक जाती है जब तक कि उत्कृष्ट आयुक्ता जघन्य परीतासंख्यातसे खण्डित करमेपर उसमेंसे एक अधिक एक खण्ड रोप रहता है। अब यहांसे असंख्यातगुणहानि ही होकर जाती है। इस प्रकार तब तक ले जाना चाहिये जब तक पूर्वकोढिक तृतीय भागको आवाधा करके देवोंमें दस हजार वर्ष पमाण आयुको बांधकर स्थित नहीं होता।

पश्चात् इस आयुके समान मनुष्यायुक्ती प्रहणकर एक समय कम दो समय कम इत्यादि कमसे अध स्थितिके गलनेसे भवसिद्धिकके अन्तिम समय तक ले जाना चाहिये। ऐसा करनेपर पूर्वकोटिके तृतीय भागसे अधिक व एक समय कम तेतीस सागरीपम प्रमाण स्थानविकरूप और स्वामित्वविकरूप प्राप्त होते हैं।

अब यहां छह अनुयोगद्वारोंके द्वारा जीवसमुदाहारको कहते हैं। यथा-उत्ह्रष्टु स्थानमें जीव हैं। उससे अनम्तर नीचेके स्थानमें भी जीव हैं। इस प्रकार अनुत्कृष्ट- जघन्य स्थान तक ले जाना चाहिये।

आयुके उत्कृष्ट स्थानमें असंस्थात जीव हैं, क्योंकि, नारिकयोंकी उत्कृष्ट आयकी बांघनेवाले अलंख्यात जीव पाये जाते हैं। इसी प्रकार सब स्थानोंमें जानना चाहिये। विशेषता इतनी है कि एकेन्द्रियके योग्य स्थानोंमेंसे एक एक स्थानमें अनुस्त जीव हैं । उससे तीचेके अपकश्चिम ही पाये जानेबाले स्थानीमें संबदात जीव हैं।

सेडी ण सक्कदे णेद्रं, विसिट्ठवएसाभावादो ।

1555

उक्कस्सद्वाणजीवपमाणेण सन्बद्धाणजीवा केवडिएण कालेण अविद्योरिक्जंति ? भणतेण कालेण । एवं तसकाइयपाओग्गसन्वद्वाणजीवाणं वत्तव्वं । एइंदियपाओग्गद्वाण-जीवपमाणेण सन्वजीवा केविचरेण कालेण अविहारेज्जंति ? अंतीमहत्तेण । सञ्बत्ध णेदच्वं ।

उक्कस्सए द्राणे जीवा सन्वजीवाणं केवडिओ भागो ? अणंतिमभागो । एवं तसपाओगगसन्बद्गाणेस वत्तव्वं । वणप्पदिकाइयपाओगोस द्वाणेस सन्बद्गाणजीवाणम-संखेजजिद्यागी। एवं सञ्वत्थ वणप्प्रदिपाओमगद्राणेस वत्तव्वं।

सन्वरधीवा जहण्णए द्राणे जीवा । उक्तरसाए द्राणे जीवा असंखेजनगणा । अज-हण्ण-अणुक्कस्सूएस हाणेस जीवा अणंतगुणा । अणुक्कस्सए हाणे जीवा विसेसाहिया । अजढण्णएस डाणेस जीवा विसेसाहिया । सव्वेसु डाणेसु जीवा विसेसाहिया । एवसुक्कस्स-सामित्तं समत्तं ।

सामित्तेण जहण्णपदे जाणावरणीयवेदणा कालदो जहण्णिया कर्स ? ॥ १४ ॥

श्लेणिप्ररूपणा करना शक्य नहीं है, क्योंकि, उसके सम्बन्धमें विशिष्ट उपवेशका अभाव है।

उत्क्रष्ट स्थान सम्बन्धी जीवोंके प्रमाणसे सब स्थानोंके जीव कितने कालके द्वारा अपहत होते हैं ? उक्त प्रमाणसे वे अनन्त कालके द्वारा अपहत होते हैं। इसी प्रकार त्रसकायिक प्रायोग्य सब स्थानीके जीवीकी प्रक्रपणा करना चाहिये। एकेन्द्रिय प्रायोग्य स्थानों सम्बन्धी जीवींके प्रमाणसे सब जीव कितने काल द्वारा अपहत होते हैं ? उक्त प्रमाणसे वे अन्तर्मृहर्त कालके द्वारा अपहृत होते हैं। इसी प्रकार सर्वत्र ले जाना चा।हिये।

उत्कृप स्थानमें जीव सब जीवोंके कितनेचे भाग प्रमाण हैं ? वे उनके अनन्तर्वे भाग प्रमाण हैं। इसी प्रकार त्रस प्रायोग्य सब स्थानोंमें कहना चाहिये। बनस्पतिकायिक प्रायोग्य स्थानें।में सब स्थानेंकि जीवेंकि असंख्यातवें भाग प्रमाण हैं। इसी प्रकार सर्वत्र वनस्पतिकायिक प्रायोग्य स्थानोंमें कहना चाहिये।

जघन्य स्थानमें सबसे स्तोक जीव हैं । उत्कृष्ट स्थानमें उनसे असंख्यात-गुणे जीव हैं। अजधन्य-अनुत्कृष्ट स्थानीमें जीव उनसे अनन्तगुणे हैं। अनुत्कृष्ट स्थानमें जीव उनसे विशेष अधिक हैं। अज्ञघन्य स्थानोंमें जीव उनसे विशेष अधिक हैं । सब स्थानों में जीव उनसे विशेष अधिक हैं । इस प्रकार स्वामित्व समाप्त हुआ।

स्वामित्वसे जघन्य पदमें ज्ञानावरणीयकी वेदना कालकी अपेक्षा किसके होती है ? ॥ १४॥

जहण्णपदे इदि पुन्वुत्तअदियारसंभाठणहं णिहिहं । सेसकम्मपिडसेहहो णाणावरणीय-णिहेसो । काठणिहेसो खेत्तादिपिडसेहफठो । पुन्वाणुपुन्विकमं मोत्त्व पञ्छाणुपुन्वीए जहण्णसामित्तपरूवणं किमहं कीरदे ? ण, तीहि वि आणुपुन्वीहि पर्कविदे दोसो णित्य ति जाणावणहं तहापरूवणादो । अधवा, जहण्णहाणादो उक्कस्सहाणं संगहिदासेसहाण-वियपत्तादो पहाणमिदि जाणावणहं पुन्वमुक्कस्सहाणपरूवणा कदा । संसं सुगमं ?

## अण्णदरस्स चरिमसमयछदुमत्थस्स तस्स णाणावरणीयवेयणा कालदो जहण्णा ॥ १५ ॥

ओगाहणादिभेदेहि' जहण्णकालिवरोहाभावपक्ष्वणहमण्णदरस्से ति भिणदं । छरुमं णाम आवरणं, तिम्ह चिद्वदि ति छदुमत्था, तस्स छदुमत्थस्से ति णिद्देसेण केवितपिडि-सेहो कदो । चिरमसमयछदुमत्थस्से ति णिद्देसो दुचिरमादिछदुमत्थपिडिसेहफलो । खीण-कसायदुचिरमसमए किण्ण जहण्णसामित्तं दिज्जेद १ ण, तत्थ णाणावरणीयस्स दुसमइयिदि-

'जघन्य पदमें 'यह निर्देश पूर्वोक्त अधिकारका स्मरण करानेके लिये कहा है। शेष कमें का प्रतिषेध करनेके लिये 'क्षानायरणीय 'पदका निर्देश किया है। कालके निर्देशका प्रयोजन क्षेत्रादिकोंका प्रतिषेध करना है।

शंका — पूर्वातुपूर्वीक्रमको छोड़कर पश्चादातुपूर्वीसे जघन्य स्वामित्वकी प्रक्रपणा किसलिये की जा रही है ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, तीनों ही आनुपूर्वियोंसे प्ररूपणा करनेपर कोई दोष नहीं होता, यह जतलानेके लिये यहां पश्चादानुपूर्वीक्रमसे प्ररूपणा की गई है। अधवा जघन्य स्थानकी अपेक्षा समस्त स्थानभेदीका संप्रहकर्ता होनेसे उत्कृष्ट स्थान प्रधान है. यह ज्ञात करानेके लिये पहिले उत्कृष्ट स्थानकी प्ररूपणा की गई है।

रोष कथन सुगम है।

जो कोई भी जीव छद्मस्थ अवस्थाके अन्तिम समयमें वर्तमान है उसके कारुकी अपेक्षा ज्ञानावरणीय कर्मकी जघन्य वेदना होती है ॥ १५॥

अवगाहनादिक भेदोंसे जग्रन्य कालवेदनांके होनेमें काई विरोध नहीं है, यह सतलानेके लिये सूत्रमें 'अन्यतर 'एदका उपादान किया गया है। छद्म शब्दका अर्थ आवरण है, उसमें जो स्थित है वह छद्मस्थ कहा जाता है। उक्त छद्मस्थका निर्देश करनेसे केवलीका प्रतिषेध किया गया है। 'अस्तिम समयव्यती छद्मस्थ दिन निर्देशका फल द्विचरम-त्रिचरम आहि समयोंमें वर्तमान छद्मस्थोंका प्रतिषेध करना है।

शंका — झीणकषाय गुणस्थानके द्विचरम समयमें जघन्य वेदनाका स्वामित्व स्यों नहीं दिया जाता है ?

१ मतिषु 'कम्मं ' इति पाठः । २ मतिषु 'ओगाहणमेदीह ' इति पाठः ।

दंसणादो । एवं तिचरिमादिछदुमत्थेसु वि जद्दण्णसामित्ताभावो जाणिद्ण वत्तव्वो । तम्हा खीणकसायचरिमसमए एगसमइयद्विदिणाणावरणकम्मक्खंधे जद्दण्णसामित्तं होदि ति घेत्तव्वं ।

#### तव्वदिरित्तमजहण्या ॥ १६ ॥

एदम्हादो जं वदिरित्तं तमजहण्णा काठनेयणा होदि । तं च अणेयित्रयपं । तेण तन्मेदपरूवणादुवारेण तेसिं द्वाणाणं सामित्तपरूवणं कस्सामा । तं जहा — एगो खबगो कम्माणि परिवाडीए खित्रय चिरमसमयखीणकसाई जादो । तस्स खीणकसायस्स चिरमसमए एगा द्विदी एगसमयकाठपमाणा अन्छिदा । तस्स णाणावरणीयनेयणा काठदो जहण्णा । एसो जहण्णकाठसामी । पुणो अण्णेगो जीनो पुञ्जविधाणेणागंत्ण दुचिरमसमय-खीणकसाई जादो । सो अजहण्णकाठसामी । एदं बिदियद्वाणं । पुणो अण्णे। जीनो तिचिरमसमयखीणकसाई जादो । एसो वि अजहण्णकाठसामी । तं तदियं द्वाणं । एवं चिरतरहाण-सामिणो होति ।

समाधान—नहीं, क्यें।िक, वहां आनावरणीयकी दे। समय प्रमाण स्थिति देखी जाती है।

इसी प्रकार त्रिचरम आदि छद्मस्थोंमें भी जघन्य वेदनाके स्वामित्वका अभाव जानकर कहना चाहिये। इसीिलये शीणकषायके अन्तिम समयमें ज्ञानावरण कर्मस्कन्थकी एक समयवाली स्थिति युक्त जीव जघन्य वेदनाका स्वामी होता है, ऐसा प्रहण करना चाहिये।

जघन्य वेदनांस भिन्न अजघन्य वेदना होती है ॥ १६ ॥

इस जघन्य वेदनासे जो भिन्न है वह कालकी अपेक्षा अजघन्य वेदना है। वह अनेक भेद कर है। इसिलये उसके भेदोंकी प्रकर्णणा करते हुए उन स्थानोंके स्वामित्वकी प्रकरणा करते हैं। यथा— कोई एक क्षपक परिपाटीसे कमौंका क्षपण करके क्षीण-कषायके अन्तिम समयवर्ती हुआ। उक्त जीवके क्षीणकर्णाय होनेके अन्तिम समयमें एक समय काल प्रमाण एक स्थिति रहती है। उसके ज्ञानावरणीयकी वेदना कालको अपेक्षा जघन्य होती है। यह जघन्य कालवेदनाका स्वामी है। पुनः एक कुसरा जीव पूर्व विधिसे आ करके क्षीणकषायके द्विचरम समयवर्ती हुआ। यह अजघन्य क लवेदनाका स्वामी है। यह द्वितीय स्थान है। पुनः एक और जीव क्षीणकषायके त्रिचरम समयवर्ती हुआ। यह भी अजघन्य कालवेदनाका स्वामी है। वह तीसरा स्थान है। इसी प्रकार चतुर्थ पंचम आदिके क्रमस क्षीणकषायकालको संख्यातीय भाग तक उतारना चाहिये। ये सब निरन्तर स्थानोंके स्वामी होते हैं।

१ प्रतिषु 'एवं ' इति पाठः ।

पुणो अण्णो जीवो पुन्वविद्दाणेणागंतूण पुन्वणिरुद्धिद्दिरिए तदणंतरहेिहमखीणकसाई जादो ! एदं सांतरमपुणरुत्तद्वाणं, पुन्विन्छहाणं पेक्सिद्ण अंतोमुहृत्तमेत्तिहिदीहि
अंतिर्णुप्पण्णतादो । तं कषं णव्वदे १ एत्य चिरमिहिदिखंडयचिरमफाठीए उवलंभादो,
उविरमिहिदिमि तदणुवलंभादो । एतो पहुडि हेट्ठा समऊणुक्कीरणद्भोमत्तिणंरतरहाणेमु
समुप्पण्णेसु सइं सांतरहाणमुप्पज्जिद । कुदो १ अप्पिद-अप्पैदिहिदखंडयस्स चिरमफाठिमेत्तमंतिरद्णुप्पतीदो । एवमोदोरदव्वं जाव अणियहिअद्धाए संखेज्जिदमागो ति । तत्थतणअणियहिहिदिसंतादो बादरहंदियपज्जत्तयस्स णाणावरणजहण्णहिदिसंतं विसेसाहियं पिठदोवमस्स असंखेज्जिदमागेण ।

पुणे। एदमणियिद्दिदिसंतं मोत्ण बादरेइंदियपज्जत्तयस्स जहण्णिद्दिसंतं धेनूण समउत्तरं विद्वद्ण पबद्धे णिरंतरमण्णमपुणरुत्तद्वाणं उप्पञ्जिदि । पुणे। एदं काए वष्ट्वीए विद्वदे ति उत्ते असंखेज्जभागवद्वीए । एदस्स विद्वदसमयस्स आगमण्डं को भागद्वारो । बादरेइंदियधुविद्विदी । कुदो १ बादरेइंदियधुविद्विदीए बादरेइंदियधुविद्विदिमवद्दिरिय उद्धमेग-

पश्चात् दूसरा एक जीव पूर्व विधिसे आकर पूर्वकी विवक्षित स्थितिसे तदनन्तर अधस्तन क्षीणकपायी हुआ। यह सान्तर अपुनरुक्त स्थान है, क्योंकि, पूर्वके स्थानकी अपेक्षा अन्तर्मुहर्त मात्र स्थितियोंके अन्तरसे यह स्थान उत्पन्न हुआ है।

शंका - यह कैसे जाना जाता है?

समाधान — क्योंकि, यहां अन्तिम स्थितिकाण्डककी अन्तिम फालि पायी जाती है, परन्तु ऊपरकी स्थितिमें वह नहीं पायी जाती।

यहांसे प्रारम्भ होकर नीचे एक समय कम उत्कीरणकालके बराबर निरम्तर स्थानोंके उत्पन्न होनेपर एक वार सान्तर स्थान उत्पन्न होता है, क्योंकि, विवक्षित विवक्षित स्थितिकाण्डककी अन्तिम फालि प्रमाण अन्तर करके वह उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार अनिवृत्तिकरणकालके संख्यातवें भाग तक उतारना चाहिये। वहांके अनिवृत्तिकरणके स्थितिसस्वसे बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त जीवके हानावरणका जधन्य स्थितिसस्व पत्योपमके असंख्यातवें भागसे विदीप अधिक है।

पुनः इस अनिवृत्तिकरणके स्थितिसत्त्वको छोड़कर और बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तके जघन्य स्थितिसत्त्वको ब्रहण करके एक एक समय बढ़कर बांधनेपर दूसरा निरन्तर अपनरक्त स्थान उत्पन्न होता है।

शंका—यह कै।नसी वृद्धि द्वारा वृद्धिंगत हुआ है ? समाधान—वह असंख्यातभागवृद्धिक द्वारा वृद्धिंगत हुआ है।

र्यका — इस बढ़े हुए समयके निकालनेके लिये भागहार क्या है ? समाधान — इसके लिये भागहार बादर एकेन्द्रियकी ध्रुवस्थिति है, क्योंकि, बादर एकेन्द्रियकी ध्रुवस्थितिका बादर एकेन्द्रियकी ध्रुवस्थितिमें भाग देनेपर जो एक

१ आप्रतो 'अप्पिद-अण्पिद ' इति पाठः । इ. ११-१६.

समय लब्ध होता है उसे ध्रुवस्थितिको प्रतिराशि करके मिला देनेपर वर्तमान वृद्धिका स्थान उत्पन्न होता है।

उत्तरोत्तर दो-दो समय बढकर बांधनेवाले जीवके भी असंख्यातभागवृद्धिः स्थान ही होता है, क्योंकि, पूर्व भागहारके द्वितीय भागका ध्रवस्थितिमें भाग हेनेपर दो समय आते देखे जाते हैं। उत्तरीत्तर तीन तीन समय बढ़कर बांधनेवाले-के भी असंख्यातभागवृद्धि ही होती है, क्योंकि, ध्रुवस्थितिके तृतीय भागका भ्रवस्थितिमें भाग देनेपर वृद्धिगत तीन समयोंकी प्राप्ति देखी जाती है। चार-चार समय उत्तरोत्तर बढ़कर बांधनेवालेके असंख्यातभागबृद्धि ही होती है. क्योंकि, ध्रवस्थितिके चतुर्थ भागका ध्रवस्थितिमें भाग देनेपर वृद्धिप्राप्त चार इपोकी उपलब्धि देखी जाती है। इस प्रकार बादर पकेन्द्रियकी ध्वस्थितिके ऊपर बादर एकेन्द्रियकी ध्रवस्थितिमें जितनी पर्यापमशलाकार्य हैं उतन मात्र समयोकी बुद्धि हो चुक्रनेपर भी असंख्यातभागवृद्धि ही होती है, क्योंकि, पत्योपमका भ्रव-स्थितिमें भाग देनेपर ध्वस्थितिकी पत्योपमदालाकाओं प्रमाण वृद्धिगत समयोकी उप-लिख देखी जाती है। तत्पश्चात एक समयकी वृद्धि है। कर बांधनेवालेक भी असंख्यातभागवृद्धि ही होती है, क्योंकि, कुछ कम पत्योपनका ध्रवस्थितिमें भाग हेनेपर एक अधिक परयोपमशलाकाओं प्रमाण समयोंकी उपलब्धि देखी जाती है। ध्रवस्थितिमें जितनी पत्योपमदालाकार्ये हैं उनसे दुनी वृद्धिके होनेपर भी असं-क्यातमागवृद्धि ही होती है, क्योंिक, पल्योपमके अर्घ भागका ध्वस्थितिमें भाग देनेपर दुनी ध्रवस्थितिकी पत्योपमशलाकार्ये प्राप्त होती हैं। इस प्रकार पत्योपमकी

तात्रतौ 'वहुमाणविद्विद्वाणुप्पत्तीदो ' इति पाठः । २ अ-काप्रत्योः '- माग्मुवलंभादो' इति पाठः ।

गारसलागमेत्तपढमवग्गम्लाणि विद्वृद्ण बंधमाणस्स वि असंखेज्जभागविद्विद्वाणं चेव होिद । कुदो १ पिलदोवमवग्गम्लेण धुविद्विदिए ओविद्विदाए धुविद्विदिपिलदोवमसलागमत्तपिलदोवमपढमवग्गम्लाणमागमुवलंभादो । एवं बादरधुविद्विदिए भागहारे। पिलदोवमिषिदियवग्गम्लं होद्ण, पुणो आवित्यं देविष्ण जाव जहण्णपिरत्तासंखेज्जं पत्तो ति ताव बङ्कावेदव्वो । एवं बिद्धिद वि असंखेज्जभागवङ्गी चेव । कुदो १ जहण्णपिरत्तासंखेज्जं पत्तो ति ताव बङ्कावेदव्वो । एवं बिद्धिद वि असंखेजजभागवङ्गी चेव । कुदो १ जहण्णपिरत्तासंखेजजेण बादरेइंदियधविद्विप् ओविद्विदाए बिद्धिद्वाणमुवलंभादो । बादरेइंदियवीचारहाणाणि पेविस्वद्ण एदे बिद्धिदसमया असंखेजजगुणा होति, पिलदोवमस्स संखेजजिदमागत्तादो, आविलयाए असंखेजजिदमागेण पिलदोवमे मागे हिदे बादरेइंदियवीचारहाणाणं पमाणुप्तिदो; बादरेइंदियउक्कस्सिहिदीए उविर समउत्तरादिक्किमण बंधो ण लब्मिद ति ।

संपिद्ध द्विदिघादमस्सिद्ण उविरमहाणाणमुप्पत्ती परूवेदय्या । तं जहा—
पादरेइंदियउक्कस्सिद्धिदो समउत्तरं घादिदृण इविदे असंखेज्जभागवड्ढी होदि । उविरमद्विदिं पुणे। घादिद्ण बादरेइंदियउक्कस्सिद्धिदबंधादो दुसमउत्तरं कार्ण् इविदे तमण्णमपुणस्त्तमसंखेज्जभागवङ्खिद्धाणं होदि । तिसमउत्तरं कार्ण् इविदे अण्णमपुणस्त-

गुणकारभूत दालाकाओं प्रमाण पत्योपम प्रधमवर्गमूलीकी वृद्धि होकर बांधनेवालेके भी असंख्यातभागवृद्धिका ही स्थान होता है, क्योंकि, पत्योपमके वर्गमूलका ध्रुव-स्थितिमें भाग देनेपर ध्रुवस्थितिकी पत्योपमदालाकाओं प्रमाण पत्योपम-प्रथम वर्गमूलोंकी उपलब्धि पायी जाती है। इस प्रकार बादर एकेन्द्रियकी ध्रुवस्थितिका भागहार पत्योपमका द्वितीय वर्गमूल होकर, फिर क्रमन हीन होकर तृतीय वर्गमूल होकर, फिर आवली होकर, जब तक जधन्य परीतासंख्यात प्राप्त नहीं होता तब तक बढ़ाना चाहिये। इस प्रकार भागहारके बढ़नेपर भी असंख्यातभागवृद्धि ही होती है, क्योंकि, जधन्य परीतासंख्यातका बादर एकेन्द्रियकी ध्रुवस्थितिमें भाग देनेपर वृद्धिप्राप्त अंक उपलब्ध होते हैं। ये वृद्धिगत समय बादर एकेन्द्रियके वीचारस्थानीकी अपेक्षा असंख्यातगुणे हैं, क्योंकि, व पत्थोपमके संख्यातवें भाग प्रमाण है, आवलीक असंख्यातवें भागका पत्थोपमर्थ भाग देनेपर बादर एकेन्द्रियके वीचारस्थानीका प्रमाण उत्पन्न होता है तथा बादर एकेन्द्रियकी उत्दृष्ट स्थितिके ऊपर एक समयादिककी अधिकताके कमसे बन्ध नहीं पाया जाता।

अब स्थितिघातका आध्य करके उपरिम स्थानोंकी उत्पत्तिकी प्ररूपणा करते हैं। यह इस प्रकार है— बादर एकेन्द्रियंकी उत्कृष्ट स्थितिमेंसे एक-एक समय घात करके स्थापित करनेपर असंख्यातभागवृद्धि होती है। पश्च.त् उपरिम स्थितिको किरसे घातकर बादर एकेन्द्रियंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धसे दो दो समय अधिक करके स्थापित करनेपर वह दूसरा अपुनरुक्त असंख्यातभागवृद्धिका स्थान होता है। तीन-तीन समय अधिक करके स्थापित करनेपर अन्य अपुनरुक्त स्थान होता है। इस

हाणं होदि । एवं णेदव्वं जाव बादरेइंदियध्वद्विदिं जहण्णपरित्तासंखेज्जेण खंडेदण एगखंडमेर्राण विष्ट्रदृष्टिचदि ति । पुणो एदस्सुविर द्विदिघादेण समउत्तरं विष्ट्रदे वि असंखज्जभागवडी होदि।

एदरस्स छेदभागहारो । तं जहा- जहण्णपिरत्तासंखेज्जं विरहेदूण बादरेइंदिय-धुवहिदिं समखंडं काद्ण दिण्णे विरलणक्ष्वं पडि जदण्णपरित्तासंखेडजेण खंडिदेगखंड-मागच्छदि । पुणो एदं समयाहियमिच्छामो ति एत्य एगरूवधरिदं हेट्टा विरिलिय तं चेव समखंडं काद्रण दिण्णे एगरूवस्स विड्डिपमाणं पाविद् । पुणो एदं उविर दाद्रण समकरणं करिय रूवाहियहेडिमविरलणमेत्तद्धाणं गंतूण जिद एगरूवपरिहाणी लन्भिद तो उवीरमिवरलणाए किं लभामा ति पमाणेण फलगुणिदमिच्छमाविद्विय लद्धमेगरूवस्स असंखेजजिद भागम्बरिमविरलणाए

> अच्छेदनस्य राशेः रूपं हेदं वदन्ति गणितज्ञाः । अंशाभावे नाशं छेदस्याहरूतदन्वेव ॥ ५॥

प्रकार बादर एकेन्द्रियकी ध्रवस्थितिको जघन्य परीतासंख्यातसे खण्डित करके एक खण्ड मात्रसे बुद्धिगत है।कर स्थितिके स्थित है।ने तक के जाना चाहिय। पश्चात इसके ऊपर स्थितिघातसे उत्तरोत्तर एक एक समय बढ्नेपर भी असंख्यातभागवृद्धि होती है।

इसके छेदभागहारको कहते हैं। यथा - जधन्य परीतें संख्यातका विरलन करके ऊपर बादर एकेन्द्रियकी धवस्थितिका समखण्ड करके देनपर एक एक विरलन अंकके श्रति जधन्य परीतासंख्यातसे खिरडत करनेपर एक खण्ड प्राप्त होता है। फिर चूंकि इसे एक समय अधिक चाहते हैं, अतः एक अंकके प्रति प्राप्त राशिका नीचे विरलन करके ऊपर उलको ही समखण्ड करके देनेपर एक रूपका वृद्धिप्रमाण प्राप्त होता है। फिर इसको ऊपर देकर समकरण करके एक अधिक नीचेक विरलन प्रमाण स्थान जाकर उसका ही समखण्ड करके देने-पर एक रूपका वृद्धिप्रमाण प्राप्त होता है। इसको ऊपर देकर समकरण करके एक अधिक नीचेकी विश्लन राशिके बराबर स्थान जाकर यदि एक रूपकी हानि प्राप्त होती है तो उपरिम विरलनके बराबर स्थान जाकर कितनी हानि प्राप्त होगी, इस प्रकार फल राशिसे गुणित इच्छा राशिमें प्रमाण राशिका भाग देनेपर जो पक रूपका असंख्यातवां आग प्राप्त होता है उसको ऊपरकी विरलन राशिमेंसे-

जब राशिमें कोई छेद नहीं होता तब गणितज्ञ उसका छेद एक मान लेते हैं (जैसे ३ =  $\frac{3}{5}$ )। और जब अंशका अभाव हो जाता है तब छेदोंका भी नाश समझना चाहिये ( $\frac{1}{10}$  -  $\frac{1}{10}$  =  $\frac{1}{10}$  =

२ अ-नाप्रयोः ' हिदहिदि ' शते पाठः ।

एदेण ठक्खणेण सिरसंछंदं काद्ण सेहिंदे सुद्धसंसमुक्कस्ससंखेज्जमेगरूवस्स असंखेज्जा भागा च भागहारो होदि । एदेण बादरधुविहिदीए अविहिदाए इन्छिदहाणस्स विह्नसमया आगच्छंति । पुणे। हिदिघादेण दुसमउत्तरं हिदिं धरेद्ण हिदस्स वि असंखेज्ज-भागवङ्गीए अण्णमपुणस्तहाणं होदि । एत्थ वि छेदभागहारो चेव । तिसमउत्तरं धरेद्ण हिदस्स असंखेज्जभागवङ्गीए अण्णमपुणस्तहाणं होदि । एवं ताव छेदभागहारे। होद्ण गच्छिदि जाव बादरेइंदियधुविहिदिं जहण्णपिरत्तासंखेज्जेण खंडेद्ण तत्थ एगखंडस्सुविर तं चव उक्कस्ससंखेज्जेण खंडेद्ण तत्थ एगखंड रूजणं विह्नदं ति । पुणे। संपुण्णं विह्नदे समभागहारे। होदि । कुदे। १ उक्कस्ससंखेज्जेण रूविहिएण जहण्णपिरत्तासंखेज्जे भागे हिदे उविरमविरलणाए अवणेदुभगरूवुवलंभादे। । एत्थ संखेजजमागवङ्गीए आदी असंखेज्ज-भागवङ्गीए परिसमत्ती च जादा ।

पुणी एदम्सुविर अण्णो जीवी हिदिघादं करेमाणो समउत्तरहिदिं घरेदूण हिदो । एत्थ वि संखेजजभागवड्ढी चेव । एदिस्से बड्ढीए छेदभागहारी हे।दि । तं जहा — उविर-मेगरूवधरिदं हेडा विरलेद्ण तं चेव समखंडं कादूण दिण्णे एक्केक्कस्स रूवस्स एगेगी समओ पावदि । पुणो एदं उविरमरूवधिरदेसु पिक्खिविय समकरणे कीरमाणे परिहीण-

इस नियमके अनुसार समखण्ड करके घट। देनेपर अवशिष्ठ उत्कृष्ट संख्यात व एक रूपका असंख्यात वहुभाग भागहार होता है। इसका बादर एकेन्द्रियकी ध्रुवस्थितिमें भाग देनेपर अभीष्ट स्थानके वृद्धिगत समय प्राप्त होते हैं। फिर स्थितिघातसे उत्तरोत्तर दो समयोंकी अधिकताको प्राप्त स्थितिको प्रहणकर स्थित हुए जीवके भी असंख्यातभागवृद्धिका अन्य अपुनरुक स्थान होता है। यहां भी छेदभागहार ही होता है। तीन तीनं समय अधिक स्थान होता है। इस प्रकार तब तक छेदभागहार होकर वृद्धिका अन्य अपुनरुक स्थान होता है। इस प्रकार तब तक छेदभागहार होकर जाता है जब तक कि बादर एकेन्द्रियकी ध्रुवस्थितिको जघन्य परीतासंख्यातसे खण्डित कर उसमेंसे एक खण्डके उत्पर उसको ही उत्कृष्ट संख्यातसे खण्डित करके उसमेंसे एक खण्डके उत्पर उसको ही उत्कृष्ट संख्यातसे खण्डित करके उसमेंसे एक खण्डके उत्पर उसको ही उत्कृष्ट संख्यातसे खण्डित करके उसमेंसे एक अंक कम एक खण्डकी वृद्धि नहीं हो जाती। तत्पश्चात् पूरे खण्ड प्रमाण वृद्धि हो जानेपर समभागहार होता है, क्योंकि, जघन्य परीतासंख्यातमें एक अधिक उत्कृष्ट संख्यातका भाग देनेपर उपरकी विरल्न राशिमेंसे कम करनेके लिये एक कप उपलब्ध होता है। अब यहां संख्यातभागवृद्धिका प्रारम्भ और असंख्यातभागवृद्धिकी समाप्ति हो जाती है।

इसके उत्पर अन्य जीव स्थितिघातको करता हुआ एक-एक समय अधिक स्थितिको लेकर स्थित हुआ। यहां भी संख्यातभागवृद्धि ही होती है। इस वृद्धिका छेदभागहार होता है। यथा— उत्परके एक एक अंकके उत्पर स्थित राशिका नीचे विरलन करके उत्पर उसको ही समखण्ड करके देनेपर हर एक अंकके प्रति एक एक समय प्राप्त होता है। फिर इसको उत्परके अंकींपर स्थित राशियोंमें मिलाकर रुवाणं पमाणं उच्चदे — रुवाहियहेडिमिवरलणमेत्तद्धाणं गंतूण जिंद एगरुवपिरहाणी लम्भि ते। उविरमिवरलणिम किं लमामे। ति पमाणेण फलगुणिदिच्छाए ओविडिदाए एगरुवस्स असंखेजजिदिमागे। आगच्छिद । एदमुक्कस्ससंखेजजिम्म सोहिदे एगरुवस्स असंखेजजा मागा रुवूणुक्कस्ससंखेजजे च मागहारे। हे।दि । पुणो दुसमउत्तरं विष्टिदे संखेजजभागविष्टिद्धाणं होदि । एदस्स वि छेदभागहारे। । तिसमउत्तरं विष्टिदे वि संखेजजभागविष्टिद्धाणं होदि । एदस्स वि छेदभागहारे। । तिसमउत्तरं विष्टिदे वि संखेजजभागविष्टिद्धाणं होदि । एवं ताव छेदभागहारे। होदण गच्छिदे जाव बादरेहंदियधुविहिदे उक्कस्ससंखेजजेण खंडेदण पुणो तत्थेगखंडं रुवूणुक्कस्ससंखेजजेण खंडेदण तत्थेगखंडं रुवूणुक्कस्ससंखेजजेण खंडेदण तत्थेगखंडं रुवूणुक्कस्ससंखेजजेण खंडेदण तत्थेगखंडं रुवूणुक्कस्ससंखेजजे विरलेद्यण उविरिमेगरुवधिरदं समखंडं कादण दिण्णे विष्टिपाणं हे।दि । एदमुविरिमरुवधिरिसु दादण समकरणे कीरमाणे रुवाहियहेडिमिवरलणमेत्तद्धाणं गंतूण एगरुवधिराणि होदि ति रुवाहियहेडिमिवरलणाए उविरमिवरलणाए ओविडिदाए एगरुवमागच्छिद । तिम उविरमिवरलणाए सोहिदे रुवूणुक्कस्ससंखेजजं भागहारे। होदि । पुणो एदेण

समकरण करते हुए हीन कपेंकि प्रमाणको कहते हैं— एक अधिक नीचेकी विरलन राशि प्रमाण अध्वान जाकर यदि एक कपकी हानि पायी जाती है तो ऊपरकी विरलन राशिमें वह कितनी प्राप्त होगी, इस प्रकार फलगुणित इच्छा राशिमें प्रमाण राशिका भाग देनेपर एक कपका असंख्यातवां भाग प्राप्त होता है। इसकी उत्कृष्ट संख्यातमेंसे कम करनेपर शेष एक कपका अलंख्यात बहुभाग और एक कम उत्कृष्ट संख्यात भागहार होता है। आगे दो-दो समय बढ़नेपर संख्यातभाग- बृद्धिका स्थान होता है। इसका भी छेदभागहार है। तीन तीन समय बढ़नेपर भी संख्यातभागवृद्धि ही होती है। इस प्रकार तब तक छेदभागहार होकर जाता है जब तक कि बादर एकेन्द्रियकी ध्रवस्थितिको उत्कृष्ट संख्यातसे खण्डित करके फिर उसमेंसे एक खण्डको एक कम उत्कृष्ट संख्यातसे खण्डित करनेपर उसमेंसे एक कम एक खण्ड प्रमाण वृद्धि नहीं। हो जाती। सम्पूर्ण खण्ड प्रमाण वृद्धि हो चुकनेपर समभागहार होता है।

#### शंका - वह कैसे ?

समाधान— एक कम उत्कृष्ट संख्यातका विरलन कर उपरिम विरलनेक एक क्रप्पर रखी हुई राशिको समखण्ड करके देनेपर बृद्धिका प्रमाण होता है। इसको उपरिम क्रपेंपर रखी हुई राशियोंके ऊपर देकर समकरण करते हुए एक अधिक नीचेकी विरलनराशि प्रमाण अध्वान जाकर चूंकि एक अंककी हानि होती है, मतः एक अधिक नीचेकी विरलन राशिका ऊपरकी विरलन राशिमें भाग देनेपर एक अंक आता है। उसको उपरिम विरलन राशिमेंसे कम करनेपर एक कम इस्कृष्ट संस्थात भागहार होता है।

बादरधुविहिदीए ओविहिदाए संखेज्जभागविह्नसमया लब्भिति । एवं छेदभागहार-समभाग-होरीहि हिदिघादमिसद्ग णेदन्वं जाव धुर्वाहिदिभागहारा दे। ह्वपमाणा पत्ती ति।

पुणी अण्णी जीवो द्विदिघादं करेमाणी समउत्तराए द्विदीए आगदी । तमण्णं संखेजज-भागविश्वद्वाणं होदि । पुणा एदस्स छेदभागहारा । तं जहा- उविरमएगरूवधरिदं विरहेदूण तं चेव समखंडं कादूण दिण्णे एक्केक्कस्स रूवस्स एगेगसमयपमाणं पाविद । पुणो एतथ एगरूवधरिदं घेतूण उविरमएगरूवधरिदम्मि दादूण समकरणे कीरमाणे रवा-हियहेडिमीवरलणमेत्तद्धाणं गंतुण एगरूवपरिहाणी होदि ति रूवाहियहेडिमीवरलणाए उनरिमनिरलणाए ओनिडिदाए एगरूनस्स असंखेजजदिभागो आगच्छीद । एदं सरिसक्टेंदं काद्ण दे। स्वेसु सोहिदे एगस्वस्त असंखेज्जा भागा सगलमेगरूवं च भागहारो होदि। पुणी एदेण बादरध्विदिमीविद्य लद्धमेत्ते वङ्गाविदे अण्णमपुणरुत्तं संखेज्ज-भागवाङ्किहाणं हे।दि । पुणी दुसम उत्तरं वाङ्किदे वि संखेजजभागवाङ्किहाणं एदस्स वि छेदभागद्वारो होदि। एदेण कमेण छेदभागद्वारो ताव गच्छिदि बादरधविद्विदि दोहि रूवेहि खंडेदण पुणा तत्थ एगखंडं रूऊणं दोहि रूवेहि अविहिरिय

फिर इसका बादर एंकन्द्रियकी ध्वस्थितिमें भाग देनेपर संख्यातभागवृद्धिके समय प्राप्त होते हैं। इस प्रकार छेदभागहार और समभागहारके द्वारा स्थिति-घातका आश्रय करके ध्विम्थितिभागहारके हो अंक प्रमाण प्राप्त होने तक ले जाना चाहिये।

पुनः दूसरा जीव स्थितिधातको करता हुआ उत्तरोत्तर एक एक समय अधिक स्थितिके साथ आया। वह संख्यातभागवृद्धिका अन्य स्थान होता है। अब इसके छेदभागहारको कहते हैं। यथा— ऊपरके एक अंकके प्रति प्राप्त राशिका विरलन करके उसे ही समखण्ड करके देनेपर एक एक अंकके प्रति एक एक समय प्रमाण प्राप्त होता है। फिर इसमेंसे एक अंकके ऊपर रखी हुई राशिको प्रहण कर उसे उपरिम एक अंकके प्रति प्राप्त राशिमें देकर समकरण करने हुए एक अधिक अधरतन विरलन प्रमाण स्थान जाकर चंकि एक रूपकी हानि होती है, अतः एक अधिक अधस्तन विरलनका उपरिम विरलनमें भाग देनेपर एक रूपका असंख्यातवां भाग प्राप्त होता है। इसकी समानखण्ड करके दो क्रपोंमेंसे घटा देनेपर एक रूपका असंख्यात बहुआग और एक पूर्ण रूप आगहार होता है। फिर इससे बादर ध्रुवस्थितिको अपवर्तित करनेपर जो लब्ध हो उतना बढ़ानेपर संख्यात-भागवृद्धिका अन्य अपुनरुक्त स्थान होता है। पुनः दो दो समय अधिक बढ़नेपर भी संख्यातमागवृद्धिका स्थान होता है। इसका भी छेदभागद्वार होता है। इस कमसे छेदभागहार तम तक जाता है जब तक बादर एकेन्द्रियकी भ्रुवस्थितिको दो कर्पोसे खण्डित करके उसमेंसे एक खण्डको एक कम करके पुनः दो कर्णोंसे खण्डित करनेपर टद्धरुवृणमेत्तं विद्वदं ति । संपुष्णे विद्वदे सममागहारो होदि । तं जहा—एगरूवं विरहेद्ण उविरमेगरूवधिरदं दाद्ण समकरणं करिय रूवाहियहेिष्टमिवरलणाए उविरमिवरलणाए ओविट्टदाए एगरूवमागच्छिद । तिम्म दोसु रूवेसु सोहिदे एगरूवं भागहारो होदि । एदेणोविट्टदबादरध्विष्टिदीए बादरध्विडिदीएं उविरें पिक्खताए संखेज्जगुणवङ्गीए आदी होदि, दोह्वेहि बादरध्विडिदीए गुणिदाए उपपण्णतादो । एदम्सुविर समउत्तरं विद्विदे छदगुणगारो होदि । दोण्णं रूवाणं उविर एगरूवविडिणीमत्तपक्खेवो उच्चदे । तं जहा—ध्विडिदीए वङ्गमाणाए जिद एगरूवगुणगारो लन्भिद तो एगसमयस्स किं लभाभो ति ध्विडिदीए एगरूवे ओविटिदे पक्खेवपमाणं होदि ।

एतथ धुविहिदि ति संदिहीए चत्तारि | ध | रूवाणि । एदस्स गुणगारो एतिओ होदि | ९ । पुणो एदेण बादरधुविहिदीए गुणिदाए रूवाहियदुगुणविहिहाणं होदि | ९ । पुणो दुसमउत्तरं विहिदे वि छेदगुणगारो होदि । एतथ पुच्वं व तेरासियकमेण च्छेदगुणगारो साहेयच्यो । तस्स पमाणमेदं | ५ । एदेण बादरधुविहिदीए गुणिदाए दुममउत्तरदुगुणविही

जो प्राप्त है। उसमेंसे एक कम करनेपर प्राप्त राशि प्रमाण बृद्धि नहीं है। जाती। पूर्ण लब्ध प्रमाण बृद्धिके होनेपर समनागहार होता है। यथा—

एक रूपका विरलन करके उत्पर उपरिम एक अंक के अति आप राशिको देकर समकरण करके एक अधिक अधस्तन विरलनका उपरिम विरलनमें भाग देनेपर एक रूप आप होता है। उसको दो रूपोंमेंसे कम कर देनेपर एक रूप भागहार होता है। इससे अपवर्तित बादर एकेन्द्रियकी ध्रुवस्थितिको उसकी ध्रुवस्थितिके उत्पर प्रक्षिप्त करनेपर संख्यातगुणवृद्धिका आरम्भ होता है, क्योंकि, वह बादर एकेन्द्रियकी ध्रुवस्थितिको दो अंकोंसे गुणित करनेपर उत्पन्न हुई है। इसके उपर उत्तरोत्तर एक एक समयकी वृद्धि होनेपर छेदगुणकार होता है। अब दो रूपोंके उपर वृद्धिके निमित्तभूत अक्षेपको कहते हैं। यथा— ध्रुवस्थिति अमाण वृद्धिके होनेपर यदि एक रूप गुणकार आप हेता है। यक समयकी वृद्धिमें क्या आप होता, इस प्रकार ध्रुवस्थितिसे एक रूपको अपवर्तित करनेपर प्रक्षेपका प्रमाण होता है।

यहां संदृष्टिमें घ्रुविस्थितिके लिये ४ अंक है। इसका गुणकार इतना (१) है। इससे बादर ध्रुविस्थितिको गुणित करनेपर एक अधिक दूनी वृद्धिका स्थान होता है— ४×१ = ९ = ४ × २ + १। दो समय अधिक वृद्धिके होनेपर भी छेदगुणकार होता है। यहां पिहलेके समान ही त्रैराशिक क्रमसे छेदगुणकारको सिद्ध करना चाहिये। उसका प्रमाण यह है— ६। इससे बादर ध्रुविस्थितिको गुणित करनेपर दो समय अधिक

१ अप्रतौ ' नादरअद्धुबद्विदीए ' इति पाठः । २ प्रतिषु ' उनिरेम ' इति पाठः ।

होदि [१०] । एदेण कमेण छेदगुणगारो होद्ण ताव गच्छिद जाव अण्णेगैरूवूणधुविदिन्मेत्तं विद्धिद ति । पुणो संपुण्णधुविद्धिए विद्धिदाए तिगुणविद्धी होदि, बादरधुविद्धिमेत्त-समयाणं जिद एगा गुणगारसलागा लन्भिद तो बादरधुविद्धिए कि लभामो ति पमाणेण फलगुणिदिच्छाए ओविद्धिए एगगुणगारसलागुवलंभादो । पुणो एदं सलागं दोसु रूवेसु पिक्सिविय बादरधुविद्धीए गुणिदाए तिगुणविद्धिशणं होदि । तस्स पमाणमेदं [१२] । पुणो एदस्सुविर समउत्तरं विद्धिदे छेदगुणगारो होदि । तं जहा — धुविद्धिमेत्तसमयाणं जिद एगरूवं गुणगारो लन्भिद तो एगसमेयस्स कि लभामो ति पमाणेण फलगुणिदिच्छाए ओविद्धिए एगरूवंस्तरस्स असंखेजजिदभागो आगच्छिद है। एदिम्मि तिसु रूवेसु पिन्खित एत्तियं होदि । एत्थ प्राप्तरस्स असंखेजजिदभागो आगच्छिद है। एदिम्मि तिसु रूवेसु पिन्खित एत्तियं होदि । एत्थ गुणगारे उपाइज्जमाणे पुव्विल्लमंसं दुगुणिय तिसु रूवेसु पक्खेवो कायव्वो । १ । २ । तिसमयउत्तरं विद्धिदे छेदगुणगारो होदि । एत्थ पुव्व-

त्राणी वृद्धि होती है- ४×३ = १० = ४×२ + २। इस कमसे छेदगुणकार होकर तह तक जाता है जब तक कि अन्य एक अंकसे कम ध्रवस्थिति प्रमाण वृद्धि नहीं हो जाती। पश्चात् सम्पूर्ण ध्रवस्थिति प्रमाण वृद्धिके हो जानेपर तिगुणी वृद्धि होती है। कारण यह है कि बादर एकेन्द्रियकी ध्रवस्थिति प्रमाण समयोंके यदि एक गुणकारदालाका पायी जाती है तो बादर ध्रुवस्थितिमें कितनी गुणकारदालाकार्ये प्राप्त होगीं, इस प्रकार फलगुणित इच्छामें प्रमाण राशिका भाग देनेपर एक गुणकारशलाका पायी जाती है। इस शलाकाको दो रूपोंमें मिलाकर उससे बादर ध्रवस्थितिको गुणित करनेपर तिगुनी वृद्धि होती है। उसका प्रमाण यह है— (२ + १) × ४ = १२। इसके ऊपर एक समय अधिक बढ़नेपर छेदगुणकार होता है। यथा - ध्रुवस्थिति प्रमाण समयोका यदि एक अंक गुणकार प्राप्त होता है तो एक समयका कितना गुणकार प्राप्त होगा, इस प्रकार फलगुणित इच्छामें प्रमाण राशिका भाग देनपर एक कपका असंख्यातवां भाग आता है—  $\frac{2 \times 2}{2} = \frac{2}{2}$ । इसको तीन क्र्योंमें मिलानेपर इतना होता है— ३ +  $\frac{?}{2}$  =  $\frac{?3}{2}$  । इसके द्वारा बादर ध्रुवस्थितिको गुणित करनेपर एक समय अधिक तिगुणी बुद्धिका स्थान होता है— ४  $\times \frac{10}{3}$ = १३ = ४  $\times$  ३ + १। प्रशात हो समय अधिक वृद्धिके होनेपर छेदगुणकार होता है। यहां गुणकारको उत्पन्न कराते समय पूर्वके अंशको दुगुणित कर उसे तीन रूपोंमें मिलाना चाहिये। रे × २। तीन समय अधिक बढनेपर छेदगुणकार होता है। यहां पूर्वके अंशको तीनसे गुणित

९ प्रतिषु 'अण्णेगं ' इति पाठः ।

<sup>₹, ₹9-90.</sup> 

तंसो तिगुणेदच्वो । १ । ३ । एदं गुणगारे। होद्गण ताव गच्छिदि जाव पुव्चिल्लंसो ४ रूवृणधुविहिदीए गुणेद्गण तिसु रूवेसु पिक्सतो। ति । पुणो एत्थ वि पुव्चिल्लंसं पुण्णधुविहिदीए गुणिय तिसु रूवेसु पिक्सते चत्तारिगुणगाररूवाणि होंति । तेहि धुविहिदीए गुणिदाए चहुगुणवह्नी होदि । १६ । एवं छेद-समग्गुणगारकमेण बंध-संते अस्सिद्गण णेदच्वं जाव सिष्णपंचिदियधुविहिदि ति । तिस्से पमाणं संदिहीए अहावीस । २८ । पुणो एदिस्से उविर समउत्तरं पबद्धे अण्णमपुणरुत्तहाणं होदि । एदस्स गुणगारपमाणमेदं । १ । एदेण धुविहिदीए गुणिदाए सिण्णपंचिदियस्स

समयाहियधुविहिदिहाणं है।दि <u>२९</u> । एवं छेद-समगुणगारसरूवेण णेदव्वं जाव बादरधुव-हिदीए उक्कस्सगुणगारसलागाओ रूत्रूणाओ पविहाओ ति । एदमण्णमपुणरुत्तहाणं हे।दि । २२८ । पुणो एदिस्से उविर समउत्तरं विङ्कृद्ण बद्धे अण्णमपुणरुत्तहाणं हे।दि । एदस्स छेदगुणगारा । तं जहा — बादरधुविहिदिमेत्तसमएसु विङ्किदेसु जीद एगा गुणगारसलागा रुग्भदि तो एगसमए बिहुदे किं लभामे। ति पमाणेण फलगुणिदिच्छमे।विहिय लद्धे

करना चाहिये हैं × ३। इस प्रकार छदगुणकार होकर तब तक जाता है जब तक कि पूर्वका अंदा एक कम भ्रुयस्थितिसे गुणित होकर तीन क्योंमें प्रक्षिप्त नहीं हो जाता। फिर यहां भी पूर्वके अंदाको पूर्ण भ्रुवस्थितिसे गुणित कर तीन क्योंमें मिला देनेपर गुणकार चार अंक होते हैं। उससे भ्रुवस्थितिको गुणित करनेपर चौगुणी बृद्धि होती है—४ × ४ = १६। इस प्रकार छेदगुणकार और समगुणकारके क्रमसे बन्ध व सस्वका आश्रय करके संशी पंचीन्द्रय जीवकी भ्रुवस्थिति तक ले जाना चाहिये। उसका प्रमाण संहिएमें अट्टाईस २८ है। फिर इसके ऊपर एक समयकी बृद्धि होनेपर अस्य अपुनक्क स्थान होता है। उसके गुणकारका प्रमाण यह है—७१। इससे भ्रुवस्थितिको गुणित करनेपर संशी पंचीन्द्रय जीवकी एक समयसे अधिक भ्रुवस्थितिका स्थान होता है। इस कार छेदगुणकार और समगुणकार स्वक्रपसे बादर भ्रुवस्थितिमें एक कम उत्छए गुणकारशलाकाओंके प्रविष्ट होने तक ले जाना चाहिये। यह अन्य अपुनक्कस्थान होता है २२८।

इसके ऊपर एक समय अधिक बढ़ करके बन्ध होनेपर अन्य अपुनरक्त स्थान होता है। इसका छदगुणकार होता है। यथा— बादर ध्रुवस्थिति प्रमाण समयोंके बढ़नेपर यदि एक गुणकारशलाका प्राप्त होती है तो एक समयके बढ़नेपर कितनी गुणकारशलाकांप प्राप्त होगीं, इस प्रकार फलगुणित इच्छामें प्रमाण राशिका भाग

१ प्रतिषु ' लक्के ', मप्रतों ' बंधे 'इति पाठः ।

पुनिल्लरूनेसु पिनखत्तेसु गुणगारो होदि ति । पुणो एदेण बादरधुनिहदीए गुणि-दाए संपिहयद्वाणं होदि | २२९ । दुसमउत्तरं विद्वृद्ण बद्धे अण्णमपुणरुत्तद्वाणं होदि । एत्थ पुन्वुत्तंसं दुगुणिय सगलरूवेसु पन्खेवो कायन्वो । १। २। एदम्मि पुन्विन्लरूवेसु पक्तियं होदि (५७ । एदेण बादरधुवाहिदीए गुणिदाए दुसमउत्तरहाणं होदि | <u>२३०|</u> । तिसमउत्तरं वंधिदूणागदस्स अण्णमपुणरुत्तद्वाणं होदि । पुन्तृत्तंसं तिगुणिय | १ | ३ | ।

पुच्तुत्तगुणगाररूवेहि सह मेळाविदे एतियं होदि निष् । पुणे। एदेण बादरधुवि**हिदी**ए

गुणिदाए इन्छिदबङ्किडाणं होदि <u>, २३१</u>। एवं छेदगुणगारी होदूण ताव गच्छिद जाव पुन्वुत्तंसस्स स्वृणबादरधुविद्दी गुणगारा जादा ति । पुणो समजत्तरं विद्वृद्ण पबद्ध समगुणगारे। होदि । तस्स पमाणमञ्जवंचास (५८) । पुणा एदेण बादरध्विद्विरीए गुणिदाए चरिमसंखेज्जगुणवाह्विहाणं होदि। तं च एदं | २३२ | । एवं पाणावरणीयस्स तीहि वङ्कीहि अजहण्णपरूपणा बादरध्विहिदमस्सिद्ण कदा । जहण्णहिदिमस्सिद्ण पुण

देनेपर जो लब्ध हो। उसे पूर्व रूपोंमें मिलानेपर गुणकार होता है—५७९। इससे बादर ध्रवस्थितिको गुणित करनेपर साम्प्रतिक स्थान होता है - 👸 🗴 📜 २२९। पश्चात् दो समय अधिक वढ़कर वन्ध होनेपर अन्य अपुनरुक्त स्थान होता है। यहां पूर्वीक अंशको दुगुणित करके समस्त रूपोंमं मिलाना चाहिये— १ x a = 🚦 इसको पूर्व रूपोंमें मिलानेपर इतना होता है— ५७ + ६ = ५७६ । इससे बादर ध्रवस्थितिको गुणित करनेपर दो समय अधिक वृद्धिका स्थान होता है- $^{114} \times \frac{7}{3} = 430$ । तीन समय अधिक वढ़कर आये हुए जीवके अन्य अपनरुक्त स्थान होता है। पूर्वीक अंशको तिगुणा करके ( १×३ ) पूर्वीक गुणकार कपोंके साथ मिलानेपर इतना है।ता है—५७ है। इससे बादर ध्रुवस्थितिका गुणित करनेपर इच्छित बुद्धिस्थान होता है $-\frac{239}{3} \times \frac{1}{3} = 2381$  इस प्रकार पूर्वोक्त अंशका गुणकार एक कम भ्रवस्थितिके होने तक छद्गुणकार होकर जाता है। पश्चान एक समय अधिक बढ़कर बन्ध होनेपर समगुणकार है ता है। उसका प्रमाण अट्टावन ५८ है। इससे बादर ध्रवस्थितिको गुणित करनेपर संख्यात गुणवृद्धिका अन्तिम स्थान होता है। वह यह है - ५८ x ४ = २३२ । इस प्रकार बादर एकेन्द्रिय जीवकी धुवस्थितिका अध्यय करके तीन वृद्धियोंके द्वारा ज्ञानावरणीयकी अजधन्य स्थितिके स्वामित्वकी प्रकृपणा की है।

संखेज्जगुणविष्टु-असंखेज्जगुणविष्टु ति दो चेव वङ्कीओ होति, ओघजहण्णिहिर्दि पेक्खिद्ण भोधुक्कस्सिहिदीए असंखेजजगुणत्तुवलंभादो । एवं संखेजजपिलदे।वभिहि ऊण तीससागरे।वम-' कोडाकोडिमेत्तअजहण्णहाणिवयप्पा णाणावरणीयस्स परूविदा । एत्य जीवसमुदाहारपरूपणा जहा अणुक्कस्सहाणेसु परूविदा तहा परूवेदच्या ।

#### एवं दंसणावरणीय-अंतराइयाणं ॥ १७ ॥

जहा णाणावरणीयस्स जहण्णाजहण्णिहिदिसामित्तपरूवणा कदा तहा दंसणा-वरणीय-अंतराइयाणं पि कायव्वा, विसेसामावादो ।

सामित्तेण जहण्णपदे वेयणीयवेयणा कालदो जहण्णिया कस्स ? ॥ १८ ॥

सुगममेदं ।

अण्णदरस्स चरिमसमयभवसिद्धियस्स तस्स वेयणीयवेयणा कालदो जहण्णा ॥ १९॥

परम्तु जघन्य स्थितिका आश्रय करके संख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणवृद्धि ये दो ही वृद्धियां होती हैं, क्योंकि, ओघजघन्य स्थितिकी अपेक्षा आघउत्हृष्ट स्थिति असंख्यातगुणी पायी जाती है। इस प्रकार संख्यात पत्योपमोंसे हीन तीस कोड़ाकोड़ि सागरापम मात्र ज्ञानावरणीयके अजघन्य स्थानभेदोंकी प्रकृपणा की है। यहां जीवसमुदाहारकी प्रकृपणा जैसे अनुत्कृष्ट स्थानोंमें की गई है वैसे ही करनी चाहिये।

इसी प्रकार दर्शनावरणीय एवं अन्तराय कर्मीकी जघन्य व अजघन्य स्थितिके स्वामित्वकी प्ररूपणा करना चाहिये ॥ १७ ॥

जैसे ज्ञानावरणीय कर्मकी जघन्य व अजघन्य स्थितिके स्वामित्वकी प्ररूपणा की है वैसे ही दर्शनावरणीय और अन्तराय की भी करना चाहिये, क्योंकि, उसमें कोई विशेषता नहीं है।

स्वामित्वसे जघन्य पदमें वेदनीय कर्मकी वेदना कालकी अपेक्षा जघन्य किसके होती है ?। १८॥

यह सूत्र सुगम है।

जो कोई जीव भव्यसिद्धिककालके अन्तिम समयमें स्थित है उसके वेदनीयकी वेदना कालकी अपेक्षा जघन्य होती है ॥ १९॥

९ अ-आ-काप्रतिषु '-सागरीवमाणि 'इति पाठ ।

भोगाहण-संठाणादीहि विसेसी णितथ ति अण्णदरस्से ति उत्तं । भवसिद्धिओ णाम अजोगिभडारओ । तस्स चीरमसमए एगा द्विदी एगसमयकाला होदि ति भवसिद्धिय-चित्रसमए जहण्णसामित्तं उत्तं । दुचिरमादिसमएसु जहण्णसामित्तं किण्ण भण्णदे १ ण, तत्थ वेयणीयस्स एगसमयद्विदीए अणुवलंभादो ।

#### तव्वदिरित्तमजहण्णा ॥ २०॥

तदे। जहण्णादे। विदिश्तं तन्विदिश्तं, सा अजहण्णा हिदिवेयणा हे।दि । एत्थ जहा णाणावरणीयस्स अजहण्णहाणपरूवणा कदा तहा कायव्वा । णविर अजोगिचिरम-समयादे। ताव णिरंतरहाणपरूवणा कायव्वा जाव अजोगिपठमसमओ ति । पुणो सजोगि-चिरमसमए हिदस्स सांतरमजहण्णहाणं होदि । कुदो १ तत्थ चिरमफाठीए अंतोमुहुत्तमेत्तीए दंसणादे। । पुणो हेहा रूवृणुक्कीरणद्धामेत्तीणरंतरहाणेसु उप्पण्णेसु सई सांतरहाणमुष्प-जजिद, तत्थंतोमुहुत्तहाणंतरदंसणादो । एवं णेदव्वं जाव लोगपूरणं करिय हिदसजोगि-केविल ति । तदो पदरगदकेविलिक्हि अण्णमपुणरूत्तसांतरहाणं । कुदो १ लोगपूरणगद-केविलिहिदिसंतादे। पदरगदकेविलिहिदिसंतरस असंखेडजगुणत्त्वलंभादो । तदो कवाडगद-

अवगाहना व संस्थान आदिकोंस कोई विशेषता नहीं होती, यह जतलानेके लिये सूत्रमें 'अन्यतर' पदका प्रयोग किया है। भध्यसिक्तिकसे अयोगकेवली भट्टारक विवक्षित हैं। उनके अन्तिम समयमें चूंकि एक समय कालवाली एक स्थिति होती है, अतः भन्यसिद्धिकके अन्तिम समयमें जघन्य स्वामित्व बतलाया गया है।

शंका — अयोगकेवलीके द्विचरमादिक समर्योमें जधन्य स्वामित्व क्यों नहीं बतलाया जाता है ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, उक्त समयोंमें वेदनीयकी एक समयवासी स्थिति नहीं पायी जाती।

उससे भिन्न अजघन्य स्थितिवेदना होती है ॥ २०॥

उससे अर्थात् ज्ञान्य स्थितिवदनासे जो भिन्न वेदना है वह अज्ञान्य स्थिति-वेदना है। यहां जैसे ज्ञानावरणीयके अज्ञान्य स्थानोंकी प्ररूपणा की गई है बैसे ही वेदनीयके भी करना चाहिये। विशेष इतना है कि अयोगकेवलीके अन्तिम समयसे लकर अयोगकेवलीके प्रथम समय तक निरन्तर स्थानोंकी प्रकृपणा करना चाहिये। फिर स्थागकेवली गुणस्थानके अन्तिम समयमें स्थित जीवके सान्तर अज्ञान्य स्थान होता है, क्योंकि, वहां अन्तिम फालि अन्तर्मुह्रते प्रमाण देखी जाती है। पुनः नीचे एक कम उत्कीरणकाल प्रमाण निरन्तर स्थानोंके उत्पन्न होनेपर एक वार सान्तर स्थान उत्पन्न होता है, क्योंकि, वहां अन्तर्मुह्रते स्थानान्तर देखा जाता है। इस प्रकार लोकपूरण समुद्धातको करके स्थित स्थागकेवली तक ले जाना चाहिये। पश्चात् प्रतरसमुद्धातगत केवलीके स्थितिसत्यसे प्रतरसमुद्धातगत होता है, क्योंकि, लोकपूरण समुद्धातगत केवलीके स्थितिसत्यसे प्रतरसमुद्धातगत गत केवलीका स्थितिसत्त्व असंस्थातगुणा पाया जाता है। पश्चात् कपाटसमुद्धातगत केविलिम्ह अण्णं सांतरमपुणरुत्तङ्वाणं, पदरगद्केविलिङिदिसंतादो कवाडगद्केविलिङिदिसंतस्स असंखेज्जगुणत्त्वलंभादो । तदो दंडगद्केविलिम्ह सांतरमण्णमपुणरुत्तङ्वाणं, कवाडगद्केविलिङिदिसंतादो दंडगद्केविलिङिदिसंतस्स असंखेज्जगुणत्त्वलंभादो । दंडािहि- सुद्दकेविलिम्ह अण्णं सांतरमपुणरुत्तङ्वाणं, दंडगद्केविलिङिदिसंतादो एदिम्ह असंखेज्जगुण- डिदिसंतदंसणादो । एतो प्पहुिड हेडा णिरंतरङ्वाणाणि ताव उप्पज्जंति जाव खीणकसाय- चिरमसमओ ति । कुदो १ एत्थंतरे डिदिकंदयाभावादो । एतो हेडा णिरंतर-सांतरकमेण णाणावरणीयविहाणेण अजहण्णहाणपरूवणा कायन्वा, विसेसाभावादो ।

# एवं आउअ-णामागोदाणं ॥ २१ ॥

जहा वेयणीयस्स जहण्णाजहण्णसामित्तप्रत्वणा कदा तहा एदेसिं पि जहण्णा-जहण्णसामित्तं वत्तव्वं, विसेसाभावादो । णविर आउअस्स अजहण्णसामित्तप्रत्वणम्मि जो विसेसी तं वत्तइस्सामी । तं जहा — भवीसीद्धयदुचिरमसमए एगमजहण्णद्वाणं । पुणो तिचरिमसमए विदियमजहण्णद्वाणं । पुणो चदुचिरमसमए तदियमजहण्णद्वाणं । एतथ

इसी प्रकार आयु, नाम और गोत्र कर्मीके जघन्य एवं अजघन्य स्वामित्वकी प्ररूपणा है ॥ २१ ॥

जैसे वेदनीय कर्मके जघन्य व अघजन्य स्वामित्त्वकी प्रक्रवणा की गई है वैसे ही इन तीनों कर्मोंके जघन्य व अजघन्य स्वामित्वकी प्रक्रवणा करना चाहिये, क्योंकि, उसमें कोई विशेषता नहीं है। विशेष इतना है कि आयु कर्मके अजघन्य स्वामित्वकी प्रक्रवणामें जो कुछ विशेषता है उसे कहते हैं। यथा — भन्यसिद्धिक रहनेके द्विचरम समयमें एक अघजन्य स्थान होता है। पश्चात् त्रिचरम समयमें द्वितीय अजघन्य स्थान होता है। चतुश्चरम समयमें कृतीय अजघन्य स्थान होता है। यहां दुगुणी कृदि

केवलीम अन्य सान्तर अपुनरक स्थान होता है, क्योंकि, प्रतर्गत केवलीके स्थितिसस्वसे क्षाटगत केवलीका स्थितिसस्व असंख्यातगुणा पाया जाता है। पश्चात् दण्डसमुद्घातगत केवलीमें अन्य सान्तर अपुनरक स्थान होता है, क्योंकि, क्षपाटसमुद्घातगत केवलीके स्थितिसस्वस दण्डसमुद्घातगत केवलीका स्थितिसस्व असंख्यातगुणा पाया जाता है। दण्डसमुद्घातगत केवलीका स्थितिसस्व असंख्यातगुणा पाया जाता है। दण्डसमुद्घातगत केवलीके स्थितिसस्व सान्तर अपुनरक स्थान होता है, क्योंकि, दण्डसमुद्घातगत केवलीके स्थितिसस्व सं उसके अभिमुख हुए केवलीमें असंख्यातगुणा स्थितिसस्व देखा जाता है। यहांसे लेकर नीचे श्लीणकपायक अन्तिम समय तक निरन्तर स्थान उत्पन्न होते हैं, क्योंकि, इस बीचमें स्थितिकाण्डकका अभाव है। इसके नीचे निरन्तर और सान्तर क्रमसे ज्ञानावरणीयके विधानके अनुसार अजयन्य स्थानोंकी प्ररूपणा करना चाहिये, क्योंकि, उनमें कोई विशेषता नहीं है।

दुगुणवङ्गी होदि। एतो पहुडि संखेज्जगुणवङ्गी होद्रण ताव गच्छिद जाव उक्कस्स-संखेज्जगुणगारसरूवेण दोण्णं समयाणं पिवट्टं ति। पुणो एदरसुविर एगसमए विद्विदे संखेज्जगुणगारसरूवेण दोण्णं समयाणं पिवट्टं ति। पुणो एदरसुविर एगसमए विद्विदे संखेज्जगुणवङ्गी चेव, अद्धरूवेणन्मिहयउक्करससंखेज्जमेत्तगुणगारुवलंभादो। पुणो तदणंतरहेडिमसमयिम असंखेजजगुणवङ्गी होदि, तत्य दोण्णं समयाणं जहण्णपितासंखेज्जगुणगारुवलंभादो। एत्तो प्यहुडि असंखेजजगुणवङ्गीए ताव ओदारेदव्वं जाव समयाहिय-छम्मासो ति। पुणो एदेणाउएण सिरसं आउअबंधेण विणा दिदसव्वद्दसिद्धिदेवाउअं तेत्तीससागरेवमाणि समयाहियछम्मास्णाणि गालिय द्विदं होदि। पुव्वित्लं मोत्तृण इमं चेत्रण समउत्तरादिकमेण णिरंतरं वङ्गाविय णेयव्वं जाव सव्वद्वसिद्धिसमुष्पण्णदेवपदमसमओ ति। पुणो तेत्तीसाउअं वंधिय चरिमसमयमणुस्सो होद्ण दिदसंजदिम अण्णमपुणरुत्तद्दाणं। मणुसदुचरिमसमयदिदसंजदिम अण्णमपुणरुत्तद्दाणं। एवमसंखेज्जगुणवङ्गीए ताव ओदारेदव्वं जाव पुव्वकोडितिमागपदमसमयदिदसंजदो ति। एत्थ जीवसमुदाहारो जाणिय वत्तव्वं।

# सामित्तेण जहण्णपदे मोहणीयवेयणा कालदो जहण्णिया कस्स ? ॥ २२ ॥

होती है। यहांसे संख्यातगुणवृद्धि प्रारम्भ होकर तय तक जाती है जब तक कि उत्कृष्ट संख्यात गुणकार स्वरूपसे दो समय प्रविष्ट नहीं हो जाते। पश्चात् इसके ऊपर पक समयकी वृद्धि होनेपर संख्यातगुणपृद्धि ही रहती है, क्योंकि, यहां अध रूपसे अधिक उत्कृष्ट संख्यात प्रमाण गुणकार पाया जाता है। तत्पश्चात् उसस अनन्तर अधस्तन समयमें असंख्यातगु वृद्धि होती है, क्योंकि, वहां दो समयोंका जघन्य परीतासंख्यात गुणकार पाया जाता है। इसके आगे एक समय अधिक छह मास स्थिति तक असंख्यातगुणवृद्धिके द्वारा उतारना चाहिये। पश्चात् आयु-बन्धसे रहित होकर स्थिन सर्वार्थीसिद्धिस्थ देवकी एक समय अधिक छह मार्सोसे कम तेतीस सागरोपम प्रमाण आयुको गळाकर स्थित हुए जीवकी आयु इस आयुके सदश होती हैं। पूर्वेक्त जीवका छोड़कर और इस ग्रहण करके एक एक समयकी अधिकताके क्रमसे निरन्तर बढ़ाकर सर्वार्थसिद्धिमें उत्पन्न हुए देवकी उत्पत्तिके प्रथम समय तक ले जाना चाहिये। पुनः तेनीस सागरोपम प्रमाण आयुको बांधकर मनुष्य भवके अन्तिम समयमें स्थित संयतके अन्य अपुनरुक्त स्थान होता है। मनुष्य भवके द्विचरम समयमें स्थित संयतके अन्य अपुनकक्त स्थान होता है। इस प्रकार पूर्वकोटित्रिभागके प्रथम समयमें स्थित संयत तक असंख्यातगुणवृद्धिके द्वारा उतारना चाहिये। यहां जीवसमुदाहारको जानकर कहना चाहिय।

स्वामित्वसे जघन्य पदमें मोहनीय कर्मकी वेदना कालकी अपेक्षा जघन्य किसके होती है ? ॥ २२ ॥ सुगममेदं ।

#### अण्णदरस्स ख्वगस्स चरिमसमयसकसाइयस्स मोहणीय-वेयणा कालदो जहण्णा ॥ २३ ॥

उवसामगपिडिसेहफलो खनगरसे ति णिद्देसी । खीणकसायादिपिडिसेहफलो सकसाइ-यस्से ति णिद्देसो । दुचरिमादिसकसाइयपैडिसेहट्ठं चिरमसमएण सकसाई निसेसिदो । चिरमसमयसुदुमसांपराइयस्स मोहणीयनेयणा कालदो जहण्णिया होदि ति उत्तं होदि ।

#### तब्बदिरित्तमजहण्णा ॥ २४॥

एदस्सत्थे। णाणावरणअजद्दण्णसुत्तस्सेव पर्ववेदर्वा। एवं सामितं सगंतोक्खित्त-द्वाण-संखा-जीवसमुदाहाराणिओगदारं समत्तं।

## अपाबहुए ति । तत्थ इमाणि तिण्णि अणिओगद्दाराणि — जहण्णपदे उनकस्सपदे जहण्णुनकस्सपदे ॥ २५ ॥

तिण्णि चेव अणिओगद्दाराणि एत्थ होंति ति कधं णव्वदे ? जद्दण्णुक्कस्सपदेसु एग-दुंसजोगेण तिण्णि मंगे मे। चूण एते। अहियमंगुप्पतीए अणुवरुंमादो ।

यह सूत्र सुगम है ?

जो कोई क्षपक सकपाय अवस्थाके अन्तिम समयमें स्थित है उसके मोहनीय कर्मकी वेदना कालकी अपेक्षा जघन्य होती है।। २३॥

स्त्रमें क्षपक पदके निर्देशका प्रयोजन उपशामकका प्रतिपेध करना है। सकषाय पदके निर्देशका फल श्लीणकवाय आदिकींका प्रतिपेध करना है। द्विचरम सकषायी आदिकींका प्रतिषेध करनेके लिये सकषायीको 'चरम समय विशेषणसे विशेषित किया गया है। अभिपाय यह कि सूक्ष्मसाम्परायिक गुणस्थानके अन्तिम समयमें स्थित जीवके मोहनीयकी वेदना कालकी अपेक्षा जधन्य होती है।

उससे भिन्न अजघन्य वेदना है।ती है ॥ २४ ॥

इस सूत्रके अर्थकी प्ररूपणा ज्ञानावरणके अज्ञवन्य स्वामित्वकी प्ररूपणा करनेवाले सूत्रके समान करना चाहिये। इस प्रकार स्थान, संख्या एवं जीवसमुदाहारसे गर्भित स्वामित्व अनुयोगद्वार समाप्त हुआ।

अब अल्पबहुत्व अनुयागद्धारका अधिकार है। उसमें ये तीन अनुयागद्धार हैं — जघन्य पदमें, उत्कृष्ट पदमें और जघन्य-उत्कृष्ट पदमें ॥ २५॥

शंका — इस अधिकारमें तीन ही अनुयोगद्वार हैं, यह कैसे जाना जाता है ? समाधान — चूंकि जघन्य व उत्हृष्ट पदमें एक व दोके संयोगसे होनेवाले तीन मंगीकी छोड़कर इनसे अधिक मंगीकी उत्पत्ति नहीं देखी जाती है, अतः इसीसे जाना जाता है कि उसमें तीन ही अनुयोगद्वार हैं।

९ अ-आ-काप्रतिषु 'सकसाय 'इति पाठः। २ ताप्रतो 'चरिमस्हुम 'इति पाठः।

# जहण्णपदेण अट्टण्णं पि कम्माणं वेयणाओ कालदो जहण्णि-याओ तुल्हाओ ॥ २६ ॥

कुदो १ एगाए हिदीए एगसमयकालाए अद्भाणं विकम्माणं जहणाकालवेयणाए गहणादो । परमाणुभेदेण कालभेदो एत्थ किण्ण गहिदो ? ण, कालं मोत्तूण एत्थ पदेसाणं विवक्खाभावादो । सभयभावेण एगत्तमावण्णसमयविसेसम्मि परमाणुपवेसादो वा । जेणेदाश्री अष्ट वि कारुवेयणाओं तुल्हाओं तेण जहण्णपदप्पाबहुअं णित्य ति भावत्था ।

उनकरसपदेण सन्वत्थावा आउअवयणा कालदो उनकस्सिया ॥ २७॥

पुष्यकोडिविभ गाहियतेत्तीससागरीवमपमाणत्तादो ।

णामा-गादेवयणाओ कालदो उनकस्सियाओ दो वि तुल्लाओ संखेजजगुणाओ ॥ २८ ॥

कुदो ? वीससागरीवमकोडाकोडिपमाणतादो । गुणगारी संखेज्जा समया । एग-

जघन्य पदकी अपेक्षा आठें। ही कर्मीकी कालसे जघन्य वेदनायें तुल्य हैं ॥ २६॥ कारण यह कि आठों ही कमौंकी एक एक समय कालवाली एक स्थितिको जघन्य कालवेदना ग्रहण किया गया है।

र्शका - परमाणुभेद्से यहां कालके भेदको क्यों नहीं प्रहण किया गया है?

समाधान - नहीं, क्योंकि कालको छोड़कर यहां प्रदेशोंकी विवक्षा नहीं की गई है। अथवा, समय स्वरूपसे अभेदको प्राप्त हर समयविशेषमें परमाणुशीका प्रवेश होमेसे क. लभेदको ग्रहण नहीं किया गया।

चूंकि ये आठी ही कालवेदनायें परस्पर समान है, अतः जधन्य अस्पबहुत्व नहीं है। यह भावार्थ है।

उत्कृष्ट पदकी अपेक्षा कालसे उत्कृष्ट अयु कर्मकी वेदना सबसे स्ते।क है ॥ २७॥ कारण यह कि वह पूर्वकोटिके तृतीय भागसे अधिक तेतीस सागरोपम प्रमाण है।

उससे नाम व गांत्र कर्मकी कालसे उत्कृष्ट वदनायें दानों ही तुल्य व संख्यातगणी हैं ॥ २८ ॥

कारण यह कि वे बीस कोड़ाके।डि सागरीपम प्रमाण हैं। गुणकार यहां संख्यात Ø. १9−86.

स्वस्स असंखेडजदिभागन्भिद्दयतेत्तीससागरावमपिटदोवमसलागाहि वीससागरावमकोडाकोडि-पिटदोवमसलागासु खंडिदासु तत्थ एगमागो गुणगारा होदि ति उत्तं होदि ।

णाणावरणीय -- दंसणावरणीय---वेयणीय --- अंतराइयवेयणाओ कालदो उक्करिसयाओ चत्तारि वि तुल्लाओ विसेसाहियाओ ॥२९॥

कुदे। १ वीससागरेावमकोडाकोडीईतो तीससागरेावमकोडाकोडीणं दुभागादियत्त-दंसणादो ।

मोहणीयस्य वेयणा कालदो उनकस्सिया संखेजजगुणा ॥३०॥

कुदो ? तीससागरे।वमकोडाके।डीहितो सत्तरिसागरे।वमकोडाकोडीणं सत्तिभागदोरूव-गुणगारकुवलंभादो । एवं उक्कस्सेवयणा समत्ता ।

जहण्णुक्कस्सपदे अटुण्णं ' पि कम्माणं वेयणाओ कालदो जहण्णियाओ तुल्लाओ थोवाओ ॥ ३१॥

कुदे। १ एगसमयत्तादे। ।

समय है। अभिनाय यह कि एक रूपके असंख्यातवें भागसे अधिक तेतीस सागरोपमोंकी पच्योपमश्चालाकाओं का बीस कोड़ाकोड़ि सागरोपमोंकी पच्योपमशालाकाओं में भाग देनेपर जो एक भाग लब्ध होता है वह यहां गुणकार है।

उनसे ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय और अन्तराय कर्मकी कालसे उत्कृष्ट वेदनायें चारों ही तुल्य व विशेष अधिक हैं ॥ २९ ॥

कारण कि बीस कोड़ाकोड़ि सागरोपमोंसे तीस कोड़ाकोड़ि सागरोपम द्वितीय - भाग (१) से अधिक देखे जाते हैं।

उनसे मोहनीय कर्मकी कालकी अपेक्षा उत्कृष्ट वेदना संख्यात्गुणी है ॥ ३०॥

कारण कि तीस कोड़ाकोड़ि सागरोपमोंसे सत्तर कोड़ाकोड़ि सागरोपमोंका एक तृतीय भाग सहित दो अंक गुणकार देखा जाता है। इस प्रकार उत्कृष्ट वेदना समाप्त हुई।

जघन्य उत्कृष्ट पदमें कालकी अपेक्षा आठों ही कर्मोंकी जघन्य वेदनायें परस्पर तुल्य व स्तोक हैं॥ ३१॥

कारण कि उनका कालप्रमाण एक समय है।

<sup>🤋</sup> प्रतिषु " अण्णे(सं ' इति पाठः ।

आउअवयणा कालदो उक्कस्तिया असंखेडजगुणा ॥ ३२॥ कुदो १ एगसमयं पेक्खिर्ण पुन्तकोडितिमागाहियतेतीससागरे।वेमसु असंखेडजगुण- सुनलंभादो ।

णामा-गोदवेयणाओ कालदो उनकस्सियाओ दो वि तुल्हाओ असंखेजजगुणाओ ॥ ३३ ॥

को गुणगारो ? संखेज्जा समया । कारणं पुरुवं व वत्तःवं ।

णाणावरणीय---दंसणावरणीय---वेयणीय --- अंतराइयवेयणाऔ कालदो उक्कस्सियाओ चत्तारि वि तुल्लाओ विसेसाहियाओ ॥३४॥ कारण प्रत्वं व वत्तवं ।

मोहणीयवेयणा कालदो उक्कस्सिया संखेजजगुणा ।। ३५ ॥ को गुणगारो ? संखेजजा समया । कारणं पुन्तं व वत्तन्त्रं । एवमप्याबहुगाणि-योगहारं' संगते।क्खित्रगुणगाराहियारं समत्तं ।

उनसे आयु कर्मकी कालकी अपेक्षा उत्कृष्ट वेदना असंख्यातगुणी है ॥ ३२ ॥ कारण कि एक समयकी अपेक्षा पूर्वकोटिके नृतीय भागसे आधिक तेतीस सागरी-पम असंख्यातगुणे पोय जाते हैं।

उससे कालकी अपेका उत्कृष्ट नाम व गोत्र कर्मकी वेदनायें दोनों ही तुल्य व असंख्यातनुणी हैं ॥ ३३ ॥

गुणकार क्या है ? गुणकार संख्यास समय है। इसका कारण पहिलेके ही समान बतलाना चाहिये।

उनसे ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय और अन्तराय कर्मकी कालकी अपेक्षा उत्कृष्ट वेदनायें चारें। ही तुल्य व विशेष अधिक हैं २४॥

इसका कारण पहिलेके ही समान कहना चाहिये।

इनसे मोहनीय कर्मकी कालकी अपेक्षा उत्कृष्ट वेदना संख्यातगुणी है ॥ ३५॥ गुणकार क्या है ? गुणकार संख्यात समय है। इसका कारण पहिलेके ही समान बतलाना चाहिये।

इस प्रकार गुणकाराधिकारगर्भित अस्पबद्धावानुयोगद्वार समात हुआ।

९ अ-आ-काप्रतिषु '- योगशाराणि ' १ति पाठः ।

# (चूिलया)

एत्तो मूलपयिडिद्विवंधे पुन्वं गर्माणज्जे तत्थ इमाणि चत्तारि अणियोगद्दाराणि — द्विदिवंधडाणपरूवणा णिसेयपरूवणा आबाधाकंदयपरूवणा अपाबहुए ति ॥ ३६ ॥

पदमीमांसा सामित्तपाबहुए ति तीहि अणियोगद्दारिह काळिविहाणं पह्विदं । तं च समतं, तिण्णेव अणियोगद्दाराणि काळिविहाणे सुत्तस्मादीए होंति ति पक्विदत्तादो । अह ण समतं, काळिविहाणे तिण्णि चेव अणियोगद्दाराणि होंति ति भणिदसुत्तस्स अण्वथयतं पसञ्जेज्ज । ण च सुत्तमण्वथयं होदि, विराहादो । तदो काळिविहाणं समतं चेव । एवं समते उवित्तमसुत्तारंभो अण्वथओ ति १ एतथ परिहारो उच्चदे — तीहि अणियोगद्दारिह काळिविहाणं पह्विय समतं चेव । किंतु तस्स समत्तस्स वेयणाकाळिविहाणस्स उविरागेथेण चूळिया उच्चदे । चूळिया णाम किं १ काळिविहाणेण स्चिद्तथाणं विवरणं चूळिया । जाए अत्थपह्वणाए कदाए पुट्यपह्विद्वथिम सिस्साणं णिष्छओ उप्पज्जिद सा चूळिया ति भणिदं होदि । तम्हा उविरमगंथावयारो संबद्धो ति घेत्वनो ।

आगे मूलप्रकृतिस्थितिबन्ध पृत्रेमें ज्ञातन्य है । उसमें ये चार अनुयोगद्वार हैं — स्थितिबन्धस्थानप्ररूपणा, निषेकप्ररूपणा, आवाधाकाण्डकप्ररूपणा और अल्पबहुत्व ॥ ६६॥

शंका— पदमीमांसा, स्वामित्र और अस्पबहुत्व, इन तीन अनुयोगद्वारों के द्वारा कालिबधानकी प्ररूपणा की जा चुकी है, वह समाप्त भी हो चुकी; क्योंकि, कालिबधानमें सूत्रके प्रारम्भमें 'तीन ही अनुयोगद्वार होते हैं 'ऐसा कहा गया है। फिर भी यदि उसकी समाप्त न माना जाय तो फिर "कालिबधानमें तीन ही अनुयोगद्वार हैं "इस प्रकार वहां कहे गये सूत्रके अनर्थक होनेका प्रसंग आवेगा। किन्तु सूत्र अनर्थक होता नहीं है, क्योंकि, इसमें विरोध होता है। इस कारण कालिबधानकी समाप्त ही मानना चाहिये। इस प्रकार उसके समाप्त हो जानेपर आगे सूत्रका प्रारम्भ करना अनर्थक है?

समाधान — इस शंकाका परिहार करते हैं। तीन अनुयोगद्वारों के द्वारा उसकी प्रक्रपणा हो खुकनेपर वह समाप्त ही हो गया है। किन्तु आगेके प्रश्यसे समाप्ति को प्राप्त हुए उक्त कालविधानकी चूलिका कही जाती है।

शंका - चूटिका किसे कहते हैं ?

समाधान — कालविधानके द्वारा स्चित अर्थोंका विशेष वर्णन करना चूलिका कहलाती है। जिस अर्थप्रक्रपणाके किये जानेपर पूर्वमें वर्णित पदार्थके विषयमें शिष्योंको निश्चय उत्पन्न हो उसे चूलिका कहते हैं, यह अभिनाय है। अत एव अन्निम प्रम्थका अवतार सम्बद्ध ही है, पेसा प्रहण करना चाहिये।

मूलपर्याडिहिदिवंधे ति णिद्देशेण उत्तरपर्याडिहिदिवंधवदासी कदो । उत्तरपर्याडि-द्विदिवंधवुदासो किमद्वं कदे। ? ण, मूलपयिडिदिवंधावनमादो तदवगमा हे।दि ति तब्बुदासकरणादो । पुव्वसद्दो कारणवाचओ किरियाविसेसणभावेण घत्तब्वो । ण च पुष्व-सहो कारणत्थभावेण अप्पसिद्धो, मदिपुच्वं सुदीमच्चेत्य कारणे वष्टमाणपुच्वसद्वलंभादो। तीहि अणियोगद्दोरिह पुन्वं परूविदत्यविसयबे।हस्सं पुन्वं कारणं होदण गमणिज्ञे मूल-पयिडिद्विविषे इमाणि अणियोगहाराणि होति ति मणिरं होदि । अधना, मूलपयिडिद्वि-षंधा कालविहाणे पुन्वं पढमभेव गमणिज्जों, द्विदिअद्धाच्छेदादिस अणवगदेस सामि-त्तादिअणिओगद्दाराणमवगमोवायामावादो । तत्थ इमाणि अणियोगद्दाराणि होंति ति मणिदं होदि ।

अणुवकस्स अजहण्णाद्विदिद्वाणाणि पुच्चं परूविदाणि । तेर्सु झणेसु कम्हि कम्हि जीवसमासे तत्थ केत्रियाणि बंधहाणाणि केत्रियाणि वा संतहाणाणि कस्स जीवसमासस्स बंधहाणेहिंतो करस वा बंधहाणाणि समाणि अहियाणि ऊणाणि ति पुच्छिदे तस्स णिच्छयु-प्यायणद्रं द्विदिवंधद्राणपुरूवणा आगदा । बद्रझमाणकम्मपदेसविण्णासो कि पहमसमयप्पहिड

'मुलप्रकृतिबन्धस्थान 'इस निर्देशसे उत्तर प्रकृतियोंके स्थिनिबन्यका निषेध किया गया है।

शंका--उत्तर प्रकृतियोंके स्थितिबन्धका प्रतिपेध किसालिये किया जाता है ?

समाधान - नहीं, चंकि मुलप्रकृति-स्थितिबन्धके ज्ञात है। जानेपर उसका ज्ञान हो जाता है, अतः उसका प्रतिषध किया गया है।

यहां पूर्व दाध्दकी क्रियाविदेशिषण स्वरूपसे कारण अर्थका बाचक प्रहण करना चाहिये। पूर्व शब्द कारण अर्थका वाचक अप्रसिद्ध भी नहीं है, क्योंकि, "मितिपूर्व श्रुतम् " इस सूत्रमें कारण अर्थमें वर्तमान पूर्व शब्द देखा जाता है। तीन अनुयेता-द्वारोंसे पूर्वमें प्रकृषित अधीवषयक बाधका पूर्व अधीत् कारण होनेसे अवगमनीय मलप्रकार्त-स्थितिबन्धमें ये अनुयोगद्वार होते हैं, यह उसका अभिपाय है। अथवा, मल-प्रकृति-स्थितिबन्ध कालविधानमें पूर्वमें अर्थात् पहिले ही सातव्य है, क्योंकि, स्थितिअर्ध-च्छेदादिकाँके अञ्चात होनेपर स्वामित्व आदि अनुयागद्वारोंके जाननेका कोई उपाय नहीं रहता। उसमें ये अनुयोगद्वार हैं, यह उक्त कथनका निष्कर्ष है।

अनुत्क प्र-अजधन्यास्थितिस्थान पूर्वमें कहे जा चुके हैं। उब स्थानों मेंसे किस किस जीवसमासमें वहां कितने बन्ध स्थान हैं व कितने सरवस्थान, किस जीवसमासके बन्धस्थानोंसे किसके बन्धस्थान समान, अधिक अथवा कम हैं: ऐसा पूछनेपर उसका निश्चय उत्पन्न करानेके लिये स्थितिबन्धस्थानप्रकपणा प्राप्त हुई है।

१ अ-आ-काप्रत्योः 'पुत्रं सद्दे। 'इति पाठः । १ प्रतिषु 'विसयजादस्स ' इति पाठः । ३ अ-आ-काप्रतिषु ं गमणिक्जा ': ताप्रता ' गमणिको ' इति पाठः । अ प्रतिषु ' तिसु ' इति पाठः । ५ अ-आ-काप्रतिषु • संबद्धाणाणि ' इति पाठः। ६ अप्रती ' णिक्डअप्यायणहं '; आप्रती ' णिक्डयअप्यायणहं ' इति पाठः।

भाहो अण्णहा है।दि ति पुच्छिदे एवं है।दि ति आबाधपमाणपरूवण है णिसिंचमाणकम्मपदेसाणं णिसेगक्कमपरूवण है च णिसेयपरूवणा आगदा। एगमाबाधं काद्ण किमेक्कं चेव
हिदिबधहाणं बंधदि, आहे। अण्णहा बंधदि ति पुच्छिदे एक्काए आबाधाए एत्तियाणि
हिदिबंधहाणाणि बंधदि, अवराणि ण बंधदि ति जाणावण हमाबाधाकंदयपरूवणा आगदा।
आबाधाणं आबाधकंदयाणं च योवबहुत्तजाणावण हमप्पाबहुगपरूवणा अगदा। एवमेत्य
चत्तारि चेव अणियोगहाराणि होंति अण्णिसिमेर्यथेवं अंतब्भावादो।

# द्विदिबंधद्वाणपरूवणदाए सन्वत्थोवा सुहुमेइंदियअपज्जत्तयस्स द्विदिबंधद्वाणाणि ॥ ३७॥

एदमप्पाबहुअसुत्तं देसामासियं, स्हदिहिदिहाणपरूवणा पम णाणिओगहारत्तादो । ण च अत्थित्त-पमाणेहि अणवगयाणं हिदिबंधहाणाणमप्पाबहुगं संभवदि, विरे।हादो । तम्हा हिदिबंधहाणपरूवणदाए परूवणा पमाणप्पाबहुगं चेदि तिण्णि अणियोगहाराणि । तत्थ परूवणदाए अत्थि चे।हसण्गं जीवसमासाणं पुघ पुघ हिदिबंधहाणाणि । एत्थ हिदिबंधहाणाणि ति उत्ते केसि गहणं १ बध्यत इति बन्धः । स्थितिरेव बन्धः स्थितिबन्धः ।

बध्यमान कर्मप्रदेशोंका विन्यास क्या प्रथम समयसे लेकर होता है, अथवा अन्य प्रकारसे होता है, एसा पूछंनपर वह इस प्रकारसे होता है, इस प्रकार आवाधा-प्रमाणकी प्रक्रपण के लिये तथा निर्मिचमान कर्मप्रदेशोंके निषेकक्रमकी प्रक्रपण के लिये तथा निर्मिचमान कर्मप्रदेशोंके निषेकक्रमकी प्रक्रपण के लिये निषेकप्रक्रपणा प्राप्त हुई है। एक आवाधाको करके क्या एक ही स्थितिवन्धस्थान वैधता है अथवा अन्य प्रकारसे वंधता है, ऐसा पूछनेपर एक आयाधामें इतने स्थितिवन्धस्थानोंको बांधता है, इतर स्थानोंको नहीं बांधता है; यह झात करानके लिये भावाधाकाण्डकप्रक्रपणा प्राप्त हुई है। आवाधाओं और आयाधाकाण्डकप्रकेंके अस्य बहुत्वको बतलानेके लिये अस्य बहुत्वप्रक्रपणा प्राप्त हुई है। इस प्रकार इसमें चार ही अनुयोगहार हैं, क्योंकि, अन्य अनुयोगहारोंका इन्होंमें अन्तर्भाव हो जाता है।

स्थितियनधस्थानप्ररूपणाकी अपेक्षा सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके स्थितियनधस्थान सबसे स्तोक हैं ॥ ३७ ॥

यह अस्पवहुत्वस्त्र वेद्यामर्शक है, क्योंकि, यह स्थितिस्थानोंके प्ररूपणानुयोगद्व र भीर प्रमाणानुयोगद्वारका स्चक है। इन अनुयोगद्वारोंकी आवद्यकता यहां इसिल्ये है कि इनके विना अस्तित्व और प्रमाणसे अक्षात स्थितिस्थानोंका अस्पवहुत्व सम्भव महीं हैं, क्योंकि, वैसा होनेमें विरोध है। इस कारण स्थितिबन्धस्थानम्बरूपणाने प्रकृपणा, प्रमाण और अस्पवहुत्व ये तीन अनुयोगद्वार हैं। उनमेंसे प्रकृपणाकी अवेक्षा चौदह जीवसमासीके पृथक पृथक स्थितिबन्धस्थान हैं।

शंका - यहां स्थितिबन्धस्थान देसा कहनेपर किमका ग्रहण किया गया है !

९ अ-आ-काप्रतिषु 'खप्णेसमुधेव 'इति पाठ ।

स्थितिषंधरसं स्थानमनस्थानिशेष इति यानत् । एदेसिं हिदिबंधनिसेसाणं गहणं । जहण्ण-हिदिसुक्कस्सिहिदीए सोहिय एगरूने पक्तिने हिदिबंधहाणाणि होति, तेसिं गहणमिदि उत्ते होदि । परूनणा गदा ।

सव्यण्हांदियाणं हिदिबंधहाणाणि पिलदोवमस्य असंख्वजिदिभागो । कुदो १ अपप्पणो जहण्णाबाहाए समऊणाए अप्पप्पणो समऊणजहण्णहिदीए ओविहदाए एगमाबाधाकंदय-मागच्छिद । पुणो एदमाविह्याए असंखेबजिदिभागमेत्तआबाधाहाणेहि गुणिय एगस्त्वे अविणिदे एहंदिएसु हिदिबंधहाणिविसेसो उप्पड्जिद, तत्थ एगस्त्वे पिक्खते हिदिबंधहाणुष्पत्तीदो । विगर्लिदिएसु हिदिबंधहाणाणं पमाणं पिलदोवमस्स संखेबजिदिभागो । कुदो १ सग-सगउवकस्सा-बाहाए सग-सगउवकस्सिहिदीए ओविहिदाए एगमाबाहकंदयमागच्छिद । पुणो एदमाबाह-हाणेहि आविल्याए संखेबजिदिभागमत्तेहि गुणिदे पिलदोवमस्स संखेबजिदिभागहिदिबंधहाणु-प्यत्तिदेश । सिण्पपंत्रिदियअपज्जत्तयस्स हिदिबंधहाणाणि अंतोकोडाकोडिसागरीवम-मेत्ताणि । कुदो १ सगुवकस्साबाहाए सगुवकस्सिहिदीए ओविहिदाए एगमाबाहाकंदयमा-

समाधान — जो बांधा जाता है वह बन्ध कहा जाता है। स्थिति ही बन्ध, स्थितिबन्ध इस प्रकार यहां कर्मधारय समास है। स्थितिबन्धका स्थान अर्थात् सवस्थाविशेष, इस प्रकार यहां तत्पुरुष समास है। इन स्थितिबन्धविशेषोका प्रहण किया गया है। अर्थात् जधन्य स्थितिको उत्कृष्ट स्थितिमसे घटा देनेपर जो शेष रहे उसमें एक अंकका प्रक्षेप करनेपर स्थितिबन्धस्थान है।ते हैं, उनका यहां प्रहण किया है, यह उक्त कथनका अभिपाय है। प्रकृपणा समाप्त हुई।

समस्त एकेन्द्रिय जीवोंके स्थितियन्धस्थान पर्योगमके असंस्थातवें भाग प्रमाण हैं, क्योंकि, एक समय कम अपनी अपनी आवाधाका अपनी अपनी एक समय कम ज्ञान्य स्थितिमें भाग देनेपर एक आवाधाकाण्डकका प्रमाण आता है। फिर इसको आवलीके असंख्यातवें भाग प्रमाण आवाधास्थानोंस गुणित करके उसमेंसे एक अंकको घटा देनेपर एकेन्द्रिय जीवोंमें स्थितिबन्धस्थानविदेष उत्पन्न होता है। उसमें एक अंक मिलानेपर स्थितिबन्धस्थान उत्पन्न होता है।

विक लेक्ट्रिय जीवोंमें बन्धस्थानोंका प्रमाण पत्योपमका संख्यातवां भाग है। इसका कारण यह है कि अपनी अपनी उत्कृष्ट आवाधाका अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिमें भाग देनेपर एक आबाधाकाण्डक आता है। इसको आवर्लाके संख्यातवें भाग मात्र आबाधास्थानोंस गुणित करनेपर पत्योपमके संख्यातवें भाग प्रमाण स्थितिस्थानोंकी उत्पात्त देखी जाती है।

संही पंचेन्द्रिय अपर्याप्तकके स्थितिबन्धस्थान अन्तःकोड़ाके।डि सागरोपम प्रमाण हैं। इसका कारण यह है कि अपनी उत्कृष्ट आवाधाका अपनी उत्कृष्ट स्थितिमें भाग देनेपर एक आवाधाकाण्डक आता है। फिर इसको जघन्य आवाधाकी अपेक्सा गच्छदि । पुणा एदिन्ह संखेडजावित्यमेत्तशाबाधाहाणेहि जहण्णाबाधादो संखेडजगुणेहि गुणिदे संखेडजसागरावममेत्तद्विदिवंधद्वाणुष्पत्तीदो । सण्णिपंचिदियपज्जत्तयस्स द्विदिवंधद्वाणाणि णाणावरणादीणं सग-सगसमञ्ज्ञणध्विद्विदीए परिहीणसग सगुत्तरसग - सगमेत्ताणि । एवं पमाणपरूवणा गढा।

संपिह बंधहाणाणं अप्पाबहुगं उच्चदे । तं जहा — सन्वरथे वा सुहमेईदिय-अपन्जत्तयस्स हिदिबंधद्वाणाणि. पलिदोवमस्स असंखेजनदिभागपमाणतादो ।

# बादरेइंदियअपज्जत्तयस्म द्विदिबंधद्वाणाणि संखेज्जगुणाणि 11 36 11

कुरे। १ सुहुमेईदियअपज्जत्तयस्स हिदिबंधहाणेहिते। बादरेईदियअपज्जएसु सुहुमे-इंदियअपडजत्तपढमचरिमहिदिबंधहाणादो हेहा उर्वार च संखेडजगुणनीचारहाणाणमुनलंभादो।

सुहुमेइंदियपज्जचयस्स हिदिबंधद्वाणाणि संखेज्जगुणाणि 11 38 11

कुदे। ? बादरेइंदियअपज्जत्तजहण्णुक्कस्सिडिदीहिंतो हेडा उवीरे च बादरेइंदिय-अपन्जत्तिहिदिबंधहाणेहिता संखेनजगुणहिदिबंधहाणाणं सहमेइंदियपन्जत्तप्स उवलंभादी ।

संख्याब्रुगुणे संख्यात आवली मात्र आबाधास्थानींसे गुणित करनेपर संख्यात सागरीपम प्रमाण स्थितियनधस्थान उत्पन्न होते हैं।

संज्ञी पर्केन्द्रिय पर्याप्तक जीवके ज्ञानावरण।दिकोंके स्थितिवन्धस्थान अपनी अपनी एक समय कम ध्रवस्थितिसे रहित अपने अपने क्रमसे अपनी अपनी स्थिति प्रमाण हाते हैं। इस प्रकार प्रमाणप्रकृपणा समाप्त हुई।

अब बन्धस्थानीका अल्पवहत्व कहा जाता है। यथा - सुक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तक जीवके स्थितिबन्धस्थान सबसे स्तोक हैं, क्योंकि, वे पर्यापमेक असंख्यातर्वे भाग प्रमाण हैं।

उनके बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके स्थितिबंधस्थ न संख्यातगुणे हैं ॥ ३८ ॥

इसका कारण यह है कि सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके स्थितिबन्धस्थानों की अपेक्षा बादर एकंन्द्रिय अपर्याप्तकोंमें सुक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके प्रथम व चरम स्थितिबन्धस्थानसे नीचे व ऊपर संख्यात पूर्ण वीचारस्थान पाये जाते हैं।

उनसे सक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तकके स्थितिबंधस्थान संख्यातगुण हैं ॥ ३९ ॥

इसका कारण यह कि बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तककी जघन्य व उत्कृष्ट स्थितिसे नीचे व ऊपर बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके स्थिनिबन्धस्थानीसे सुक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तकाँमें संख्यातगुणे स्थितिबन्धस्थान पाये जाते हैं।

बादरेइंदियपज्जत्तायस्स हिदिबंधहाणाणि संखेजजगुणाणि ॥४०॥ कारणं पुष्वं व वत्तव्वं।

बीइंदियअपज्जत्तयद्विदिबंधद्वाणाणि असंखेज्जगुणाणि ॥४१॥

को गुणगारो ? आविलयाए असंखेजजिदभागस्स संखेजजिदभागो। कुदा ? बीइंदिय-अपज्जत्तयस्स वीचारहाणाणि पिछदे।वमस्स संखेज्जिदिभागमेत्ताणि । आवलियाए असंखेज्जिदिभागेण पिलदोवमे खंडिदे तत्थ एगखंडमेत्ताणि । जेण एतथ हेहिम-रासिणा उवरिमरासीए ओविट्टदाए आवित्याए असंखेज्जदिमागस्स संखेजजिसमागी आगच्छदि तेण सो गुणगारो होदि ति अवगम्मदे ।

तस्सेव पज्जत्तयस्स द्विदिबंधद्वाणाणि संखेज्जगुणाणि ॥४२॥

क्रदो ? विसोहीए संकिलेभेण च हेड्डोवीर-मिञ्झमिडिदिबंधडाणेहिता संखेजजगण-द्विदिविसेसेस वीचारदंसणादो ।

तीइंदियअपज्जत्तयस्स द्विदिबंधद्वाणाणि संखेज्जगुणाणि ॥४३॥ कारणं सुगमं । जहा सुहमेईदियअपज्जत्त-बादरेईदियअपज्जत्ताणं हिदिबंधहाणे-

उनसे बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकके स्थितिबन्धस्थान संख्यातगुणे हैं ॥ ४० ॥ इसका कारण पहिलेक ही समान कहना चाहिये।

उनसे द्वीन्द्रिय अपर्याप्तकके स्थितिबन्धम्यान असंख्यातगुणे हैं ॥ ४१ ॥

गुणकार क्या है ? यह अ।वलीके असंख्यातवं भागका संख्यातवां भाग है, क्योंकि, द्वीन्द्रिय अपर्याप्तकके बीचारस्थान पत्योपमके संख्यातवे भाग प्रमाण हैं। परन्तु एके निद्रयके वीचारस्थान पर्योपममें आवलीक असंख्यातवें भागका भाग देनपर जो लब्ध हा उतने मात्र हैं। चुंकि यहां नीचेकी राशिका उत्परकी राशिमें भाग देनेपर आवलीक असंख्यातवं भागका संख्यातवां भाग आता है, अतः वह गुणकार होता है, पेसा प्रतीत होता है।

उनसे उसीके पर्याप्तकके स्थितिबन्धस्थान संख्यातगुणे हैं ॥ ४२ ॥

इसका कारण यह है कि विशक्ति और संक्लेशसे नीचे, ऊपर और मध्यके स्थितिस्थानीसे संख्यातगुणे स्थितिविशेषीमें वीचार देखा जाता है।

जनसे त्रीन्द्रिय अपर्याप्तकके स्थितिबन्धस्थान संख्यातगुण हैं ॥ ४३ ॥ इसका कारण सगम है।

९ अप्रती ' हाहुमेहीदयअपज्जनाणं ' इति पाटः । ₽. 11-19.

हितो सुहुमेइंदियपज्जत्ताणं हिदिबंधहाणाणि संखेज्जगुणाणि, तथा सन्वविगर्लिदिय-अपज्जत्तिहिदिबंधहाणेहितो बीइंदियपज्जत्तिहिदिबंधहाणाणि किण्ण संखेज्जगुणाणि ? ण, भिण्णजादित्तादे। भिण्णहिदित्तादो च ।

तस्तेव पज्जत्तयस्म द्विदिबंधद्वाणाणि संखेज्जगुणाणि ॥४४॥ सगमभेदं।

चर्डारंदियअपज्जत्तयस्म द्विदिबंधद्वाणाणि संखेज्जगुणाणि॥४५ मिज्जमिद्विदिविसेसेहिते। हेडा उविर च संखेज्जगुणाणं वीचारङाणाणमेत्थवरुंभादो । तस्सेव पज्जत्तयस्स द्विदिबंधद्वाणाणि संखेजजगुणाणि ॥४६॥ एत्थ कारणं पुष्वं व वत्तवं ।

असिणपंचिंदियअपज्जत्तयस्म हिदिबंधहाणाणि संखेज्ज-गुणाणि ॥ ४७॥

को गुणगारा ? संखेजना समया।

तस्सेव पज्जत्तयस्स द्विदिबंधट्ठाणाणि संखेज्जगुणाणि ॥४८॥ कारणं सुगमं।

शंका — जैसे सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तकों तथा बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तकों के स्थितिबन्धस्थानों से सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तकों के स्थितिबन्धस्थान संख्यात गुणे हैं, वैसे ही सब विकलेन्द्रिय अपर्याप्तकों के स्थितिबन्धस्थानों से द्वीन्द्रिय पर्याप्तकों के स्थितिबन्धस्थानों से द्वीन्द्रिय पर्याप्तकों के स्थितिबन्धस्थान संख्यात गुणे क्यों नहीं हैं ?

समाधान - नहीं, क्योंकि, उनकी जाति व स्थिति उनसे भिन्न है।
उनसे उसके ही पर्याप्तकके स्थितिबन्धस्थान संख्यातगुणे हैं ॥ ४४ ॥
यह सूत्र सुगम है।
उनसे चतुरिन्द्रिय अपर्याप्तकके स्थितिबन्धस्थान संख्यातगुणे हैं ॥ ४५ ॥
क्योंकि, यहां मध्यम स्थितिबिशेषोंसे नीचे व ऊपर संख्यातगुणे बीबार-स्थान पाये जाते हैं।

उनसे उसीके पर्याप्तकके स्थितिबन्धस्थान संख्यातगुणे हैं ॥ ४६ ॥ यहां कारण पिहलेके ही समान बतलाना चाहिये। उनसे असंज्ञी पंचेन्द्रिय अपर्याप्तकके स्थितिबन्धस्थान संख्यातगुणे हैं ॥ ४७ ॥ गुणकार क्या है ? गुणकार यहां संख्यात समय है। उनसे उसीके पर्याप्तकके स्थितिबन्धस्थान संख्यातगुणे हैं ॥ ४८ ॥ इसका कारण सुगम है।

# सिण्णवंचिंदियअपज्जत्तयस्स द्विदिबंधद्वाणाणि संखेज्जगुणाणि ॥ ४९॥

कुदे। ? पिठदोवमस्स संखेजजिदभाममेत्रअसिणपंचिदियद्विदिषंघद्वाणेहि अंतो-काडाकाडिमेत्तसिणपंचिदियअपज्जत्तयस्स द्विदिबंघद्वाणेसु भागे हिदेसु संखेजजरूबोवलंभादो !

### तस्सेव पज्जत्तयस्स हिदिबंधद्वाणाणि संखेजजगुणाणि धापा

कारणं सुगमं । संपिंह जेणेसा अच्वीगाढअप्पाबहुगदंडओ देसामासिओ तेणेत्थ अंतन्भूदं चउिवयपमप्पाबहुगं भिणस्सामा । तं जहा — एत्थ अप्पाबहुगं दुविहं मूलप्यिड-अप्पाबहुगं अव्वीगाढअप्पाबहुगं चेदि । तत्थ अव्वीगाढअप्पाबहुगं दुविहं सत्थाण-प्रत्थाण-भेदेण । तत्थ सत्थाणं वत्तइस्सामा । तं जहा — सव्वत्थावो सुहुमेइंदियअपज्जत्तयस्स हिदिबंधहाणविसेसा । हिदिबंधहाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । जहण्णओ हिदिबंधो स्तिसाहियाणि । जहण्णओ हिदिबंधो पिजत्तापज्जताणं । उक्कस्सओ हिदिबंधो विसेसाहिओ । एवं सुहुमेइंदियपज्जत-बादरेइंदिय-पज्जतापज्जताणं पि वत्तव्वं । वेइंदियअपज्जत्तयस्स सव्वत्थावो हिदिबंधहाणविसेसा । हिदिबंधहाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । जहण्णओ हिदिबंधी संखेजजगुणे। उक्कस्सओ हिदिबंधो विसेसाहिओ ।

उनसे संज्ञी पंचेन्द्रिय अपर्याप्तकके स्थितिवन्धस्थान संख्यातगुणे हैं ॥ ४९ ॥ इसका कारण यह है कि पत्योपमके संख्यातचें भाग मात्र असंक्षी पंचेन्द्रियके स्थितिवन्धस्थानोंका अन्त को डाकोड़ि मात्र संबी पंचेन्द्रिय अपर्याप्तकके स्थितिबन्धस्थानोंमें भाग देनेपर संख्यात रूप प्राप्त होते हैं।

उनसे उसीके पर्याप्तकके स्थितिबन्धस्थान संख्यातगुणे हैं ॥ ५० ॥

इसका कारण सुगम है। अय चृंकि यह अव्योगाढअव्पषदुत्वद्ण्डक देशामर्शक है, अतः इसमें अन्तर्भृत चार प्रकारके अव्पषदुत्वको कहते हैं। वह इस प्रकार है— यहां अव्पषदुत्व मृत्यप्रकृतिअव्पषदुत्व और अव्यागाढअव्पषदुत्वके भेदसे दो प्रकार है। इनमें अव्योगाढअव्पषदुत्व स्वस्थान और परस्थानके भेदसे दो प्रकार है। उनमें स्वस्थानअव्यवद्वत्वको कहते हैं। यथा— सदम प्रकेत्द्रिय अपर्याप्तकका स्थितिबन्धस्थानिविशेष सबसे स्तोक है। उससे स्थितिबन्धस्थान एक कपसे विशेष अधिक हैं। उनसे अधन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। उससे उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक हैं।

इसी प्रकार सुक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त और बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त व अपयोक्त जीवोंके भी कहना चाहिय। द्वीन्द्रिय अपर्याप्तकका स्थितिबन्धस्थानविशेष सबसे स्तोक है। उससे स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उनसे जधन्य स्थितिबन्ध संख्यातमुणा है। उससे उन्ह्रिष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक हैं।

आपती 'असंकिञ्जगुणाणि 'इति पाठः । २ ताप्रतिपाठोऽयम् । प्रतिपु 'असंकिकतगुणो 'इति पाठः ।

एवं बेइंदियपज्जत-तेइंदिय-चउरिंदिय अस्विणपंचिंदियपज्जतापज्जताणं च वत्तव्यं। सण्णिपरिचेदियअपज्जनयस्य सन्वत्योवो जहण्णओ द्विदिवंघो । द्विदिवंघहाणविसेसो संखेजजगुणा । द्विदिबंधद्वाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । उक्करसओ द्विदिबंधी विसेसाहिओ । एवं सण्णिपज्जतयस्स वि वतन्वं । एवं सत्थाणप्पाबहुगं समत्तं ।

परत्थाणप्पाबहुगं वत्तइस्सामा । तं जहा — सन्वत्थावा सहमेइंदियअपज्जत्तयस्स द्विदिवंधद्वाणविसेसे। द्विदिवंधद्वाणाणि एगरूनेण विसेसाहियाणि। बादरेइंदियअपज्जत्त-यस्स द्रिदिबंधद्वाणविसेसो संखेजजगुणा । द्विदिबंधद्वाणाणि एगरूवेण विसेसाहिधाणि । सह-मेइंदियपज्जत्तयस्स द्विदिबंधद्राणविसेसी संखेजजगुणी । द्विदिबंधद्राणाणि विसेसाहियाणि एगरुवेण । बादरेइंदियपज्जत्तयस्स द्विदिवंधद्वाणिवसेसो संखेजजगुणो । द्विदिवंधद्वाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । वेइंदियअपज्जत्तयस्य हिदिवंबद्वाणविसेसी असंखेज्जगणी । द्विदिबंधद्वाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । तस्येव पज्जत्तयस्य द्विदिबंधद्वाणविसेसे। संखेजजगुणी । हिदिबंधहाणाणि एग्रूवंण विसेसाहियाणि । तेइंदियअवज्जत्तयस्स हिदि-षंघडाणविसेसी संखेउजगणी। द्रिदिवंघडाणाणि एगरूनेण विसेसाहियाणि। तस्सेव पज्जत्तयस्य द्विदिवंधद्वाणविसेमो संखेजनगणी । द्विदिवंबद्वाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि।

इसी प्रकार क्रीन्टिय पर्याप्त तथा जीन्द्रिय, चतरिन्द्रिय और असंज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्त व अपर्याप्त जीवोंके भी कहना चाहिये। संक्षी पंचिन्द्रिय अपर्याप्तकका जधन्य श्थितिबन्ध सबसे स्ताक है। उससे स्थितिबन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है। उससे क्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उनसे उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इसी प्रकार संबी पंचेन्द्रिय पर्याप्तकके भी कहना च।हिये। इस प्रकार स्वस्थान अल्पबहुत्व समाप्त हुआ।

परस्थान अल्पबहुत्वको कहते हैं। यथा- सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तकका स्थिति-बन्धस्थानविशोष सबसे रतोक है। उससे उसीके स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उनसे बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तकका स्थितियन्धस्थान विशेष संख्यातगुणा है। इससे उसीके स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उनसे सहम एकेन्द्रिय पर्याप्तकका स्थितियनधस्थानविशेष संख्यातगुणा है। उससे उसीके स्थितियमधस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उनसे बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकका स्थितिबन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है। उससे उसीके स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उनसे द्वीन्द्रिय अपर्याप्तकका स्थितिबन्धस्थानिवशेष असंख्यातगुणा है । उससे उसीके स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उनसे उसीके पर्याप्तकका स्थितिबन्धस्थानिविशेष संख्यातगुणा है। उससे उसीके स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उनसे त्रीन्द्रिय अपर्याप्तकका स्थितिबन्धस्थानविशेष संख्यातगणा है। उससे उसीके स्थितिषम्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उनसे उसीके पूर्याप्तका स्थितिबन्धस्थानविशेष संस्थातगुणा हैं। उससे उसीके स्थितिबन्धस्थान एक इएसे

<sup>🤰</sup> ताप्रती '[अ] सक्के ब्जगुणी ' इति पाठः ।

चर्डरिदियअपज्जतयस्य हिद्विंवहाणविसेसी संखे बज्जाणी । हिदिबंबहाणाणि एगरूनेण विसे-साहियाणि । तस्सेन पज्जत्तयस्स हिदिबंधहाणिवसेसो संखेजजगूणा । द्विदिबंधहाणाणि एग-रूवेण विभेसाहियाणि । असण्णिपंचिंदियअपज्जत्तयस्स हिदिबंधहाणि सेसो संखेज्जगुणो। द्विदिवंधद्वाणाणि एगरूनेण विसेसाहियाणि। तस्सेव पञ्जत्तयस्स द्विदिवंधद्वाणिविसेसी संखेजजगुणे। हिदिबंधहाणाणि एगरूनेण विसेसाहियाणि। बादरेइंदियपजनतयस्स जह-ण्णओ हिदिबंधी संखेजजगुणी । सुद्दमेइंदियनजजत्तयस्स जहण्णओ हिदिबंधी विसेसाहिओ । षादरेइंदियअपज्जत्तयस्त जदण्णओ द्विदिबंधी विसेसाहिओ। सुदूमेइंदियअपज्जत्तयस्स जहण्णओ हिदिबंधी विसेसाहिओ। तस्सेव अवज्जत्तयस्य उक्कस्सओ हिदिबंधी विसे-साहिओ । बादरेइंदियअपज्जत्तयस्स उक्कस्सिट्टिबंघो विसेसाहिओ । सुहमेइंदियपज्जत्त-यस्स उक्कस्सिट्टिवियो विसेसाहित्रो । बादरेइंदियपज्जतयस्स उक्कस्सिट्टिविषेषी विसे-साहिओ । बेइंदियाउजत्तयस्य जहण्महिदिबंधी संखेउजमुणी । तस्सेव अपजन्तयस्य जहण्णहिदिवंधी विसेसाहिओ। तस्सेव अपज्जतयस्य उक्कस्सिद्रिदिवंधी विसेसाहिशी। तस्सेव पज्जत्तयस्म उक्कस्सिद्धिविषेशे विसेसाहिओ । तेइंदियपज्जतयस्स जहण्णद्भिदिवंधी विसेसाहिओ । तस्सेव अपज्जत्तयस्स जहण्णिहिदिवंधो विसेसाहिशे । तस्सेव अपज्जत-

विशेष अधिक हैं। उनसे चतुरिन्द्रिय अपर्याप्तकका न्थितिबन्धस्थानविशेष संक्यातगुणा है। उससे उसाके स्थितिक धरणान २क कपसे विशेष अधिक हैं। उनसे उसीके पर्याप्तका स्थितिबन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है। उससे उसीके स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उनसे असंशी पंचेन्द्रिय अपर्याप्तकका स्थितिबन्धस्थान-विद्रोप संख्यातगुणा है। उससे उसीके स्थितियन्थस्थान एक कपसे विद्रोप अधिक हैं। उससे उसीके पर्याप्तका स्थितियन्धस्थानविशेष संख्यात पूणा है। उससे उसीके स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उनसे बारर एकेन्द्रिय पर्याप्तकका जबन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। उससे सूक्ष्म पकेन्द्रिय पर्याप्तकका जबन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उससे बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तकका जघन्य स्थितिबन्ध बिद्योव अधिक है। उससे सुक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तकका जघन्य रिधतिबन्ध विशेष अधिक है। उससे उस्कि अपर्याप्तका उत्कृष्ट स्थिति वन्ध विशेष अधिक है। उससे बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तकका उत्कृष्ट स्थितिकः च विशेष अधिक है। उससे सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तकका उत्द्रष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । उससे बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकका उस्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उससे द्वीन्द्रिय पर्याप्तकका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। उससे उसीके अपर्याप्तकका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उससे उसीके अपर्याप्तकका उक्कष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उससे उसीके पर्याप्तका उत्हाद स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उससे त्रीन्द्रिय पर्याप्तकका जग्रन्य स्थितिबन्ध विशेष मधिक है। उससे उसीके मपर्याप्तका क्षाप्य स्थितिवन्ध विदोय अधिक है। उससे उसकि अपर्याप्तका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध यस्स उक्करसिंद्विवंधो विसेसाहिओ । तस्सेव पज्जतयस्स उक्करसिंद्विवंधो विसेसाि हिओ । चर्डारं देयपञ्जतयस्स जहण्णि द्विवंधो विसेसाि हिओ । तस्सेव अपञ्जतयस्स जहण्णि द्विवंधो विसेसाि हिओ । तस्सेव अपञ्जतयस्स जक्करमिंद्विवंधो विसेसाि हिओ । तस्सेव अपञ्जतयस्स जक्करमिंद्विवंधो विसेसाि हिओ । तस्सेव पञ्जत्तयस्स जक्करसिंद्विवंधो विसेसाि हेओ । असिण्णपंचि द्वियाञ्जत्तयस्स जहण्णओ द्विद्वंधो संखेजजगुणो । तस्सेव अपञ्जतयस्स ज्ण्णि द्विवंधो विसेसाि हेओ । तस्सेव पञ्जतयस्स जक्करसिंद्विवंधो विसेसाि हेओ । सिण्णपंचि दियपज्जत्तयस्स जहण्णि द्विवंधो संखेजजगुणो । तस्सेव अपञ्जत्तयस्स जहण्णि द्विवंधो संखेजजगुणो । तस्सेव अपञ्जत्तयस्स जहण्णि द्विवंधो संखेजजगुणो । तस्सेव अपञ्जत्तयस्स जहण्णि द्विवंधो संखेजजगुणो । दिदिवंधा विसेसाि संखेजजगुणो । दिदिवंधा स्वयागि । उक्करस्सि दिवंधा विसेसाि संखेजजगुणो । दिसेसाि संखेजजगुणो

मूलपयडिअपाबहुगं सस्थाम-परस्थाणभदेण दुविहं । तस्थ सस्थाणपाबहुगं वत्त-इस्सामा । तं जहा — सन्वरथावो सुहुमेइंदियअपजनत्तयस्य आउअस्य जहण्यशे द्विदिवंधो।

मूलप्रकृतिअस्पवहुत्व स्वस्थान और परस्थानके भेदसे दो प्रकार है। उनमेंसे स्वस्थानअस्पवहुत्वका कहते हैं। यथा— सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तकी आयुका अधन्य स्थितिवन्ध सबसे स्लोक है। उससे स्थितिवन्धस्थानिविशेष संख्यातगुणा है।

विद्याप अधिक है। उससे उसीके पर्याप्तका उत्कृष्ट स्थितियन्ध विद्याप अधिक है। उससे चतुरिन्द्रिय पर्याप्तका जधन्य स्थितियन्ध विद्याप अधिक है। उससे उसीके अपर्याप्तका जधन्य स्थितियन्ध विद्याप अधिक है। उससे उसीके अपर्याप्तका उत्कृष्ट स्थितियन्ध विद्याप अधिक है। उससे उसीके पर्याप्तका उत्कृष्ट स्थितियन्ध विद्याप अधिक है। उससे उसीके पर्याप्तकका उत्कृष्ट स्थितियन्ध विद्याप अधिक है। उससे असंक्षी पंचित्द्रिय पर्याप्तकका जधन्य स्थितियन्ध संख्यातगुणा है। उससे उसीके अपर्याप्तकका जधन्य स्थितियन्ध विद्याप अधिक है। उससे उसीके अपर्याप्तकका जधन्य स्थितियन्ध विद्याप अधिक है। उससे उसीके पर्याप्तकका उत्कृष्ट स्थितियन्ध विद्याप अधिक है। उससे उसीके पर्याप्तकका उत्कृष्ट स्थितियन्ध विद्याप अधिक है। उससे उसीके अपर्याप्तकका जधन्य स्थितियन्ध संख्यातगुणा है। उससे उसीके अपर्याप्तकका जधन्य स्थितियन्ध संख्यातगुणा है। उससे उसीके अपर्याप्तकका जधन्य स्थितियन्ध संख्यातगुणा है। उससे उसीके अपर्याप्तकका स्थितियन्धस्थान एक कपसे विद्याप अधिक है। उनसे उसीका उत्कृष्ट स्थितियन्ध विद्याप अधिक है। उससे उसीके पर्याप्तकका स्थितियन्धस्थानिव्याप संख्यातगुणा है। उससे उसीके स्थितियन्धस्थान एक कपसे विद्याप अधिक है। उनसे उसीका उत्कृष्ट स्थितियन्ध विद्याप अधिक है। इस प्रकार अव्योगाद अध्यक है। उनसे उसीका उत्कृष्ट स्थितियन्ध विद्याप अधिक है। इस प्रकार अव्योगाद अस्पवदुर समाप्त हुआ।

डिदिबंधहाणविसेसो संखेजजगुणो । दिदिबंधहाणाणि एगरूनेण विसेसाहियाणि । उक्क-स्सओ हिदिबंधो विसेसाहिओ । तस्सन णामा गोदाणं हिदिबंधहाणविसेसो असंखेजजगुणो । हिदिबंधहाणाणि एगरूनेण विसेसाहियाणि । चदुण्णं कम्माणं हिदिबंधहाणविसेसो विसे-साहिओ । हिदिबंधहाणाणि एगरूनेण विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स हिदिबंधहाण-विसेसो संखेजजगुणो । हिदिवंधहाणाणि एगरूनेण विसेसाहियाणि । णामा-गोदाणं जहण्णभो हिदिबंधो असंखेजजगुणो । उक्कस्सिहिदिबंधो विसेसाहिओ । चदुण्णं कम्माणं जहण्ण-हिदिबंधो विसेसाहिओ । चदुणं कम्माणं जहण्ण-हिदिबंधो विसेसाहिओ । उक्कस्सिहिदिबंधो विसेसाहिओ । मोहणीयस्स जहण्णओ हिदि-बंधो संखेजजगुणो । उक्कस्सिओ हिदिबंधो विसेसाहिओ ।

एवं सुहुमेइंदियपज्जत्तयस्स बादरेइंदियपज्जत्तापज्जताणं च पत्तेयं पत्तेयं सत्थाणप्पा-बहुगं वत्तव्वं । बेइंदियअपज्जत्तयस्स सव्वत्थावा आउअस्स जहण्णओ हिदिबंधा । हिदि बंधहाणिवसेसा संखेजजगुणा । हिदिबंधहाणाणि एगळवेण विसेसाहियाणि । उक्कस्सओ हिदिबंधा विसेसाहिओ । णामा-गादाणं हिदिबंधहाणिवसेसा असंखेजजगुणो । हिदिबंध-हाणाणि एगळवेण विसेसाहियाणि । चदुण्णं कम्माणं हिदिबंधहाणिवसेसा विसेसाहिओ ।

उससे स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उनसे उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक हैं। उससे उसीके नाम व गोत्र कर्मका स्थितिबन्धस्थानिवशेष असंख्यानगुणा है। उससे न्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उनसे चार कर्मीका स्थितिबन्धस्थानविशेष विशेष अधिक हैं। उससे चार कर्मीका स्थितिबन्धस्थानविशेष विशेष अधिक हैं। उससे मोहनीपका स्थितिबन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है। उससे स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उनसे नाम व गोत्र कर्मका जधन्य स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा है। उससे उत्कृष्ट स्थितिबन्ध अधिक हैं। उससे चार कर्मोका जधन्य स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा है। उससे उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है।

इसी प्रकार सक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तक और बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तक व अपर्याप्तक मेंसे प्रत्येकके स्वस्थान अस्पवहुत्व कहना चाहिये। द्वीन्द्रिय अपर्याप्तक के आयु कर्मका जधन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। उससे स्थितिबन्धस्थानिबरोप संख्यात गुणा है। उससे स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उनसे उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। नाम व गोत्र कर्मका स्थितिबन्धस्थानिबरोप असंख्यात गुणा है। उससे स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उनसे चार कर्मोका स्थितिबन्धस्थानिबरोप विशेष अधिक है। उससे स्थितिबन्धस्थान एक

१ अप्रतो ' एगमागोदाणं ' इति पाठः ।

हिदिबंघहाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स हिदिबंघहाणिवेससा संखेजज-गुणो । हिदिबंघहागाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । णामा-गोदाणं जहण्णभो हिदिबंघो संखेजजगुणो । उक्कस्सओ हिदिबंघो विसेसाहिओ । चदुण्णं कम्माणं जहण्णभो हिदि-बंघो विसेसाहिओ । उक्कस्सओ हिदिबंघो विसेसाहिओ । मोहणीयस्स जहण्णभो हिदि-बंघो संखेजजगुणो । उक्कस्सओ हिदिबंघो विसेसाहिओ ।

एवं बेइंदियपज्जत्तयस्स तेइंदिय-च असिव्यापज्जत्तापज्जताणं असिव्यापिनिविदय-अपज्जताणं च सत्थाणप्पाबहुगं कायव्वं। असिव्यापपिनिविदयपज्जत्तयस्स सव्वत्थावा आउअस्स जहण्णओ डिदिबंघो। डिदिबंघडाणिविसेसी असंखेज्जगुणे। कारणं उत्तरि उच्चिहिदिं। डिदि-बंघडाणिण एगरूवेण विसेसाहियाणि। उक्कस्सओ डिदिबंघो विसेसाहिया। णामा गोदाणं डिदिबंघडाणिविसेसी असंखेजगुणे। डिदिबंघडाणिण एगरूवेण विसेसाहियाणि। चदुण्णं कम्माणं डिदिबंघडाणिविसेसी विसेसाहिओ। डिदिबंघडाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि। मोह-णीयस्स डिदिबंघडाणिविसेसी संखेजजगुणे। डिदिबंघडाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि। णामा-गोदाणं जहण्णओ डिदिबंघो संखेजजगुणे। उक्कस्सओ डिदिबंघो विसेसाहियो। चदुण्णं कम्माणं जहण्णओ डिदिबंघो विसेसाहियो। उक्कस्सओ डिदिबंघो विसेसाहियो। मोहणीयस्स जहण्णओ

कपसे विशेष अधिक हैं। उससे मोहनीय कर्मका स्थितिबन्धस्थान संख्यातगुणा है। उससे स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उससे नाम व गोत्र कर्मका अधन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। उससे उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उससे जाइन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उससे उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है।

इसी प्रकार द्वीन्द्रिय पर्याप्तक, त्रीन्द्रिय व चतुरिन्द्रिय पर्याप्तक अपर्याप्तक तथा असंबी पंचेन्द्रिय अपर्याप्तकोंके भी स्वस्थान अन्पवहुत्वका कथन करना चाहिये। असंबी पंचेन्द्रिय गर्याप्तकके आयु कर्मका ज्ञान्य स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है। उससे स्थितिवन्धस्थानविशेष असंख्यातगुणा है। कारण आगे कहेंगे। उससे स्थितिवन्धस्थान एक कपसे विशेष अधिक हैं। उस्के स्थितिवन्धस्थान एक कपसे विशेष अधिक हैं। स्थितिवन्धस्थान एक कपसे विशेष अधिक हैं। स्थितिवन्धस्थान एक कपसे विशेष अधिक हैं। चार कर्मोका स्थितिवन्धस्थानविशेष असंख्यातगुणा है। स्थितिवन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है। स्थितिवन्धस्थान एक कपसे विशेष अधिक हैं। मोहनीय कर्मका स्थितिवन्धस्थान एक कपसे विशेष अधिक हैं। स्थितिवन्धस्थान एक कपसे विशेष अधिक हैं। मोहनीय कर्मका स्थितिवन्धस्थान एक कपसे विशेष अधिक हैं। नाम व गोत्र कर्मका ज्ञान्य स्थितिवन्ध संस्थातगुणा है। उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। मोहनीय कर्मका ज्ञान्य स्थितिवन्ध संस्थातगुणा है। उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। मोहनीय कर्मका

अ-आपत्योः ' उवरिमन्त्रिहिदि ', कापतौ ' उवरिमन्त्रिहि ' इति पाठः ।

## द्विदिबंघो संखेजजगुणो । उक्कस्सओ द्विदिबंघो विसेसाहिओ ।

सिण्णपंचिदियपज्जत्तयस्स सन्वत्योवो आउअस्स जहण्णओ द्विदिबंधो । द्विदिबंध-द्वाणिवसेसो असंखेज्जगुणो । द्विदिबंधद्वाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । उक्करसओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ । णामा-गोदाणं जहण्णओ द्विदिबंधो संखेज्जगुणो । चदुण्णं कम्माणं जहण्णओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ । मोहणीयस्स जहण्णओ द्विदिबंधो संखेज्जगुणो । णामा-गोदाणं द्विदिबंधद्वाणिवसेसो संखेज्जगुणो । द्विदिबंधद्वाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । उक्करसओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ । चदुण्णं कम्माणं द्विदिबंधद्वाणिवसेसो विसेसाहिओ । द्विदिबंधद्वाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । उक्करसओ द्विदिबंधो विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स द्विदिबंधा विसेसाहिओ ।

एवं सिण्पिपंचिदियअपजत्तयस्स वि सत्याणपाबहुगं वत्तव्वं। णविर आउअस्स द्विदिबंध-द्वाणिवसेसो संरवेजगुणो। द्विदिबंधद्वाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि। उक्कस्सओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ । णामा-गोदाणं जहण्णओ द्विदिबंधो असंखेज्जगुणो। उविर पुव्वं व। एवं सत्याणप्पाबहुगं समत्तं।

जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है।

संबी पंचेन्द्रिय पर्याप्तकके आयु कर्मका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। स्थितिबन्धस्थानविशेष असंख्यातगुणा है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उत्हृह स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। नाम व गोत्र कर्मका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। चार कर्मोंका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। मोहनीयका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। नाम व गोत्र कर्मोंका स्थितिबन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उत्हृह स्थितिबन्ध विशेष अधिक हैं। चार कर्मोंका स्थितिबन्धस्थानविशेष विशेष अधिक हैं। उत्हृह स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। प्राह्मिक स्थितिबन्धस्थान विशेष अधिक हैं। उत्हृह स्थितबन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उत्हृह स्थितबन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है। स्थितबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उत्हृह स्थितबन्ध विशेष अधिक हैं। उत्हृह स्थितबन्ध विशेष अधिक हैं। उत्हृह स्थितबन्ध विशेष अधिक हैं।

इसी प्रकार संज्ञी पंचेन्द्रिय अपर्याप्तकके भी स्वस्थानअस्पबहुत्व कहना चाहिये। विशेष इतना है कि आयु कर्मका स्थितिबन्धस्थानिवशेष संख्यानगुणा है। स्थितिबन्ध-स्थान एक कपसे विशेष अधिक हैं। उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक हैं। नाम व गोष्ठ कर्मका अधन्य स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा है। आगे पूर्वके समान ही कहना चाहिये। इस प्रकार स्वस्थान अस्पबहुत्व समाप्त हुआ।

१ ताप्रतावतः प्राक् [ उक्क • द्विदिबंधो विसेसाहियाणि ] इत्यधिकः पाठः कोष्ठकस्यः समुपलभ्यते । छ. ११-२०.

एतो अट्ठण्णं कम्माणं चोद्दसजीवसमासेसु परत्याणप्पाबहुगं वत्त्रस्सामो । तं जहा—सन्वत्योवो चोद्दसण्णं जीवसमासाणं आउअस्स जहण्णओ द्विदिबंधो । बारसण्हं जीवसमासाणं आउअस्स द्विदिबंधहाणिवसेसो संखेजगुणो । द्विदिबंधहाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । उक्कस्सओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ । असण्णिपंचिदियपज्रत्तयस्स आउअस्स द्विदिबंधहाण-विसेसो असंखेजगुणो । कुदो ? असण्णिपंचिदियपज्रत्तएसु णिरय-देवाउआणमुक्कस्सेण पिठदो-वमस्स असंखेजदिभागमेत्तद्विदिबंधुवरुंभादो । द्विदिबंधहाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । उक्कस्सओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ । सुहुमेईदियअपज्रत्तयस्स णामा-गोदाणं द्विदिबंधहाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । तस्सेव चदुण्णं कम्माणं द्विदिबंध-हाणिवसेसो विसेसाहिओ । द्विदिबंधहाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । तस्सेव मोहणीयस्स द्विदिबंधहाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । वादरएइंदिय-अपज्रत्तयस्स णामा-गोदाणं द्विदिबंधहाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । तस्सेव चदुण्णं कम्माणं द्विदिबंधहाणविसेसो विसेसाहियाणि । तस्सेव चदुण्णं कम्माणं द्विदिबंधहाणविसेसो विसेसाहियाणि । तस्सेव चदुण्णं कम्माणं द्विदिबंधहाणविसेसो विसेसाहियाणि । तस्सेव चदुण्णं कम्माणं द्विदिबंधहाणाविसेसो विसेसा। हंखेअगुणो । द्विदिबंधहाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । तस्सेव मोहणीयस्य द्विदिबंधहाणविसेसो संखेअगुणो । द्विदिबंधहाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । सुहुमेइंदियपज्रत्त्तयस्स णामा-गोदाणं द्विदिबंधन

अब यहांसे आगे चौदह जीवसमासोंमें आठ कर्मीके परस्थान अस्पबहत्वको कहते हैं। यथा- चौदह जीवसमासोंके आयु कर्मका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। बारह जीवसमासोंके आय कर्मका स्थितिबन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है। स्थितिबन्धस्थान पक रूपसे विशेष अधिक है। उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। असंबी पंचेन्द्रिय पर्याप्तकके आयुका स्थितिबन्धस्थानिवशेष असंख्यातगुणा है, क्योंकि, असंबी पंचेन्द्रिय पर्याप्तकों में नारकायु और देवायुका स्थितिबन्ध उत्कर्पसे पत्योपमके असंख्यातवें भाग मात्र पाया जाता है। उससे स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उत्कृष्ट स्थिति-बन्ध विशेष अधिक है। सक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके नाम व गोत्र कर्मका स्थितिबन्ध-स्थानविशेष असंख्यातगुणा है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उसी जीवके चार कर्मीका स्थितिबन्धस्थानविशेष विशेष अधिक है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे बिशेष अधिक हैं। उसीके मोहनीयका स्थितिबन्धस्थानविशेष संख्यातगणा है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। बादर एकेन्द्रिय अपूर्णप्रकके नाम व गोत्रका स्थितिबन्धस्थानविदेशेष संख्यातगुणा है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विदेशेष अधिक हैं। उसीके चार कर्मोंका स्थितिबन्धस्थानविशेष विशेष अधिक है। स्थितिबन्ध-स्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उसीके मोहनीयका स्थितिबन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है । स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं । सुक्म पकेन्द्रिय पर्याप्तकके नाम व गोत्र कर्मका स्थितिबन्धस्थानिवरोष संख्यातगुणा

१ अ-काप्रत्योः 'सम्बत्योवा ' इति पाठः।

हाणिवसेसो संखेजगुणो । हिदिबंधहाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । तस्सेव चदुण्णं कम्माणं हिदिबंधहाणिवसेसो विसेसाहिओ । हिदिबंधहाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । तस्सेव मोहणीयस्स हिदिबंधहाणिवसेसो संखेजजगुणो । हिदिबंधहाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । वादरएइंदियपज्जत्तयस्स णामा-गोदाणं हिदिबंधहाणिवसेसो संखेजजगुणो । हिदिबंधहाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । तस्सेव चदुण्णं कम्माणं हिदिबंधहाणिवसेसो विसेसाहिओ । हिदिबंधहाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । तस्सेव मोहणीयस्स हिदिबंधहाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । ['बेइंदिय-अपज्जत्तयस्स णामा-गोदाणं हिदिबंधहाणिवसेसो संखेजजगुणो । हिदिबंधहाणिणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । तस्सेव चदुण्णं कम्माणं हिदिबंधहाणिवसेसो विसेसाहिओ । हिदिबंधहाणिवसेसो संखेजजगुणो । हिदिबंधहाणिवसेसो संखेजजगुणो । हिदिबंधहाणिवसेसो संखेजजगुणो । हिदिबंधहाणिवसेसो संखेजजगुणो । हिदिबंधहाणिवसेसो त्याणि । तस्सेव मोहणीयस्स हिदिबंधहाणिवसेसो संखेजजगुणो । हिदिबंधहाणिवसेसो एगरूवेण विसेसाहियाणि । तस्सेव मोहणीयस्स हिदिबंधहाणिणि एगरूवेण विसेसाहियाणि। तस्सेव चदुण्णं कम्माणं हिदिबंधहाणिविसेसो निसेसाहियाणि। तस्सेव मोहणीयस्स हिदिबंधहाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि। तस्सेव मोहणीयस्स हिदिबंधहाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि। तस्सेव मोहणीयस्स हिदिबंधहाणिविसेसो संखेजजगुणो । हिदिबंधहाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि। तस्सेव मोहणीयस्स हिदिबंधहाणिवसेसो संखेजजगुणो । हिदिबंधहाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि। तस्सेव मोहणीयस्स हिदिबंधहाणिवसेसो संखेजजगुणो । हिदिबंधहाणिवसेसो संखेजजगुणो । तस्सेव मोहणीयस्स हिदबंधहाणिवसेसो संखेजजगुणो । हिदिबंधहाणिवसेसो संखेजजगुणो । तस्सेव मोहणीयस्स हिद्विधहाणिवसेसो संखेजजगुणो । हिदिबंधहाणिवसेसो संखेजजगुणो । तस्सेव मोहणीयस्स हिदबंधहाणिवसेसो संखेजजगुणो । हिदिबंधहाणिवसेसो संखेजजगुणो । तस्सेव मोहणीयस्स हिदबंधहाणिवसेसो संखेजजगुणो । तस्सेवलाणिवसेसो संखेलाणिवसेसो संखेलाणिवसेसो संखेलाणिवसेसो संखेलाणिवसेसो संखेलाणिवसेसो संखेलाणिवसेसो संखेलाणिवसेसो संखेलाणिवसेसो संखेलाणिवसेसो संखेलाणिवसेसा संखेलाणिवसेसा संखेलाणिवसेसो संखेलाणिवसेसा संखेलाणिवसेसा संखेल

है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उसीके चार कर्मीका स्थितिबन्धस्थान-विशेष विशेष अधिक है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उसीके मोहनीयका स्थितिबन्धस्थानिवशेष संख्यातगुणा है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकके नाम व गोत्रका स्थितिबन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उसीके चार कर्मीका स्थितिबन्धस्थानविदोष विदोष अधिक है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उसीके मोहनीयका स्थितिबन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है। स्थिति-बन्धस्थात एक रूपसे विशेष अधिक हैं। द्विन्द्रिय अपर्याप्तकके नाम व गोत्रका स्थितिबन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उसीके चार कर्मीका स्थितिबन्धस्थानविशेष विशेष अधिक है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उसीके मोहनीयका स्थितिबन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं।] उसीके पर्याप्तकके नाम व गोत्रका स्थितिबन्धस्थानिषरोष संख्यातगुणा है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उसीके चार कर्मोंका स्थितिबन्धस्थानिघरोष विशेष अधिक है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उसीके मोहनीयका स्थितिबन्धस्थानविशेष संख्यातगणा है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। त्रीन्टिय अपर्याप्तकके नाम व गोत्र

१ कोष्ठकस्योऽयं पाठ अ-आ-काप्रतिषु नोपलभ्यते, ताप्रती तूपलभ्यत स कोष्ठकस्य एव ।

गुणो । द्विदिवंधद्वाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । तस्सेव चढुण्णं कम्माणं द्विदिवंधद्वाण-विसेसो विसेसाहियाणि । तस्सेव मोहणीयस्स द्विदिवंधद्वाणविसेसो संखेज्जगुणो । द्विदिवंधद्वाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । तस्सेव पज्जत्तयस्स णामा-गोदाणं द्विदिवंधद्वाणविसेसो संखेज्जगुणो । द्विदिवंधद्वाणविसेसो विसेसाहियाणि । तस्सेव चढुण्णं कम्माणं द्विदिवंधद्वाणविसेसो विसेसाहिओ । द्विदिवंधद्वाणणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । तस्सेव मोहणीयस्स द्विदवंधद्वाणविसेसो संखेज्जगुणो । द्विदिवंधद्वाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । तस्सेव मोहणीयस्स द्विदवंधद्वाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । तस्सेव चढुण्णं कम्माणं द्विदवंधद्वाणविसेसो संखेज्जगुणो । द्विदवंधद्वाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । तस्सेव चढुण्णं कम्माणं द्विदवंधद्वाणविसेसो विसेसाहिओ । द्विदवंधद्वाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । तस्सेव पज्जत्तयस्य णामा-गोदाणं द्विदवंधद्वाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । तस्सेव पज्जत्तयस्य णामा-गोदाणं द्विदवंधद्वाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । तस्सेव चढुण्णं कम्माणं द्विदवंधद्वाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । तस्सेव चढुण्णं कम्माणं द्विदवंधद्वाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । तस्सेव चढुण्णं कम्माणं द्विदवंधद्वाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । तस्सेव मोहणीयस्स द्विदवंधद्वाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । द्विदवंधद्वाणाणियाणेण विसेसाहियाणेण । द्विदवंधद्वाणाणेण विसेसाहियाणेण ।

कर्मका स्थितिबन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है । स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उसीके चार कमौंका स्थितिबन्धस्थानिवदेश विशेष अधिक है। स्थितिबन्ध-स्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उसीके मोहनीयका स्थितिबन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष आधिक हैं। उसीके पर्याप्तकके नाम व गोत्रका स्थितिबन्धस्थानविद्योष संख्यातगुणा । स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उसीके चार कर्मोंका स्थितिबन्धस्थानविशेष धिशेष अधिक है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उसीके मोहतीयका स्थितिबन्धस्थानिष्ठीष संख्यातगुणा है । स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं । चतरिन्द्रिय अपर्याप्तकके नाम व गोत्रका स्थितिबन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं । उसीके चार कार्मीका स्थितिवन्धस्थानविशेष विशेष अधिक है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उसीके मोहनीयका स्थितिबन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं । उसीके पर्याप्तकके नाम व गोत्रका स्थितिबन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उसीके चार कमौंका स्थितिबन्धस्थान-बिशेष विशेष अधिक है। स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उसीके मोहनीयका स्थितिबन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष सधिक है। असंब्री पंचेन्द्रिय अपर्याप्तकके नाम व गोत्र कर्मका स्थितिबन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उसीके चार कर्मौंका

एगरूवेण विसेसाहियाणि । तस्सेव चदुण्णं कम्माणं द्विदिबंधद्वाणविसेसो विसेसाहिओ । द्विदिवंधद्वाणाणि एगम्बेण विसेसाहियाणि । तस्सेव मोहणीयस्य द्विदिवंधद्वाणविसेसो संखेजगुणो । द्विदिवंधद्वाणाणि एगस्वेण विसेसाहियाणि । तस्सेव पजत्तयस्स णामा-गोदाणं द्विदिबंधद्वाणविसेसी संखेजगुणो। द्विदिबंधद्वाणाणि एगस्बेण विसेसाहियाणि। तस्सेव चदण्णं कम्माणं द्रिदिबंधद्राणविसेसो विसेसाहिओ । द्रिदिबंधद्राणाणि एगरूवेण विसेसा-हियाणि । तस्सेव मोहणीयस्स द्रिदिबंधद्राणविसेसो संखेजगणो । द्रिदिवंधद्राणाणि एगस्त्वेण विसेसाहियाणि । बादरेइंदियपजत्तयस्स णामा-गोदाणं जहण्णओ द्विदिबंधो संखेजगुणो । सहमएइंदियपज्जत्तयस्स णामा-गोद।णं जहण्णओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ । बादरएइंदिय-अपज्जत्तयस्य णामा-गोदाणं जहण्णओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ । सहमेइंदियअपज्जत्तयस्स णामा-गोदाणं जहण्णओ द्विदिवंघो विसेसाहिओ । तस्सेव अपन्जत्तयस्स उक्कस्सओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ। बादरएइंदियअपजत्तयस्स उक्करसओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ। सुहुमेइंदियपजत्तयस्य णामा-गोदाणं उक्कस्सओ द्विदिबंधी विसेसाहिओ। बादरएइंदिय-पजत्त्यस्स णामा-गोदाणं उक्कस्सओ हिदिबंधो विसेसाहिओ। बादरएइंदियपजत्त्यस्स चदुण्णं कम्माणं जहण्णओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ । सहमेइंदियपजत्तयस्स चटुण्णं कम्माणं जहण्णओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ । बादरेइंदियअपजत्तयस्य चदुण्णं कम्माणं जहण्णओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ । सहमेइंदियअपञ्जत्तयस्स चढुण्णं कम्माणं जहण्णओ द्विदिवंधो

स्थितिबन्धस्थानविशेष विशेष अधिक है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उसीके मोहनीयका स्थितिबन्धस्थानविद्याप संख्यातगुणा है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उसीके पर्याप्तकके नाम व गोत्र कर्मका स्थितिबन्धस्थानिवशेष संख्यातगुणा है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उसीके चार कर्मीका स्थितिबन्धस्थानविशेष विशेष अधिक है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उसीके मोहनीयका स्थितिबन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है । स्थितिबन्धस्यान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। वादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकके नाम व गोत्रका जवन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। सक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तकके नाम व गोत्रका जधन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। बादर एकेन्द्रिय अपर्यातकके नाम व गोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। सुक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके नाम व गोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके उन दोनों कर्मोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तकका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। सुक्ष्म एकेन्टिय पर्याप्तकके नाम व गोत्रका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकके नाम व गोत्र है। उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकके चार कर्मोंका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। सक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तकके चार कर्मीका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तक के चार कर्मोंका जधन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्शतकके चार कर्मीका

विसेसाहिओ । तस्सेव उक्करसओ द्विदिवंधी विसेसाहिओ । बादरेइंदियअपज्जत्तयस्स उक्करसओ द्विदिवंथो विसेसाहिओ। सहमेइंदियपञ्जत्तयस्स उक्करसओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ । बादरेइंदियपञ्जत्तयस्स चदुण्णं कम्माणं उक्कस्सओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ । बादरेइंदियपञ्जत्तयस्य मोहणीयस्य जहण्णओ द्विदिबंधो संखेञ्जगणो । सहमेइंदियपञ्जत-यस्य मोहणीयस्य जहण्णओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ । बादरेइंदियअपज्जत्त्यस्य मोहणीयस्य जहण्णओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ । सहमेइंदियअपज्जयस्स जहण्णओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ । तस्सेव मोहणीयस्स उनकस्सओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ । बादरेइंदिय-अपज्जतयस्स मोहणीयस्स उक्करसओ द्विदिबंघो विसेसाहिओ । सहमएइंदियपज्जतयस्स मोहणीयस्स उक्कस्सओ द्रिदिवंधो विसेसाहिओ। बादरेइंदियपञ्जत्तयस्स मोहणीयस्स उक्कस्सओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ। बेइंदियपञ्जत्तयस्स णामा-गोदाणं जहण्णओ दिदिबंधो संखेज्जगणो । तस्सेव अपज्जत्तयस्स णामा-गोदाणं जहण्णओ दिदिबंधो विसेसाहिओ । तस्मेव अपञ्जत्तयस्स णामा-गोदाणं उक्करसओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ । तस्सेव पञ्जत्तयस्य णामा-गोदाणं उक्कस्सओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ। बेइंदियपञ्जत्तयस्य चदण्णं कम्माणं जहण्णओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ । बेइंदियअपजन्तयस्स चदुण्णं कम्माणं जहण्णओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ । वेइंदियअपजत्तयस्स चदुण्णं कम्माणं उक्कस्सओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ । वेइंदियपज्जतयस्य चढुण्णं कम्माणं उक्कस्सओ द्विदिबंधो विसे-

जबन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उसीके उनका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके उनका उत्क्रप्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। सक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तकके उनका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। बादर पकेन्द्रिय पर्याप्तकके चार कर्मीका उत्कृष्ट स्थितियन्थ विशेष अधिक है। बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकके मोहनीयका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। सक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तकके मोहनीयका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। बादर एकेन्द्रिय अपयोप्तकके मोहनीयका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। सुक्ष्म एकेन्द्रिय अवर्याप्तकके उसका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उसीके मोहनीयका उत्क्रप्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके मोहनीयका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। सङ्ग एकेन्द्रिय पर्याप्तकके मोहनीयका उत्क्रप्र स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकके मोहनीयका उत्क्रम स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। द्वीन्द्रिय पर्याप्तकके नाम व गोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगणा है। उसीके अपर्याप्तकके नाम व गोत्रका जवन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके नाम व गोत्रका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तकके नाम व गोत्रका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। द्वीन्द्रिय पर्याप्तकके चार कर्मोंका जधन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। द्वीन्द्रिय अपर्याप्तकके चार कर्मीका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। द्वीन्द्रिय अपर्याप्तकके चार कर्मीका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। द्वीन्द्रिय पर्याप्तकके चार कर्मौका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध

साहिओ । तेइंदियपजनयस्स णामा-गोदाणं जहण्णओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ । तेइंदियअपजत्तयस्स णामा-गोदाणं जहण्णओ द्विदिबंधो विसेसःहिओ । तस्सेव उक्तस्सओ द्रिदिबंधो विसेसाहिओ । तेइंदियपजत्तयस्स उक्करसओ द्रिदिबंधो विसेसाहिओ । तेइंदिय-पजत्तयस्स चदुण्णं कम्माणं जहण्णो हिदिबंधो विसेसाहिओ । तेइंदियअपजत्तयस्स चदण्णं कम्माणं जहण्णओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ । तस्सेव अपजत्तयस्स चदुण्णं कम्माणं उक्कस्सओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ । तेइंदियपज्रत्तयस्स चदुण्णं कम्माणं उक्कस्सओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ । बेइंदियपजत्तयस्स मोहणीयस्स जहण्णओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ । मोहणीयस्स जहण्णओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ । **बेइंदियअपज**त्तयस्म अपजत्तयस्स मोहणीयस्स उक्कस्सओ द्विदिबंघो विसेसाहिओ । वेइंदियप इत्तयस्स मोहणीयस्स उक्करसुओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ । चउरिंदियपज्रत्तयस्स गोदाणं जहण्णओ द्विदिवंधो विमेसाहिओ । चदुरिंदियअपज्जत्तयस्य णामा-गोदाणं जहण्णओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ । तस्सेव अपजत्तयस्य णामा-गोदाणं उक्कस्सओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ । चदुरिंदियपज्रत्तयस्य णामा-गोदाणं उपकरसओ द्विदि-। सण्णिपंचिंदियपञ्जत्तयस्य आउअस्स द्विदिबंधद्वाणविसेसो विसेसाहिओ विसेसाहिओ । द्विदिबंधद्वाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । उनकस्सओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ । चदरिंदियपञ्जत्तयस्स चदण्णं कम्माणं जहण्णओ द्विद्विवंधो विसेसाहिओ ।

विदेश अधिक है। त्रीन्द्रिय पर्याप्तकके नाम व गोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध विदेश अधिक है। त्रीन्द्रिय अपर्याप्तकके नाम व गोत्रका जधन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उसीके उनका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। त्रीन्द्रिय पर्याप्तकके उनका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। त्रीन्टिय पर्याप्तकके चार कर्मोंका जबन्य स्थितिबन्ध विदेश अधिक है। त्रीन्द्रिय अपर्याप्तकके चार कर्मीका जघन्य स्थितिबन्ध विदेश अधिक है। उसीके अपर्यातकके चार कमाँका उत्क्रप्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । त्रीन्द्रिय पर्याप्तकके चार कमाँका उत्क्रष्ट्र स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। द्वीन्द्रिय पर्याप्तकके मोहनीयका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। द्वीन्द्रिय अपर्याप्तकके मोहनीयका ज्ञान्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । उसके ही अपर्याप्तकके मोहनीयका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विरोप अधिक है। द्वीन्द्रिय पर्याप्तकके मोहनीयका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। चतुरिन्द्रिय पर्याप्तकके नाम व गोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध बिशेष अधिक है। चतरिन्द्रिय अपर्याप्तकके नाम व गोत्रका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। उमीके अवर्याप्तकके नाम व गोत्रका उत्क्रप्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। चतुरिन्द्रिय पर्याप्तककके नाम व गोत्रका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्तकके आयका स्थितिबन्धस्थानिवशेष विशेष अधिक है। स्थितिबन्धस्थान एक क्राप्से विशेष अधिक हैं। उत्क्रम् स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। चतुरिन्द्रिय पर्याप्तकके चार कर्मोंका जबन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके चार कर्मोंका तस्सेव अपज्जत्तयस्स चदुण्णं कम्माणं जहण्णओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ। चदुरिंदियअपज्जत्तयस्सं चदुण्णं कम्माणं उक्करसओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ। तस्सेव पञ्जत्तयस्सं
चदुण्णं कम्माणं उक्करसओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ। तेइंदियपज्जत्तयस्स मोहणीयस्स
जहण्णओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ। तस्सेव अपज्जत्तयस्स मोहणीयस्स जहण्णओ द्विदिबंधो
विसेसाहिओ। तस्सेव अपज्जत्तयस्स मोहणीयस्स उक्करसओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ।
तस्सेव पज्जत्तयस्स मोहणीयस्य उक्करसओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ। चदुरिंदियपज्जत्तयस्य
मोहणीयस्स जहण्णओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ। तस्सेव अपज्जत्तयस्स मोहणीयस्स
जहण्णओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ। तस्सेव अपज्जत्तयस्स मोहणीयस्स
जहण्णओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ। तस्सेव अपज्जत्तयस्स मोहणीयस्स
जहण्णओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ। तस्सेव अपज्जत्तयस्स णामा-गोदाणं जहण्णओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ।
असिण्णपंचिदियपज्जत्तयस्स णामा-गोदाणं जहण्णओ द्विदिबंधो तिसेसाहिओ। तस्सेव
अपज्जत्तयस्स णामा-गोदाणं जहण्णओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ। तस्सेव अपज्जत्तयस्स णामा-गोदाणं उक्करसओ
द्विदिबंधो विसेसाहिओ। असिण्णपचिदियपज्जत्तयस्स चदुण्णं कम्माणं जहण्णओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ।
तस्सेव अपजत्तयस्स चदुण्णं कम्माणं उक्करसओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ। तस्सेव पज्जत्वयस्स चदुण्णं कम्माणं जहण्णओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ।
तस्सेव अपजत्तयस्स चदुण्णं कम्माणं उक्करसओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ। तस्सेव पज्जत्वयस्स

जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। चतुरिन्द्रिय अपर्याप्तकके चार कमाँका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तकके चार कमाँका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उनिद्र्य पर्याप्तकके मोहनीयका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके मोहनीयका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके मोहनीयका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तकके मोहनीयका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। चतुरिन्द्रिय पर्याप्तकके मोहनीयका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उपीके अपर्याप्तकके मोहनीयका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उपीके अपर्याप्तकके मोहनीयका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। चतुरिन्द्रिय पर्याप्तकके मोहनीयका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। चतुरिन्द्रिय पर्याप्तकके मोहनीयका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उपीके अपर्याप्तकके नाम व गोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध सिख्यतिबन्ध सिख्यतिबन्ध विशेष अधिक है। उपीके अपर्याप्तकके नाम व गोत्रका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उपीके अपर्याप्तकके नाम व गोत्रका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उपीके अपर्याप्तकके चार कर्मोंका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उपीके अपर्याप्तकके चार कर्मोंका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उपीके अपर्याप्तकके चार कर्मोंका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उपीके अपर्याप्तकके चार कर्मोंका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उपीके अपर्याप्तकके चार कर्मोंका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उपीके पर्याप्तकके चार कर्मोंका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उपीके पर्याप्तकके

१ अ-आ-काप्रतिषु 'पच्न•' इति पाठः । २ काप्रती 'अपच्न•' इति पाठः ।

चदुण्णं कम्माणं उक्कस्सओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ। असण्णिपंचिंदियपजन्तयस्स मोह-णीयस्स जहण्णओ द्विदिवंधो संखेजगुणो । तस्सेव अपजत्तयस्सै मोहणीयस्स जहण्णओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ । तस्सेव अपजन्तयस्य मोहणीयस्य उक्कस्यओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ । तस्सेव पजत्तयस्य मोहणीयस्य उक्कस्यओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ। सण्णिपंचिदियपजत्तयस्य णामा-गोदाणं जहण्णओ द्विदिवंशो संखेत्रगुणो । तस्सेव पत्रत्तयस्स चदण्णं कम्माणं जहण्णओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ । तस्सेव पजनयस्स मोहणीयस्स जहण्णओ द्विदिवंधो संखेजगणो । तस्सेव अपजन्तयस्य णामा-गोदाणं जहण्णओ द्विदिवंधो संखेजगुणो । तस्सेव अपजन्तयस्स चदुण्णं कम्माणं जहण्णओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ । तस्सेव अपजन्तयस्स मोहणीयस्स जहण्णओ द्विदिवंधो संखेजगुणो । तस्सेव अपजत्तयस्स णामा-गोदाणं द्विदिवंधद्वाणविसेसो संखेजगणो । द्विदिबंधहाणाणि एगस्वेण विसेमाहियाणि । उक्कस्मओ द्विदिबंधो विसेसा-हिओ। तस्सेव अपजत्तयस्म चदुण्णं कम्माणं हिदिवंधहाणविसेसो विसेसाहिओ। हिदिवंधहा-णाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । उक्करसओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ । तस्सेव अपजत्तयस्स मोहणीयस्य द्विदिवंधद्वाणियसेसा संखेजगणो। द्विदिवंधद्वाणाणि एगरूवेण विसेमाहियाणि। उक्करसओ हिदिबंधो विसेसाहिओ। तस्सेव पज्ञत्तयस्स णामा-गोदाणं हिदिगंधहाणविसेसो संखेजगुणो । द्विदिचंधद्वाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । उक्करसओ द्विदिचंधो विसेसा-हिओ। तस्सेव पजन्यस्स चदुण्णं कम्माणं द्रिदिवंधद्राणविसेसो विसेसाहिओ। द्रिदिवंध-चार कमौंका उत्क्रष्ट स्थितिबन्ध विद्याप अधिक है । असंक्षी पंचेन्द्रिय पर्याप्तकके मोहनीयका जघन्य स्थितिबन्य संख्यातगुणा है। उनीके अपर्याप्तकके मोहनीयका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके मोहनीयका उत्क्रप्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उसीके पर्यानकके मोदनीयका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। संक्षी पंचेन्द्रिय पर्याप्तकके नाम व गोत्रका जग्नन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । उसीके पर्यातकके चार कर्मीका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उसीके पर्यातकके मोह-नीयका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। उसीके अपर्याप्तकके नाम व गोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। उसीके अपर्याप्तकके चार कमौंका जनन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके मोहनीयका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। उसीके अपर्याप्तकके नाम व गोत्रका स्थितिबन्यस्थानविद्येष संख्यातगुणा है। स्थितिबन्यस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके चार कमोंका स्थितिबन्धस्थानविशेष विशेष अधिक है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं । उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके मोहनीयका स्थितिवन्थस्थानविशेष संख्यानगुणा है। स्थितिबन्धस्थान एक ऋषसे विशेष अधिक हैं।

उत्ह्रप्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक हैं। उसीके पर्याप्तकके नाम व गोत्रका स्थितिबन्धस्थान-विशेष संख्यातगुणा है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उत्ह्रप्ट स्थिति-बन्ध विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तकके चार कर्मोंका स्थितिबन्धस्थानविशेष विशेष

१ प्रतिषु 'पज्जत्तयस्स ' इति पाठः ।

छ. ११-२१

द्वाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । उक्कसओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ । तस्सेव पजत्तयस्स मोहणीयस्स द्विदिबंधद्वाणविसेसो संखेजगुणो । द्विदिबंधद्वाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । तस्सेव पज्जत्तयस्स मोहणीयस्स उक्करसओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ । संपिह एदेण सुतेण सद्ददचउिव्वहमप्पाबहुगं परूविदं ।

बध्यत इति बन्धः, स्थितिश्चासौ बन्धश्च स्थितिबन्धः, तस्स स्थानं विशेषः स्थितिबन्धः स्थानं आवार्थस्थानमित्यर्थः । अथवा बन्धनं बन्धः, स्थितेबन्धः स्थितिबन्धः, सोऽस्मिन् तिष्ठतीति स्थितिबन्धस्थानम् । तदो आवाधाद्वाणपरूवणाए वि द्विदिबंधद्वाणपरूवणसण्णा होदि ति कट्ट आवाधाद्वाणपरूवणं परूवणा-पमाणप्पाबहुएहि कस्सामो । तं जहा—चोइसण्हं जीवसमासाण-मित्य आवाहाद्वाणाणि । आवाहाद्वाणं णाम किं १ जहण्णाबाहमुक्कस्साबाहादो सोहिय सुद्धसेर्सिमौ एगरूवे पक्तिवते आवाहाद्वाणं । एसत्यो सन्वत्थ परूवेदन्वो । परूवणा गदा ।

चदुण्णमेइंदियजीवसमासाणमानाधाद्वाणपमाणॅमावित्याए असंखेजजदिभागो । अद्रुण्णं

भिषेक है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उत्हण् स्थितिबन्ध विशेष भिषेक है। उत्हण् स्थितिबन्ध विशेष भिषेक है। उत्तिके पर्याप्तकके मोहनीयका स्थितिबन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उत्तीके पर्याप्तकके मोहनीयका उत्हण्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इस प्रकार इस सूत्रसे सूचित चार प्रकारके अल्पबहुत्वकी प्रकृपणा की है।

जो बांधा जाता है वह बन्ध कहलाता है। 'स्थितिश्वासो बन्धश्च स्थितिबन्धः' इस कर्मधारय समासके अनुसार स्थितिको ही यहां बन्ध कहा गया है। उसके स्थान सर्थात् विशेषका नाम स्थितिबन्धस्थान है। अभिप्राय यह कि यहां स्थितिबन्धस्थानसे माबाधास्थानको लिया गया है। अथवा बन्धन कियाका नाम बन्ध है, 'स्थितिका बन्ध स्थितिबन्ध ' इस प्रकार यहां तत्पुरुष समास है। वह स्थितिबन्ध जहां रहता है वह स्थितिबन्धस्थान कहा जाता है। इसीलिये आवाधास्थानप्ररूपणाकी भी स्थितिबन्धस्थान प्ररूपणा संझा है। अत एव प्ररूपणा, प्रमाण और अल्पबहुत्व इन तीन अनुयोगद्वारों के द्वारा आवाधास्थानप्ररूपणाको करते हैं। यथा—चौदह जीवसमासोंके आवाधास्थान हैं।

इांका-आबाधास्थान किसे कहते हैं ?

समाधान — उत्कृष्ट आबाधामेंसे जघन्य आबाधाको घटाकर जो रोष रहे उसमें एक अंकको मिला देनेपर आबाधास्थान होता है।

इस अर्थकी प्ररूपणा सभी जगह करना चाहिये। प्ररूपणा समाप्त हुई। चार एकेन्द्रिय जीवसमासोंके आबाधास्थानोंका प्रमाण आवलीके असंख्यातवें

१ अ-आ-कामतिषु 'आवार्ष' इति पाठः। २ तामती 'परूवणा (पमाण) मप्पाबहुए ति कस्सानो 'इति पाठः। ३ ममतिपाठोऽयम् । अ-आ-कामतिषु 'सुद्धवैसम्मि', तामती 'सुद्धवै (ते ) सम्मि 'इति पाठः। ४ मतिषु 'समाण ' इति पाठः।

विगििंदियाणमाबाधाद्वाणपमाणमाविष्याए संखेज्जिदिभागा । सिण्णपंचिंदियअपज्जित्तयस्स आबाधाद्वाणपमाणं संखेजाविष्याओ । तं च अंतोमुहुत्तं । तस्सेव पजत्तयस्स आबाधाद्वाणं संखेजािण वाससहस्साणि । एवं पमाणं गदं ।

अप्पाबहुगं दुविहं अव्योगाढपाबहुगं मूलपयिडअप्पाबहुगं चेदि । तत्य अव्योगाढ-अप्पाबहुअं पि दुविहं सत्याणप्पाबहुअं परत्याणप्पाबहुअं चेदि । तत्य सत्याणप्पाबहुअं वत्तइस्सामो— सव्यत्योवो सुहुमेइंदियअपजत्तयस्स आवाधाहाणिविसेसो । आवाधाहाणिण एगरूवेण विसेसाहियाणि । जहण्णिया आवाधा असंखेजगुणा । उक्किस्सिया आवाधा विसेसाहिया। एवं सुहुमेइंदियपजत्त-बादरेइंदियपजत्तापजत्ताणं च वत्तव्वं । सव्वत्योवो वेइंदियअपजत्तयस्स आवाधाहाणिविसेसो । आवाधाहाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । जहण्णिया आवाधा संखेजगुणा । उक्किस्सिया आवाधा विसेसाहिया । एवं वेइंदियपजत्त-तेइंदिय-चर्डारंदिय-असण्णिपंचिदियपजत्तापजत्ताणं च सत्याणप्पाबहुगं वत्तव्वं । सण्णि-पंचिदियअपजत्तयस्स सव्वत्योवा जहण्णिया आवाहा । आवाहाहाणविसेसो संखेजगुणो । आवाहाहाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । उक्किरसया आवाहा विसेसाहिया। एवं

भाग मात्र है। आठ विकलेन्द्रियोंके आबाधास्थानोंका प्रमाण आवलीके संख्यातवें भाग है। संबी पंचेन्द्रिय अपर्याप्तकके आबाधास्थानोंका प्रमाण संख्यात आवलियां है। वह अन्तर्मूहर्तके बराबर है। उसीके पर्याप्तकके आबाधास्थान संख्यात हजार वर्ष प्रमाण है। इस प्रकार प्रमाणप्रक्रपणा समाप्त हुई।

अस्पबहुत्व दो प्रकार है—अञ्बोगादअस्पबहुत्व और मूलप्रकृतिअस्पबहुत्व । इनमें अञ्बोगादअस्पबहुत्व भी दो प्रकार हे— स्वस्थान अस्पबहुत्व और परस्थान अस्पबहुत्व । इनमें स्वस्थान अस्पबहुत्वको कहते हैं—स्क्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तकका आबाधास्थानविद्योष सबसे स्तोक हैं। आबाधास्थान एक रूपसे विद्योप अधिक हैं। अधन्य आबाधा असंख्यातगुणी है। उत्कृष्ट आबाधा विद्योप अधिक है।

इसी प्रकार स्क्ष्म एकेन्द्रिय ५ वांसक तथा बादर एकेन्द्रिय पर्यासक एवं अपर्यासक जीवोंके भी कहना चाहिये। द्वीन्द्रिय अपर्यासकका आबाधास्थान विशेष सबसे स्तोक है। आबाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। अवन्य आबाधा संख्यातगुणी है। उत्स्रष्ट आबाधा विशेष अधिक है।

इसी प्रकार द्वीन्द्रिय पर्याप्त तथा त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पवं असंझी पंचेन्द्रिय पर्याप्तक व अपर्याप्तकके भी स्वस्थान अल्पबहुत्वका कथन करना चाहिये। संझी पंचेन्द्रिय अपर्याप्तककी जञ्चन्य आबाधा सबसे स्तोक है। आबाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है। आबाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है। इसी

१ मप्रतिपाठोऽयम् । अ-आ-का-प्रतिषु 'पंचिवियअपञ्चत्तापञ्चताणं ', ताप्रते 'पंचिवियअपञ्चत्तः पञ्चताणं ' इति पाठः ।

[ एवं सण्णिपंचिंदिय- ] पजतस्स वि वत्तव्वं । सत्थाणं गदं ।

परत्याणे सन्वत्योवो सुहुमेइंदियअपजत्तयस्स आवाधाद्वाणविसेसो । आवाधाद्वाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । बादरेइंदियअपजत्तयस्स आवाधाद्वाणविसेसो संखेजगुणो । आवाधाद्वाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । सुहुमेइंदियपजत्तस्स आवाधाद्वाणविसेसो संखेजगुणो । आवाधाद्वाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । बादरेइंदियपजत्तयस्स आवाधाद्वाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । बेइंदियअपजत्तयस्स आवाधाद्वाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । बेइंदियअपजत्तयस्स आवाधाद्वाणविसेसो संखेजगुणो । आवाधाद्वाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । तस्सेव पजत्तयस्स आवाधाद्वाणविसेसो संखेजगुणो । आवाधाद्वाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । तेइंदियअपजत्तयस्स आवाधाद्वाणविसेसो संखेजगुणो । आवाधाद्वाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । तस्सेव पजत्तयस्स आवाधाद्वाणविसेसो संखेजगुणो । आवाधाद्वाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । तस्सेव पजत्त्वस्स आवाहाद्वाणविसेसो संखेजगुणो । आवाहाद्वाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । एवं चउरिंदिय-असण्णिपंचिंदियपजत्ताणं च णेदच्वं ।

तदो बादरण्इंदियपज्ञत्तयस्स जहिण्णिया आबाधा संखेजगुणा । सुहुमेइंदियपज्ञत्तयस्स जहिण्णिया आबाहा विसेसाहिआ । बादरेइंदियअपज्ञत्तयस्स जहिण्णिया आबाहा विसेसाहिआ । सुहुमेइंदियअपज्ञत्तयस्स जहिण्णिया आबाधा विसेसाहिआ । तस्सेव अपज्ञत्तयस्स उक्किस्सिया आबाहा विसेसाहिआ । बादरेइंदियअपज्ञत्तयस्स उक्किस्सिया आबाधा विसेसाहिआ ।

प्रकार संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्यातकके भी कहना चाहिये। स्वस्थान अल्पबहुत्व समाप्त हुआ।

परस्थानकी अपेक्षा सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तकका आवाधास्थानविशेष सबसे स्तोक हैं। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तकका आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तकका आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकका आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। विशिष्ट्र अपर्याप्तकका आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है। आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उत्तिके पर्याप्तकका आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। अनिद्रय अपर्याप्तकका आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। अनिद्रय अपर्याप्तकका आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। इसी प्रकार चतुरिन्द्रिय और असंबी पंचेन्द्रिय पर्याप्तक तथा अपर्याप्तकके भी हे जाना चाहिये।

उससे बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तककी जघन्य आबाधा संख्यातगुणी है। सुक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तककी जघन्य आबाधा विशेष अधिक है। बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तककी जघन्य आबाधा विशेष अधिक है। सुक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तककी जघन्य आबाधा विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तककी उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है। बादर एकेन्द्रिय सुहुमेइंदियपजत्तयस्स उक्किस्सिया आबाहा विसेसाहिआ। बादरण्इंदियपज्ञत्तयस्स उक्किस्सिया आबाहा विसेसाहिआ। वेइंदियपज्ञत्तयस्स जहण्णिया आबाहा संखेजगुणा। तस्सेव अपज्ञत्तयस्स जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया। तस्सेव अपज्ञत्तयस्स उक्किसिया आबाहा विसेसाहिया। तस्सेव पज्ञत्तयस्स जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया। तस्सेव अपज्ञत्तयस्स जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया। तस्सेव अपज्ञत्तयस्स जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया। तस्सेव अपज्ञत्तयस्स उक्किस्सिया आबाहा विसेसाहिया। तस्सेव पज्ञत्तयस्स उक्किस्सिया आबाहा विसेसाहिया। एवं चउरिंदियपज्ञत्तापज्ञत्ताणं पि णेदच्वं। तदो असण्णिपंचिंदियपज्जत्त्वयस्स जहण्णियां आबाहा संखेजगुणा। तस्सेव अपज्ञत्तयस्स जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया। तस्सेव अपज्ञत्तयस्स जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया। तस्सेव अपज्ञत्तयस्स जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया। तस्सेव अपज्ञत्तयस्स जहण्णिया आबाहा संखेजगुणा। तस्सेव अपज्ञत्तयस्स आबाधाद्वाणिविसेसो संखेजगुणो। आबाहाहाणाणि एगरूवेण विसेसाहिया। तस्सेव पज्ञत्वस्स आबाधाद्वाणाविसेसो संखेजगुणो। तस्सेव पज्ञत्वस्स आबाधाद्वाण-विसेसो संखेजगुणो। आवाहाहाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि। उक्किस्सिया आबाहा विसेसाहिया। एवमव्वोगाढमप्पाचहुगं समत्तं।

अपर्याप्तककी उत्हृष्ट आबाधा विशेष अधिक है। सहम एकेन्द्रिय पर्याप्तककी उत्हृष्ट् आबाधा विशेष अधिक है। वादर एकेन्द्रिय पर्याप्तककी उत्हृष्ट आबाधा विशेष अधिक है। हीन्द्रिय पर्याप्तककी जग्न्य आबाधा संख्यात्मुणी है। उसीके अपर्याप्तककी जग्न्य आबाधा विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तककी उत्हृष्ट आबाधा विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तककी उत्हृष्ट आबाधा विशेष अधिक है। श्रीन्द्रिय पर्याप्तककी जग्न्य आबाधा विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तककी ज्ञ्य आबाधा विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तककी ज्ञ्य आबाधा विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तककी ज्ञ्य आबाधा विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तककी उत्हृष्ट आबाधा विशेष अधिक है। उसीके उत्हृष्ट आबाधा विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तककी उत्हृष्ट आबाधा विशेष अधिक है। इसी प्रकार चतुरिन्द्रिय पर्याप्तक व अपर्याप्तकके भी ले जाना चाहिये।

इससे आगे असंशी पंचेन्द्रिय पर्याप्तककी जघन्य आवाधा संख्यानगुणी है। उसीके अपर्याप्तककी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तककी उत्हर आवाधा विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तककी उत्हर आवाधा विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तककी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है। उसीके अपर्याप्तककी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है। उसीके अपर्याप्तककी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है। उसीके अपर्याप्तकका आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है। आवाधास्थान पक कपसे विशेष अधिक हैं। उत्हर आवाधा विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तकका आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है। आवाधास्थान एक कपसे विशेष अधिक हैं। उत्हर आवाधा विशेष अधिक हैं। उत्हर आवाधा विशेष अधिक हैं। उत्हर अववाधास्थान एक कपसे विशेष अधिक हैं। उत्हर अववाधा विशेष अधिक हैं। इस अकार अववोगाढ अववाध स्थान हुआ।

१ अ-आ-काप्रतिषु 'उक्क॰', ताप्रती 'उक्क॰ (जइ॰ )' इति पाठः।

मृत्यपडिअप्पाबहुगं दुविहं सत्थाणं परत्थाणं चेदि । तत्य सत्थाणे पयदं स्वत्योवो सुहुमेइंदियअपजत्तयस्म णामा-गोदाणमाबाधाद्वाणविसेसो । आबाहाद्वाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । चदुण्णं कम्माणमाबाधाद्वाणविसेसो विसेसाहिओ । आबाधाद्वाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स आबाहाद्वाणविसेसो संखेजगुणो । आबाधाद्वाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । आउअस्स जहण्णिया आबाहा असंखेजगुणा । आबाहाद्वाणविसेसो संखेजगुणो । आबाहाद्वाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । उक्किस्सिया आबाहा विसेसाहिया । णामा-गोदाणं जहण्णिया आबाहा संखेजगुणा । उक्किस्सिया आबाहा विसेसाहिया । चदुण्णं कम्माणं जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । उक्किस्सिया आबाहा विसेसाहिया । मोहणीयस्स जहण्णिया आबाहा संखेजगुणा । उक्किस्सिया आबाहा विसेसाहिया ।

एवं सुहुमेइंदियपज्ञत-बादरेइंदियअपज्ञताणं पि वत्तव्वं । बादरेइंदियपज्ञत्तएसु सव्व-त्योवो णामा-गोदाणमावाधाद्वाणविसेसो । आवाधाद्वाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । चदुण्णं कम्माणमावाधाद्वाणविसेसो विमेसाहिओ । आवाधाद्वाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स आवाधाद्वाणविसेसो संखेजगुणो । आवाधाद्वाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । आउअस्स जहण्णिया आवाहा असंखेजगुणा । णामा-गोदाणं जहण्णिया आवाहा संखेजगुणा । उक्किस्सिया आवाहा विसेसाहिया । चदुण्णं कम्माणं जहण्णिया

मूलप्रकृति अल्पबहुत्व दो प्रकार है—स्वस्थान अल्पबहुत्व और प्रस्थान अल्पबहुत्व। उनमें यहां स्वस्थान अल्पबहुत्वका प्रकरण है—स्क्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके नाम व गोत्रका आबाधास्थानविशेष सबसे स्तोक है। आबाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। चार कमोंका आबाधास्थानविशेष विशेष अधिक हैं। आबाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। आबाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है। आबाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। आगु कर्मकी जबन्य आबाधा असंख्यातगुणी है। आबाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है। आबाधास्थान एक रूपसे विशेष हैं। उत्हर आबाधा विशेष अधिक है। नाम व गोत्रकी जघन्य आबाधा संख्यातगुणी है। उत्हर आबाधा विशेष अधिक है। चार कर्मोकी जघन्य आबाधा संख्यातगुणी है। उत्हर आबाधा विशेष अधिक है। चार कर्मोकी जघन्य आबाधा संख्यातगुणी है। उत्हर आबाधा विशेष अधिक है। मोहनीय कर्मकी जघन्य आबाधा संख्यातगुणी है। उत्हर आबाधा विशेष अधिक है। मोहनीय कर्मकी जघन्य आबाधा संख्यातगुणी है। उत्हर आबाधा विशेष अधिक है। मोहनीय कर्मकी जघन्य आबाधा संख्यातगुणी है।

इसी प्रकार सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तक और बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तक भी कहना बाहिये। बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकों में नाम व गोत्रका आबाधास्थानिवरोष सबसे स्तोक है। आबाधास्थान एक रूपसे विरोप अधिक हैं। चार कमौंका आबाधास्थानिवरोष विरोप अधिक है। आबाधास्थान एक रूपसे विरोष अधिक हैं। मोहनीयका आबाधास्थानिवरोष संख्यातगुणा है। आबाधास्थान एक रूपसे विरोप अधिक हैं। आयुकी जघन्य आबाधा असंख्यातगुणी है। नाम व गोत्रकी जघन्य आबाधा संख्यातगुणी है। उत्कृष्ट आबाधा विरोष अधिक है। चार कमौंकी जघन्य आबाधा विरोष अधिक है। उनकी उत्कृष्ट आबाहा विसेसाहिआ। उक्किस्सिया आबाहा बिसेसाहिआ। मोहणीयस्स जहण्णिया आबाहा संखेजगुणा। उक्किस्सिया आबाहा विसेसाहिया। आउअस्स आबाधाद्वाणिवेसेसो संखेजगुणो। आबाधाद्वाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि। उक्किस्सिया आबाहा विसेसाहिया।

वेइंदिअपजत्तयस्स सव्वत्योवो णामा-गोदाणमावाधाद्वाणिविसेसो । आवाधाद्वाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । चढुण्णं कम्माणमावाधाद्वाणिविसेसो विसेसाहिओ । आवाहाद्वाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स आवाधाद्वाणिविसेसो संखेजगुणो । आवाहाद्वाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । आउअस्स जहण्णिया आवाहा संखेजगुणा । आवाहाद्वाणाविसेसो संखेजगुणो । आवाहाद्वाणाणि एगरूवेण विमेसाहियाणि । उक्किस्सिया आवाहा विसेसाहिया । णामा-गोदाणं जहण्णिया आवाहा संखेजगुणा । उक्किस्सिया आवाहा विसेसाहिया । चढुण्णं कम्माणं जहण्णिया आवाहां विसेसाहिया । उक्किस्सिया आवाहां विसेसाहिया । मोहणीयस्य जहण्णिया आवाहां संखेजगुणा । उक्किस्सिया आवाहां विसेसाहिया । एवं तेइंदिय-चउरिंदिय-असण्णिपंचिंदियअपजत्ताणं पि णेदव्वं ।

सन्वःयोवो वेइंदियपजत्तयस्स णामा-गोदाणं आवाहाद्वाणविभेसो । आबाधाद्वाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । चदुण्णं कम्माणमाबाधाद्वाणविमेसो विभेसाहिओ । आबाधा-द्वाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स आबाधाद्वाणविसेसो संखेजगुणो ।

आबाधा विशेष अधिक है। मोहनीयकी जघन्य आबाधा संख्यातगुणी है। उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है। आयुका आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है। आबाधा-स्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है।

द्वीन्द्रिय अपर्याप्तकके नाम व गोत्रका आवाधास्थानविशेष सबसे स्तोक है। आबाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। चार कमेंका आबाधास्थानविशेष विशेष अधिक हैं। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। मोहनीयका आबाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है। आबाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। आबाधास्थान पक रूपसे विशेष अधिक हैं। आबाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। आबाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। अलाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है। नाम व गोत्रकी जधन्य आबाधा संख्यातगुणी है। उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है। नाम व गोत्रकी जधन्य आबाधा विशेष अधिक है। उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है। मोहनीयकी जधन्य आबाधा संख्यातगुणी है। उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है। मोहनीयकी जधन्य आबाधा संख्यातगुणी है। उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है। इसी प्रकार श्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और असंक्षी पंचेन्द्रिय अपर्याप्तकके भी ले जाना चाहिये।

द्वीन्द्रिय पर्याप्तकके नाम व गोत्रका आवाधास्थानविशेष सबसे स्तोक है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। चार कर्मोंका आवाधास्थानविशेष विशेष अधिक हैं। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। मोहनीयका आवाधास्थान

१ तावती 'कम्माणं आबाहा ' इति पाठः ।

आबाधाद्वाणाणि एगस्त्वेण विसेसाहियाणि । आउअस्स जहण्णिया आबाधा संखेजगुणा । णामा-गोदाणं जहण्णिया आबाहा संखेजगुणा । उक्किस्सिया आबाहा विसेसाहिया । चढुण्णं कम्माणं जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । उक्किस्सिया आबाहा विसेसाहिया । मोहणीयस्स जहण्णिया आबाहा संखेजगुणा । उक्किस्सिया आबाहा विसेसाहिया । आउअस्स आबाहा विसेसाहिया । आउअस्स आबाहाहाण्यविसेसो संखेजगुणो । आबाहाहाणाणि एगस्त्वेण विसेसाहियाणि । एवं तेइंदिय-चउरिंदिय-असण्णिपंचिंदियपजन्ताणं पि णेदव्वं ।

सन्वत्थोवा सण्णिपंचिदियपजत्तयस्स आउअस्स जहण्णिया आबाहा । णामा-गोदाणं जहण्णिया आबाहा संखेजगुणा । चदुण्णं कम्माणं जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । मोहणीयस्स जहण्णिया आबाहा संखेजगुणा । णामा-गोदाणमावाधाट्टाविसेसो संखेजगुणो । आबाहाद्वाणाणि एगस्त्वेण विमेसाहियाणि । उक्किस्सिया आबाहा विसेसाहिया । चदुण्णं कम्माणमाद्याधाट्वाणिविसेसो विसेसाहिया । आबाधाट्वाणाणि एगस्त्वेण विसेसाहियाणि । उक्किस्सिया आबाहा विसेसाहिया । मोहणीयस्स आबाहाट्वाणिविसेसो संखेजगुणो । आबाहाट्वणाणि एगस्त्वेण विसेसाहियाणि । उक्किस्सिया आबाहा विसेसाहिया । आउअस्स आबाहाट्वाणिविसेसो संखेजगुणो । आबाहाट्वाणाणि एगस्त्वेण विसेसाहियाणि । उक्किस्सिया आबाहा विसेसाहियाणि । उक्किस्सिया आबाहा विसेसाहियाणि । उक्किस्सिया आबाहा विसेसाहियाणि । अबाहाट्वाणाणि एगस्त्वेण विसेसाहियाणि । उक्किस्सिया आबाहा विसेसाहियाणि । अबाहाट्वाणाणि एगस्त्वेण विसेसाहियाणि । उक्किस्सिया आबाहा विसेसाहियाणि ।

विशेष संख्यातगुणा है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। आयुकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है। नाम व गोत्रकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है। उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। नाम व गोत्रकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है। उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। मोहनीयकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है। उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। मोहनीयकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है। अवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। इसी प्रकार जीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और असंशी पंचेन्द्रिय पर्यातकके भी ले जाना चाहिये।

संशी पंचेन्द्रिय पर्याप्तकके आयुकी जघन्य आबाधा सबसे स्तोक है। नाम व गोत्रकी जघन्य आबाधा संख्यातगुणी है। चार कमोंकी जघन्य आबाधा बिशेष अधिक है। मोद्दनीयकी जघन्य आबाधा संख्यातगुणी है। नाम व गोत्रका आबाधास्थान विशेष संख्यातगुणा है। आबाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है। चार कमोंका अवाधास्थान विशेष अधिक है। आबाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है। मोद्दनीयका आबाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है। आबाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है। आयुका आबाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक है। आयुका आबाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उत्कृष्ट आबाधा विशेष

१. अ-आ-काप्रतिषु 'णामागोदाणं......संखेज्बगुणा' इति पाठौ नास्ति, ताप्रतौ त्वस्ति सः।

सिणपंचिदियअपजत्तयस्स आउअस्स सन्वत्योवा जहण्णिया आबाहा। आवाहाहाणं-विसेसो संखेजगुणो । आवाहाहाणाणि एग्रस्त्वेण विसेसाहियाणि । उक्किस्स्या आबाहा विसेसाहिया । णामा-गोदाणं जहण्णिया आबाहा संखेजगुणा । चदुण्णं कम्माणं जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । मोहणियस्स जहण्णिया आबाहा संखेजगुणा । णामा-गोदाणमा-बाहाहाणिवसेसो संखेजगुणो । आबाहाहाणाणि एगस्त्वेण विसेसाहियाणि । उक्किस्स्या आबाहा विसेसाहिया । चदुण्णं कम्माणमाबाहाहाणविसेसो विसेसाहियो । ओबाहा-हाणाणि एगस्त्वेण् विसेसाहियाणि । उक्किस्स्या आबाहा विसेसाहिया । मोहणीयस्स आबाहाहाणविसेसो संखेजगुणो । आवाधाहाणाणि एगस्त्वेण विसेसाहियाणि । उक्किस्स्या आबाहा विसेसाहिया । एवं सत्थाणपाबहुगं समत्तं ।

प्रत्याणे पयदं — सन्वत्योवो सुहुमेइंदियअपजत्तयस्स णामा-गोदाणवाहाद्वाणिविससो । आबाहाद्वाणाणि एगम्त्वेण विसेसाहियाणि । चढुण्णं कम्माणमाबाहाद्वाणिविससो विसे-साहिओ । आबाहाद्वाणाणि एगम्त्वेण विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स आबाहाद्वाणिविसमो संखेजगुणो । आबाहाद्वाणाणि एगम्त्वेण विसंसाहियाणि । वादरेइंदियअपजत्तयस्स णामा-गोदाणमाबाहाद्वाणिविसेमो संखेजगुणो । आबाहाद्वाणाणि एगम्त्वेण विसेसाहियाणि । चढुण्णं

संज्ञी पंचेन्द्रिय अपर्याप्तकके आयुकी जघन्य आवाधा सबसे स्तोक है। आबाधा-स्थानिवरोप संख्यातगुणा है। आबाधाम्थान एक रूपसे विरोप अधिक हैं। उत्हृष्ट आवाधा विरोप अधिक है। नाम व गोत्रकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है। चार कर्मोंकी जघन्य आबाधा विरोप अधिक है। मोहनं।यकी जघन्य आबाधा संख्यातगुणी है। नाम व गोत्रका आबाधाम्थानिवरोप संख्यातगुणा है। आवाधास्थान एक रूपसे विरोप अधिक हैं। उत्हृष्ट आवाधा विरोप अधिक है। चार कर्मोंका आबाधाम्थानिवरोप विरोप अधिक है। आवाधास्थान एक रूपसे विरोप अधिक है। आवाधास्थान एक रूपसे विरोप अधिक है। आबाधास्थान एक रूपसे विरोप अधिक है। उत्हृष्ट आवाधा विरोप विरोप अधिक है। उत्हृष्ट आवाधा विरोप अधिक है। इस प्रकार स्वस्थान अल्पबहुत्व समाप्त हुआ।

अव परस्थान अल्पबहुत्वका प्रकरण है – सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्यासकके नाम व गोत्रका आवाधास्थानविशेष सबसे स्तोक है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। चार कर्मोंका आवाधास्थानविशेष विशेष अधिक है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। मोहनीयका आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है। आवाधास्थान एक रू.से विशेष अधिक हैं। बादर एकेन्द्रिय अपर्यासकके नाम व गोत्रका आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। चार कर्मोंका आवाधास्थान

१ तापती 'नइ॰ आनाहा। [आनाहा] हाण- ' इति पाठः। छ. ११-२२.

कम्माणमाबाहाद्वाणिविसेसो विसेसाहिओ । आवाहाद्वाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स आवाहाद्वाणिविसेसो संखेजगुणो । आवाहाद्वाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । सुहुमेइंदियपज्रत्तयस्स णामा-गोदाणमाबाहाद्वाणिविसेसो संखेजगुणो । आवाहाद्वाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । चदुण्णं कम्माणमावाहाद्वाणिविसेसो विसेसाहिओ । आवाहाद्वाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स आवाहाद्वाणिविसेसो संखेजगुणो । आवाहाद्वाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । वादरेइंदियपज्रत्तयस्स णामा-गोदाणमाबाहाद्वाणिविसेसो संखेजगुणो । आवाहाद्वाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । चदुण्णं कम्माणमावाहाद्वाणिविसेसो विसेसाहियाणि । कोहणीयस्स आवाहाद्वाणिविसेसो संखेजगुणो । आवाहाद्वाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । वेइंदिय-अपजत्तयस्स णामा गोदाणमावाहाद्वाणिविसेसो असंखेजगुणो । आवाहाद्वाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । चदुण्णं कम्माणमावाहाद्वाणिविसेसो विसेसाहियाणि । आवाहाद्वाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । सोहणीयस्स आवाहाद्वाणिविसेसो संखेजगुणो । आवाहाद्वाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । तस्सेव पजत्त्वयस्स णामा-गोदाणमावाहाद्वाणिविसेसो संखेजगुणो । आवाहाद्वाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । तस्सेव पजत्त्वयस्स णामा-गोदाणमावाहाद्वाणिविसेसो संखेजगुणो । आवाहाद्वाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । एगरूवेण विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स आवाहाद्वाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स आवाहाद्वाणाणि । मोहणीयस्त आवाहाद्वाणाणि । मोहणीयस्त आवाहाद्वाणाणि । मोहणीयस्त अवस्त विसेसाहियाणि । मोहणीयस्त अवसेसाहियाणि । स्वरणाणि । मोहणीयस्त विसेसाहियाणि । मोहणीयस्त विसेसाहियाणि । स्वरणाणि । स्वरणाणि । स्वरणाणि । स्वरणाण

विशेष विशेष अधिक है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। मोहनीयका आबाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है। आबाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। सक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तक नाम व गोत्रका आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। चार कर्मोंका आवाधास्थानविशेष विशेष अधिक है। मावाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। मोहनीयका आवाधास्थान-विशेष संख्यातगुणा है। आबाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकके नाम व गोत्रका आवाधास्थानिवशेष संख्यातगुणा है। आवाधा-स्थान एक रूपसे विदाप अधिक हैं। चार कर्मोंका आबाधास्थानविदाप विद्येष अधिक है। आबाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। मोहनीयका आवाधास्थान-विशेष संख्यातगुणा है। आबाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। झीन्द्रय अपर्याप्तकके नाम व गोत्रका आबाधास्थानविद्योप असंख्यातगुणा है । आबाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। चार कर्मोंका आबाधास्थानविशेष विशेष अधिक है। आवाधास्थान एक रूपसे विद्योप अधिक हैं। मोहनीयका आवाधास्थानविद्योप संख्यातगुणा है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उसीके पर्याप्तकके नाम व गोत्रका आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है। आबाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं । चार कर्मोंका आबाधास्थानविशेष विशेष अधिक है । आबा-धास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। मोहनीयका आबाधास्थानविशेष संख्यात- विसेसी संखेजगुणो । आबाहाद्वाणाणि एगस्त्वेण विसेसाहियाणि । तेइंदियअपजत्तयस्स णामा-गोदाणमाबाहाद्वाणिविसेसो संखेजगुणो । आबाहाद्वाणाणि एगस्त्वेण विसेसाहियाणि । चदुण्णं कम्माणमाबाहाद्वाणिविसेसो विसेसाहिओ । आबाहाद्वाणाणि एगस्त्वेण विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स आबाहाद्वाणिविसेसो संखेजगुणो । आबाहाद्वाणाणि एगस्त्वेण विसेसाहियाणि । तस्सेव पजत्तयस्स णामा-गोदाणमाबाहाद्वाणिविसेसो संखेजगुणो । आबाद्वाणाणि एगस्त्वेण विसेसाहियाणि । चदुण्णं कम्माणमाबाहाद्वाणिविसेसो विसेसाहिओ । आबाहाद्वाणाणि एगस्त्वेण विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स आबाहाद्वाणिविसेसो संखेजगुणो । आबाहाद्वाणाणि एगस्त्वेण विसेसाहियाणि । चउिरंदियअपजत्तयस्स णामा-गोदाणमाबाहाद्वाणविसेसो संखेजगुणो । आबाहाद्वाणाणि एगस्त्वेण विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स आबाहाद्वाणविसेसो विसेसाहिओ । आबाहाद्वाणाणि एगस्त्वेण विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स आबाहाद्वाणविसेसो संखेजगुणो । आबाहाद्वाणाणि एगस्त्वेण विसेसाहियाणि । चदुण्णं कम्माणमाबाहाद्वाणविसेसो संखेजगुणो । आबाहाद्वाणाणि एगस्त्वेण विसेसाहियाणि । चदुण्णं कम्माणमाबाहाद्वाणविसेसो विसेसाहिओ । आबाहाद्वाणाणि एगस्त्वेण विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स आवाहाद्वाणविसेसो संखेजगुणो । आबाहाद्वाणाणि एगस्त्वेण विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स आवाहाद्वाणविसेसो संखेजगुणो । आबाहाद्वाणाणि एगस्त्वेण विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स आवाहाद्वाणविसेसो संखेजगुणो । आबाहाद्वाणाणि एगस्त्वेण विसेसाहियाणि । सहणीयस्स आवाहाद्वाणविसेसो संखेजगुणो । आवाहाद्वाणाणि एगस्त्वेण

गुणा है। आश्राधास्थान एक रूपसे विद्योग अधिक हैं। त्रीन्द्रिय अपर्याप्तकके नाम व गोत्रका आबाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है। आबाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। चार कर्मोंकः आवाधान्यानविशेष विशेष अधिक है। आबाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। मोहनीयका आबाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है। आबाधास्थान एक रूपसे विशेषः अधिक हैं। उसीके पर्याप्तकके नाम व गोत्रका आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है आबाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। चार कर्मीका आबाधास्थानविशेष विशेष अधिक है। आबाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। मोहनीयका आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है। आबाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। चतुनिन्द्य अपर्याप्तकके नाम व गोत्रका आवाधास्थानविद्येष संख्यातगुणा है। आवाधास्थान एक रूपसे विद्योष अधिक हैं । चार कर्मोंका आवाधास्थानविद्योप विद्योप अधिक है । आबाधाः स्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। मोहनीयका आयाधाम्थानविशेष संख्यात-गुणा है। आवाधास्थान एक रूपसे विद्योप अधिक हैं। उसीके पर्याप्तकके नाम व गोत्रका आवाधास्थानविशोष संख्यातगुणा है । आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं । चार कर्मौंका आबाधास्थानविशेष विशेष अधिक है । आबाधा-स्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। मोहनीयका आबाधास्थानविशेष संख्यात-गुणा है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। असंक्री पंचन्द्रिय अवर्याप्तकके नाम व गोत्रका आवाधास्थानविदोप संख्यातगुणा है। आवाधास्थान एक रूपसे विदोप

१ अ-आ-काप्रतिषु ' असण्णि- ' इत्येतत्पदं नोपलभ्यते ।

आबाहाद्वाणि एगम्वेण विसेसाहियाणि । चदुण्णं कम्माणमाबाहाद्वाणिविसेसो विसेसाहियो । आबाहाद्वाणाणि एगम्वेण विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स आबाहाद्वाण-विसेसो संखेजगुणो । आबाहाद्वाणाणि एगस्वेण विसेसाहियाणि । तस्सेव पजत्तयस्स णामा-गोदाणमावाहाद्वाणिविसेसो संखेजगुणो । आबाहाद्वाणाणि एगस्वेण विसेसाहियाणि । चदुण्णं-कम्माणमावाहाद्वाणिवसेसो विसेसाहियो । आबाहाद्वाणाणि एगस्वेण विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स आबाहाद्वाणिविसेसो संखेज्जगुणो । आबाहाद्वाणाणि एगस्वेण विसेसाहियाणि । चोद्दस्ण्णं जीवसमासाणमाउअस्स जहण्णिया आबाहा संखेज्जगुणो । सत्तण्णं पि अपज्जत्त-जीवसमासाणमाउअस्स आवाहाद्वाणिविसेसो संखेज्जगुणो । आबाहाद्वाणाणि एगस्वेण विसेसाहियाणि । उक्किस्सया आबाहा विसेसाहिया । सुहुमेइंदियपज्जत्तयस्स आउअस्स आबाहाद्वाणिविसेसो संखेज्जगुणो । आबाहाद्वाणाणि एगस्वेण विसेसाहियाणि । उक्किस्सया आबाहा विसेसाहिया । वादग्ण्इंदियपज्जत्तयस्स णामा-गोदाणं जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । सुहुमेइंदियअपजत्तयस्सं णामा-गोदाणं जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । सुहुमेइंदियअपजत्तयस्सं णामा-गोदाणं जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । सुहुमेइंदिय-अपजत्तयस्सं णामा-गोदाणं जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । सुहुमेइंदिय-अपजत्तयस्सं णामा-गोदाणं जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । सुहुमेइंदिय-अपजत्तयस्सं णामा-गोदाणं जहण्णिया आवाहा विसेसाहिया । सुहुमेइंदिय-अपजत्तयस्सं णामा-गोदाणं जहण्णिया आवाहा विसेसाहिया । तस्सेवं णामा-गोदाण-गोदाण-

अधिक हैं। चार कर्मों का आबाधास्थानविशेष विशेष अधिक है। आबाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। मोहनीयका आबाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है। आबाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उसीके पर्याप्तकके नाम व गोत्रका आबाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है। आबाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। चार कर्मों का आबाधास्थानविशेष विशेष अधिक है। आबाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक है। मोहनीयका आबाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है। आबाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। मोहनीयका आबाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है। आबाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक जीवसमासों के आयुक्ती जघन्य आबाधा संख्यातगुणा है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है। सूक्ष्म एकिन्द्रिय पर्याप्तक आयुक्ता आबाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है। आबाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है। बाद्र एकेन्द्रिय पर्याप्तक नाम व गोत्रकी जघन्य आबाधा विशेष अधिक है। सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तक नाम व गोत्रकी जघन्य आबाधा विशेष अधिक है। सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तक नाम व गोत्रकी जघन्य आबाधा विशेष अधिक है। सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तक नाम व गोत्रकी जघन्य आबाधा विशेष अधिक है। सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तक नाम व गोत्रकी जघन्य आबाधा विशेष अधिक है। सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तक नाम व गोत्रकी जघन्य आबाधा विशेष अधिक है। सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तक नाम व गोत्रकी जघन्य आबाधा विशेष अधिक है। सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तक नाम व गोत्रकी जघन्य आबाधा विशेष अधिक है। सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तक नाम व गोत्रकी जघन्य आबाधा विशेष अधिक है। सूक्षम एकेन्द्रिय अपर्याप्तक नाम व गोत्रकी जघन्य आबाधा विशेष अधिक है।

१ अप्रतावतोऽप्रे 'मोहणी॰ आबाहाइ।णविसेसो सखे॰ गुणो ' इत्यधिकं वाक्यं समुप्रस्थिते । २ अ आ-काप्रतिषु 'पजा॰ ' इति पाठः । ३ मप्रतिपाठोऽयम् । अ-आ काप्रतिषु 'सुहुमेईदियपजा॰ ' इति पाठः । ४ काप्रती 'णामा गोदाणमुक्कः ' इति पाठः । ५ नाप्रती 'सुहुमेइदियपजा॰ णामा गोदाण जह॰ आबाहा विसे॰ । [बादरेइदियाजा॰ णामागोदाण जह॰ आबाहा विसेसाहिया । सुहुमेइदिय॰ विसे॰ ]। तत्सेव ' इति पाठः । मुक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया। बादरेइंदियअपजत्तस्स उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया। सुहुमेइंदियपजत्तयस्स उक्किस्सिया आबाहा विसेसाहिया। वादरेइंदियपजत्तयस्स णामा-गोदाणमुक्किस्सिया आबाहा विसेसाहिया। वादरेइंदियपजत्तयस्स चढुण्णं कम्माणं जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया। सुहुमेइंदियपजत्तयस्स चढुण्णं कम्माणं जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया। वादरेइंदियअपजत्तयस्स चढुण्णं कम्माणं जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया। सुहुमेइंदिय-अपजत्तयस्स चढुण्णं कम्माणं जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया। सुहुमेइंदियअपजत्तयस्स चढुण्णं कम्माणं उक्किस्सिया आबाहा विसेसाहिया। वादरेइंदियअपजत्तयस्स चढुण्णं कम्माणं उक्किस्सिया आबाहा विसेसाहिया। सुहुमेइंदियपजत्तयस्स चढुण्णं कम्माणमुक्किस्सिया आबाहा विसेसाहिया। बादरेइंदियपजत्तयस्स मोहणीयस्स जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया। बादरेइंदियअपजत्तयस्स मोहणीयस्स जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया। सुहुमेइंदियअपजत्तयस्स मोहणीयस्स जक्किस्सया आबाहा विसेसाहिया। सुहुमेइंदियअपजत्तयस्स मोहणीयस्स उक्किस्सया आबाहा विसेसाहिया। सुहुमेइंदियपजत्त्वयस्स मोहणीयस्स अवकिस्सया आबाहा विसेसाहिया। सुहुमेइंदियपजत्त्वयस्स मोहणीयस्स अवकिस्सय अवविस्स अवकिस्सय अवविस्स अवकिस्स मोहणीयस्स अविस्स सिस्साहिया। वादरेइंदियपजत्त्वयस्स मोहणीयस्स अवविस्स अवविस्स अवविस्स सिस्स सिस्स मोहणीयस्स अवविस्स अवविस्स अवविस्स अवविस्स सिस्स सिस्स मोहणीयस्स अवविस्स सिस्स सिस्स सिस्स मोहणीयस्स अवविस्स अवविस्स सिस्स सिस्स सिस्स भोहणीयस्स सिस्स मोहणीयस्स अवविस्स सिस्स सिस्स मोहणीयस्स सिस्स सिस्

बादर एकेन्द्रिय अध्यक्तिक के उनकी उत्कृष्ट आयाधा विशेष अधिक है। सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तकके उनकी उत्कृष्ट आवाधा विदेश अधिक है। बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकके नाम व गोत्रकी उत्कृष्ट आवाधा तिशेष अधिक है। बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकके चार कर्मोंकी जावन्य आवाधा विद्योष अधिक है। सुक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तकके चार कर्मोंकी जघन्य आबाधा विद्योग अधिक है। बादर एकेन्द्रिय अपर्यं तकके उनकी जयन्य आवाधा विद्याप अधिक है। सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके चार कमेंकी जघन्य आवाधा धिरोप अधिक है। सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके चार कर्मोंकी उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है। बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके चार कर्मोंकी उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है। सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तकके चार कर्मीकी उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकके चार कर्मीकी उत्क्रप्र आवाधा विशेष अधिक हैं। बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकके मोहनीयकी ज्ञघन्य आबाधा संख्यातगुणी है। सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तकके मोहनीयकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है। बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके मोहनीयकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है। सुक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके मोदनीयकी जघन्य आबाधा विशेष अधिक है। सक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके मोहनीयकी उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। बादरए केन्द्रिय अपर्याप्तक के मोहनीयकी उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है। सुक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तक के मोहनीयकी उत्कृष्ट आयाधा विदोष अधिक है। बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तक के मोहनीयकी

उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । बेइंदियपजत्तयस्म णामा-गोदाणं जहण्णिया आबाहा संखेजगुणा । तस्सेव अपजन्तयस्य णामा-गोदाणं जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव अपजत्तयस्य णामा-गोदाणं उक्कस्यिया आवाहा विसेसाहिया । तस्सेव पजत्तयस्य नामा-गोदाणं उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । तस्सेव पजत्तयस्य चदुण्णं कम्माणं जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव अपज्जत्तयस्य चदुण्णं कम्माणं जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव अपन्जतयस्य चदुण्णं कम्माणं उनकस्सिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव पज्जत्तयस्य चदुण्णं कम्माणं उक्किस्सिया आबाहा विसेसाहिया । तेइंदियपज्जत्तस्स णामा-गोदाणं जहण्णिया आचाहा विसेसाहिया । तस्सेव अपञ्जत्तयस्स णामा-गोदाणं जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव अवज्जत्तयस्य णामा-गोदाणमुक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव पञ्जत्तयस्य णामा-गोदाणमुक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया। तेइंदियपज्जत्तयस्म चद्ण्णं कम्माणं जहण्णिया आवाहा विसेसाहिया । तस्सेव अपज्जत्तयस्सै चदुण्णं कम्माणं जहिण्या आवाहा विसेसाहिया । तस्सेव अपन्जत्तयस्स चदुण्णं कम्माण-मुक्कस्सिया आबाहा विसेसाहियाँ । तस्सेव पञ्जत्तयस्स चढण्हं कम्माणमुक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । बेइंदियपज्जत्तयस्स भोहणीयस्स जहण्णिया आचाहा विसेसाहिया । तस्सेव अपज्जत्तयस्य मोहणीयस्य जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव अपज्जत्तयस्य मोहणीयस्त उद्धारिसया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव पञ्जत्तयस्स मोहणीयस्स उकस्सिया

उत्कृप् आबाधा विशेष अधिक है। द्वीन्द्रिय पर्याप्तकके नाम व गोत्रकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है। उसीके अपर्यातकके नाम व गोत्रकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके नाम व गोत्रकी उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तकके नाम व गोत्रकी उत्क्रष्ट आवाधा विद्याप अधिक है। उसीके पर्याप्तक के चार कमाँकी जघन्य आबाधा विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तके चार कमें की जघन्य आवाधा विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके चार कमोंकी उत्क्रष्ट आबाधा विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तकके चार कमें की उत्कृष्ट आवाधा विद्या अधिक है। त्रीन्द्रिय पर्याप्तकके नाम गोत्रकी जघन्य आबाधा विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके नाम व गोत्रकी जघन्य आबाधा विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके नाम व गोत्रकी उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। उसीके पयाप्तकके नाम व गोत्रकी उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। बीन्द्रिय पर्याप्तकके चार कर्मोंकी जघन्य आबाधा विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके चार कर्मोंकी जघन्य आबाधा विद्योप अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके चार कर्मोंकी उत्कृष्ट आबाधा विद्येप अधिक है। उसीक पर्याप्तकके चार कर्मों की उत्क्रप्र आवाधा विद्योग अधिक है। द्वीन्द्रिय पर्याप्तक के मोहनीयकी जघन्य आबाधा विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तक के मोहनीयकी जघन्य आबाधा विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके मोहनीयकी उन्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है। उसीक पर्याप्तकके मोहनीयकी उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है। चतुरिन्द्रिय

प्रतिषु 'पज्र०' इति पाठः। २ प्रतिषु नास्तीदं वाक्यम्, मप्रतौ स्वस्ति ।

आबाहा विसेसाहिया । च अर्रिदियपज्जत्तयस्म णामा-गोदाणं जहण्णिया आबाहा विसे-साहिया । तस्सेव अपज्जत्तयस्स णामा-गोदाणं जहािणया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव अपज्जत्तयस्स णामा-गोदाणमुक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव पज्जत्तयस्स णामा-गोदाणमुक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया। चउगिंदियपज्जत्तयस्स चदुण्णं कम्माणं जहािणया आबाहा विसेसाहिया । तस्मेव अपज्जत्तयस्य चदुण्णं कम्माणं जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । तस्मेव अपज्जत्तयस्स चदण्णं कम्माणं उद्धस्मिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव पज्जत्तयस्स चदुण्णं कम्माणमुक्कस्मिया आवाहा विसेसाहिया । तेइंदियपज्जत्तयस्स मोहणीयस्स जहण्णिया आबाहा विसेमाहिया । तस्मेव अपन्जतयस्म मोहणीयस्स जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव अपज्जत्तयस्य मोहणीयस्य उद्धस्मिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव परजत्तयस्स मोहणीयस्स उद्धरिसया आवाहा विमेसाहिया । चउरिंदियपज्जत्तयस्स मोहणीयस्स जहण्णिया आबाहा विभेसाहिया । तस्सेव अपज्जत्तयस्य मोहणीयस्स जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव अवज्जत्तयस्य मोहणीयस्य उक्कस्मिया आबाहा विसेसाहिया। तस्सेव पडजत्तयस्स मोहणीयस्स उद्धन्सिया आवाहा विभेगाहिया । असण्णपंचिदिय-पञ्जत्तयस्य णामा-गोदाणं जहण्णिया आबाहा संखेज्जगुणा । तस्येव अपज्जत्तयस्य णामा-गोदाणं जहण्णिया आवाहा विसेसाहिया। तस्मेव अपज्जत्तयस्म णामा-गोदाणं उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । तस्सेव पज्जत्तयस्य णामा-गोदाणमुक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया ।

पर्यातकके नाम व गोत्रकी जघन्य आयाधा विद्याप अधिक हैं। उमीके अपर्यापकके नाम व गोत्रकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके नाम व गोत्रकी उत्क्रप्ट आबाधा विद्रोप अधिक है। उसीके पर्याप्तकके नाम व गोत्रकी उन्हर आवाधा विद्रोप अधिक है। चतरिन्द्रिय पर्याप्तक के चार कर्मोंकी जघन्य आश्रधा विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके चार कर्मोंकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके चार कर्मोंकी उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तकके चार कर्मोंकी उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है। त्रीन्द्रिय पर्याप्त स्के मोहनीयकी जघन्य आबाधा विशेष अधिक है। उसीके अवर्धातकके मोहनीयकी जयन्य आबाधा विदोप अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके मोहनीयकी उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तकके मोहनीयकी उत्कृष्ट आवाधा विद्रोष अधिक हैं। चतुरिन्द्रिय पर्याप्तकके मोहनीयकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके मोहनीयकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है। उसीके अपर्यातकके मोहनीयकी उत्ह्र ए आवाधा विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तकके मोहनीयकी उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक हैं। असंबी पंचेन्द्रिय पर्याप्तकके नाम व गोत्रकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है। उसीके अपर्याप्तकके नाम व गोत्रकी जघन्य आबाधा विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके नाम व गोत्रकी उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तकके नाम व गोत्रकी उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है। असंक्री

अस्ि पंचिदियपज्जत्तयस्य चदुण्णं कम्माणं जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव अपज्जत्तयस्स चदुण्णं कम्माणं जहाण्णिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव अपज्जत्तयस्स चदण्णं कम्माणमृक्कस्यिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव पज्जत्तयस्स चदण्णं कम्माण-मुक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । अस्णिणंचिदियग्ज्जत्तयस्स मोहणीयस्स जह्णिया आवाहा संखेजजगुणा । तस्सेव अपज्जत्तयस्स मोहणीयस्स जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव अपज्जत्तयस्स मोहणीयस्स उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव पज्जत्तयस्स मोहणीयस्स उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । सण्णिपंचिदियपज्जत्तयस्स णामौ-गोदाणं जहिंगिया आवाहा संखे ज्जगुणा । चदुण्णं कम्माणं जहिंग्णिया आबाहा विसेसाहिया । मोहणीयस्स जहण्णिया आबाहा संखेजजगुणा । तस्सेव अपज्जत्तयस्स णामा-गोदाणं जहिणिया आबाहा संखेडजगुणा । चदुण्णं कम्माणं जहिण्णिया आबाहा विसेसाहिया । मोहणीयस्स जहन्जिया आवाहा संखेजजगूणा । तस्सेव अपज्जत्तयस्स णामा-गोदाणमाबाधा-द्राणविमेमो संखेजनगुणो । आवाधाद्राणाणि एग्मनेण विसेसाहियाणि । उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया। चदुण्णं कम्माणमाबाहाद्वागविसेसो विसेसाहिओ। आबाहाद्वाणाणि एगस्वेग विभेसाहियाणि । उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । मोहणीयस्स आबाहाद्वाण-विमेसो संखेजजन्मो । आबाहाद्वाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । उक्कस्सिया आबाहा विभेमाहिया । तेइंदियपञ्जताणमाउअस्य आबाहाद्राणविसेसो संखेजजगणो । आबाहा-पंचेन्द्रिय पर्याप्तकके चार कर्मोंकी जघन्य आबाधा विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके चार कमोंकी जघन्य आबाधा विशेष अधिक है। उसीके अपर्यातकके चार कमोंकी उत्कृष्ट आब(धा विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तकके चार कर्मोंकी उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है । असंबी पंचेन्द्रिय पर्याप्तककके मोहनीयकी जघन्य आबाधा संख्यातगुणी है । उसीके अपर्याप्तकके मोहनीयकी जघन्य आन्धा विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके मोहनीयकी उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक हैं। उसीके पर्याप्तकके मोहनीयकी उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है। संक्षी पंचेन्द्रिय पर्याप्तकके नाम व गोत्रकी जघन्य आवाधा संख्यात्गुणी है। चार कमें की जघन्य आवाधा विशेष अधिक है। मोहनीयकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है। उसीके अपर्याप्तकके नाम व गोत्रकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है। चार कर्मोंकी ज्ञवन्य आबाधा विशेष अधिक है। मोहनीयकी जघन्य आबाधा संख्यातगुणी है। उसीके अपर्याप्तकके नाम व गोत्रका आबाध(स्थानविशेष संख्यातगुणा है। आबाधारथान एक. रूपसे बिशेष अधिक हैं। उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। चार कर्मोंका आवाधास्थान-विशेष विशेष अधिक है। आबाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। मोहनीयका आबाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है। आबाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उत्कृष्ट आबाधा बिशेष अधिक है। बीन्द्रिय पर्याप्तकों के आयुका

ং अ-काप्रत्योः 'स्रिण्णपंचिदियणामा- ', आप्रतौ 'स्रिण्णपंचि णामा-', ताप्रतौ 'सिण्णपंचिदिय [ ৭৯০ ] णामा ' ছ্রি पाठः।

आवाधास्थानविशोप संख्यातगुणा है। आबाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक 👸।

हाणाणि एगस्त्वेण विसेसाहियाणि । उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । चउरिंदिय-पज्जत्तयस्स आउअस्स आबाह्द्वाणविसेमो संखेजजगुणो । आबाहद्वाणाणि एगस्वेण विसेसाहियाणि । उक्कस्सिया आबाह्य विसेसाहिया। वेइंदियपज्जत्तयस्स आउअस्स आबाहद्वाणविसेसो संखेजगुणो । आबाहद्वाणाणि एगस्वेण विसेसाहियाणि । उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया। सिण्णपंचिंदियपजत्तयस्स णामा-गोदाणं आबाहद्वाणविसेसो संखेजगुणो । आबाहद्वाणाणि एगस्वेण विसेसाहियाणि । उक्कस्सिया आबाहा विमेसाहिया। तस्सेव पजत्तयस्स चढुणं कम्माणमाबाहद्वाणविसेसो विमेसाहिया । तस्सेव पजत्तयस्स मोहणीयस्म आबाहद्वाणविसेसो संखेजगुणो । आबाहाद्वाणाणि एगस्वेण विसेसाहियाणि । उक्कस्सिया आबाहा विमेसाहिया । तस्सेव पजत्तयस्स मोहणीयस्म आबाहद्वाणविसेसो संखेजगुणो । आबाहाद्वाणाणि एगस्वेण विसेसाहिया । अबाहद्वाणविसेसो विमेसाहिया । उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । उक्कस्मिया आबाहाद्वाणाणि एगस्वेण विसेसाहियाणि । उक्कस्मिया आबाहाद्वाणाणि एगस्वेण विसेसाहिया। अवाहाद्वाणाणि एगस्वेण विसेसाहियाणि । अक्किस्सया आवाहाद्वाणाणि एगस्वेण विसेसाहियाणि । उक्किस्सया आवाहाद्वाणाणि एगस्वेण विसेसाहिया। । उक्किस्सया आवाहाद्वाणाणि एगस्वेण विसेसाहिया। । उक्किस्सया आवाहाद्वाणाणि एगस्वेण विसेसाहियाणि । उक्किस्सया आवाहाद्वाणाणि एगस्वेण विसेसाहिया। । उक्किस्सया आवाहाद्वाणाणि एगस्वेण विसेसाहिया। । उक्किस्सया आवाहाद्वाणाणि एगस्वेण विसेसाहिया।

संपिंह एदेण सत्तेण परूविद्दो वि अत्पाबहुअदंडयाणि जुगवं वत्तद्रग्मामो । तं पि उभयदो अप्पाबहुअं दुविहं— अव्वोगाढअत्पाबहुअं मृत्यपिंडअ पाबहुअं चेदि । तत्थ अव्वोगाढण्पाबहुअं दुविहं— सत्थाणं परत्थाणं चेदि । तत्थ सत्थाणे पयदं— सव्वत्थोवो

उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। चतुरिन्द्रिय पर्याप्तकके आयुका आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक हैं। इतिह्रय पर्याप्तकके आयुका आवाधास्थानविशेष सख्यातगुणा है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक हैं। संजी पंचेन्द्रिय पर्याप्तकके नाम व गोत्रका आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक हैं। उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक हैं। उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक हैं। आवाधास्थानविशेष विशेष अधिक हैं। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक हैं। अवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उत्कृष्ट आवाधा विशेष संख्यातगुणा है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक हैं। विशेष अधिक हैं। उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक हैं। संबंधि य अधिक हैं। उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक हैं। संबंधि य अधिक हैं। संबंधि य अधिक हैं। उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक हैं। संबंधि य अधिक हैं। संबंधि य अधिक हैं। उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक हैं। संबंधि य असिक हैं। उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक हैं। अवाधारथान एक रूपसे विशेष आधिक हैं। उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक हैं। आवाधारथान एक रूपसे विशेष आधिक हैं। उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक हैं।

अब इस स्त्रसे प्ररूपित दोनों ही अल्पबहुत्वदण्डकोंको एक साथ कहते हैं। वह दोनों प्रकारका अल्पबहुत्व अन्वोगाढअल्पबहुत्व और मूळप्रकृतिअल्पबहुत्वके भेदसे दो प्रकार है। उनमें अन्वोगाढअल्पबहुत्व दो प्रकार हैस्व—स्थान अल्पबहुत्व और परस्थान अल्पबहुत्व। उनमें स्वस्थान अल्पबहुत्वका प्रकरण है—सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके सुहुमेइंदियअपजत्तयस्स आबाहद्वाणविसेसो । आबाहाद्वाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । जहण्णिया आबाहा असंखेजगुणा । उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । द्विदिवंधद्वाण-विसेसो असंखेजगुणो । द्विदिवंधद्वाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । जहण्णओ द्विदिवंधो असंखेजगुणो । उक्कस्सओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ । एवं सुहुमेइंदियपजत्त-बादरेइंदिय-पजत्तापजत्ताणं च णेदच्वो ।

सन्वत्योवो वेइंदियअपज्ञत्तयस्य आबाहद्वाणिवसेसो । आबाहाद्वाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । जहण्णिया आवाहा संखेजगुणा । उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । द्विदिवंधद्वाणिवसेसो असंखेजगुणो । द्विदिवंधद्वाणाणि एगरूवाहियाणि । जहण्णओ द्विदिवंधो संखेजगुणो । उक्कस्सओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ । एवं वेइंदियपज्ञत्त-तेइंदिय-चउरिंदिय-अस्णिणंचिंदियपज्ञतापज्ञताणं च णेदव्वं ।

सन्वत्थोवा सिण्णपंचिंदियअपजनयस्स जहिण्या आबाहा। आबाहद्वाणविसेसो संखेजगुणो । आबाहाद्वाणाणि एगम्बेण विसेसाहियाणि । उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया। जहण्णओ द्विदिवंधो असंखेजगुणो । द्विदिवंधद्वाणविसेसो संखेजगुणो । द्विदिवंधद्वाणाणि एगम्बेण विसेसाहियाणि । उक्कस्सओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ । एवं सिण्णिपजनाणं पि णेदव्वं ।

भावाधास्थानविशेष सबसे स्तोक है। आबाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। जघन्य आवाधा असंख्यातगुणी है। उन्ह्रष्ट आबाधा विशेष अधिक है। स्थितबन्बस्थान विशेष असंख्यातगुणा है। स्थितबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। जघन्य स्थितबन्ध असंख्यातगुणा है। उन्ह्रष्ट स्थितबन्ध विशेष अधिक हैं। इसी प्रकार स्क्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तों और बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तों व अपर्याप्तोंके भी से जाना चाहिये।

द्वीन्द्रिय अपर्याप्तकके आबाधास्थानविशेष सबसे स्तोक है। आबाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। जघन्य अबाधा संख्यातगुणी है। उत्ह्रप्ट आबाधा विशेष अधिक है। स्थितवनधस्थानविशेष असंख्यातगुणा है। स्थितवनधस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। उत्ह्रप्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक हैं। जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। उत्ह्रप्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इसी प्रकार द्वीन्द्रिय पर्याप्तकों तथा जीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय व असंक्षी पंचेन्द्रिय पर्याप्तकों व अपर्याप्तकों के भी छे जाना चाहिये।

संशी पंत्रेन्द्रिय अप्याप्तकके जघन्य आबाधा सबसे स्तोक है। आबाधास्थानिवशेष संख्यातगुणा है। आबाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है। जघन्य स्थितवन्ध असंख्यातगुणा है। स्थितबन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है। स्थितबन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है। स्थितबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उत्कृष्ट स्थितबन्ध विशेष अधिक है। इसी प्रकार संशी पंचेन्द्रिय पर्याप्तकोंके भी जानना चाहिये।

परत्याणे पयदं— सन्वत्योवो सुहुमेइंदियअपजत्तयस्स आबाहाद्वाणिविसेसो । आबाहाद्वाणिणि एगस्न्वेण विसेसाहियाणि । बादरेइंदियअपजत्तयस्स आबाहद्वाणिविसेसो संखेजगुणो । आबाहाद्वाणिणि एगस्न्वेण विसेसाहियाणि । सुहुमेइंदियपजत्तयस्स आबाहाद्वाणिविसेसो संखेजगुणो । आबाहाद्वणाणि एगस्न्वेण विसेसाहियाणि । बादरेइंदियपजत्तयस्स आबाहद्वाणिविसेसो संखेजगुणो । आबाहद्वाणाणि एगस्न्वेण विसेसाहियाणि । बेइंदिय-अपजत्तयस्स आबाहद्वाणिविसेसो असंखेजगुणो । आबाहद्वाणाणि एगस्न्वेण विसेसाहियाणि । तस्सेव पजत्तयस्स आबाहद्वाणिविसेसो संखेजगुणो । आबाहद्वाणाणि एगस्न्वेण विसेसाहियाणि । विसेसाहियाणि । विसेसाहियाणि । विसेसाहियाणि । वावाहद्वाणाणि एगस्न्वेण विसेसाहियाणि । वावाहद्वाणाणि एगस्न्वेण विसेसाहियाणि । चउिरंदियअपजत्तयस्स आबाहद्वाणिविसेसो संखेजगुणो । आबाहद्वाणाणि एगस्न्वेण विसेसाहियाणि । तस्सेव पजत्तयस्स आबाहद्वाणिविसेसो संखेजगुणो । आबाहाद्वाणाणि एगस्न्वेण विसेसाहियाणि । तस्सेव पजत्तयस्स आबाहद्वाणिविसेसो संखेजगुणो । आबाहाद्वाणाणि एगस्न्वेण विसेसाहियाणि । तस्सेव पजत्तयस्स आबाहद्वाणिविसेसो संखेजगुणो । आबाहाद्वाणाणि एगस्न्वेण विसेसाहियाणि । तस्सेव पजत्तयस्स आबाहद्वाणिविसेसो संखेजगुणो । आबाहाद्वाणाणि एगस्न्वेण विसेसाहियाणि । तस्सेव पजत्तयस्स आबाहद्वाणिविसेसो संखेजगुणो । आबाहाद्वाणाणि एगस्न्वेण विसेसाहियाणि । वावादरेइंदियपजत्तयस्स जहण्णिया आबाहा संखेजगुणा । सुहुमेइंदियपजत्त्वयस्स जहण्णिया

अब परस्थान अल्पबहुत्वका प्रकरण है -- सुक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्रकका आबाधास्थान-विशेष सबसे स्तोक है। आबाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तकका आवाधास्यानविशेष संख्यातगुणा है। आबाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं । मध्य पकेन्द्रिय पर्यातकका आयाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है । आबाधा-स्थान एक रूपसे दिशेष अधिक हैं। बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकका आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है। आबाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। द्वीन्द्रिय अपर्यातकका आबाधास्थानविशेष असंख्यातगुणा है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उसीके पूर्वाप्तकका आबाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है। आबाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं । श्रीन्द्रिय अपर्याप्तक हा आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है। आबाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उनीके पर्याप्तकका आवाधास्थानिषशेष संख्यातगुणा है। आबाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। चतुरिन्द्रिय अपर्याप्तकका आबाधास्थानविद्याप संख्यातगुणा है। आबाधास्थान एक रूपसे विद्याप अधिक हैं। उसीके पर्याप्तकता आवाधास्थानविदोष संख्यानगुणा है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं । असंबी पंचेन्द्रिय अपर्याप्तकका आबाधास्थानविद्रोप संख्यातगुणा है । आबाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उसीके पर्याप्तका आबाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है। आबाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तककी जघन्य आबाधा संख्यातगुणी है। सुक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तककी जघन्य आबाधा विशेष अधिक है। बादर

१ कोष्ठवरथोऽयं पाठ अ-आ-का-ताप्रतिषु नोपलभ्यते, मप्रतितोऽत्र योजितः सः ।

आबाहा विसेसाहिया । बादरेइंदियअपजत्तयस्स जहिण्णिया आबाहा विसेसाहिया। सुदुमेइंदियअपजत्तयस्स जहिण्णया आबाहा विसेसाहिया। तस्सेव अपजत्तयस्स उक्किस्सिया आबाहा विसेसाहिया। वादरेइंदियअपजत्तयस्स उक्किस्सिया आबाहा विसेसाहिया। सुदुमेइंदियपजत्तयस्म उक्किस्सिया आबाहा विसेसाहिया। बादरेइंदियपजत्तयस्म उक्किस्सिया आबाहा विसेसाहिया। बेइंदियपजत्तयस्स जहिण्णिया आबाहा संखेजगुणा। तस्सेव अपजत्त्तयस्स जहिण्णिया आवाहा विसेसाहिया। तस्सेव अपजत्तयस्स उक्किस्सिया आबाहा विसेसाहिया। तस्सेव पजत्तयस्स उक्किस्सिया आबाहा विसेसाहिया। तस्सेव पजत्तयस्स उक्किस्सिया आबाहा विसेसाहिया। एवं तेइंदिय-चउिर्दियाणं णेदच्वं। असिण्णंचिदियपज्ञत्ताणं जहिण्णिया आवाहा संखेजगुणा। तस्सेव अपजत्तयस्स जहिण्णिया आबाहा संखेजगुणा। तस्सेव अपजत्तयस्स आबाहटाणिविसेसो संखेजगुणा। तस्सेव अपजत्तयस्स आबाहटाणिविसेसो संखेजगुणो। आबाहटाणाणि एगरूवेण विसेसाहिया। तस्सेव पजत्तयस्स आबाहटाणिविसेसो संखेजगुणो। आबाहटाणाणि एगरूवेण विसेसाहिया। तस्सेव पजत्तयस्स आबाहटाणिविसेसो संखेजगुणो। आबाहटाणाणि एगरूवेण विसेसाहिया। तस्सेव पजत्त्वयस्स हिदिवंधटाणिविसेसो संखेजगुणो। सुदुमेइंदियअपजत्त्तयस्स हिदिवंधटाणिविसेसो संखेजगुणो। हिदिवंधटाणिणि एगरूवेण विसेसाहियाणि। चादरेइंदियअपजत्त्वयस्स हिदिवंधटाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि। सुदुमेइंदिय-

पकेन्द्रिय अपर्याप्तकती जवन्य आवाधा विशेष अधिक है। सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तकती जवन्य आवाधा विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकती उत्हृए आवाधा विशेष अधिक है। बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तकती उक्ष्ण आवाधा विशेष अधिक है। सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तकती उत्हृण आवाधा विशेष अधिक है। सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तकती उत्हृण आवाधा विशेष अधिक है। द्वीन्द्रिय पर्याप्तकती जवन्य आवाधा संख्यातगुणी है। उसीके अपर्याप्तकती जवन्य आवाधा विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकती उत्हृण आवाधा विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तकती उत्हृण आवाधा विशेष अधिक है। इसी प्रकार श्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय जीवोंके छे जाना चाहिये।

आगे असंक्षी पंचेन्द्रिय पर्याप्तकोंकी जवन्य आबाधा संख्यातगुणी है। आगेके रोप तीन पदोंका अल्पबहुत्व द्वीन्द्रिय जीवोंके समान है। संक्षी पंचेन्द्रिय पर्याप्तककी जवन्य आबाधा संख्यातगुणी है। उसीके अपर्याप्तककी जवन्य आबाधा संख्यातगुणी है। उसीके अपर्याप्तकका आबाधास्थानिवरोष संख्यातगुणा है। आबाधास्थान एक रूपसे विरोप अधिक हैं। उत्हृष्ट आबाधा विरोप अधिक हैं। सुक्षम एकेन्द्रिय अपर्याप्तकका स्थितिबन्धस्थानिवरोष असंख्यातगुणा है। स्थितिबन्धस्थानिवरोष असंख्यातगुणा है। स्थितिबन्धस्थानिवरोष अधिक हैं।

पजत्तयस्स हिदिबंधहाणविसेसो संखेजगुणो । हिदिबंधहाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । बादरेइंदियअपजत्तयस्स हिदिबंधहाणिवसेसो संखेजगुणो । हिदिबंधहाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । बेइंदियअपजत्तयस्स हिदिबंधहाणिवसेसो असंखेजगुणो । हिदिबंधहाणाणि एगरूवेण पगरूवेण विसेसाहियाणि । तस्सेव पजत्तयस्स हिदिबंधहाणिवसेसो संखेजगुणो । हिदिबंधहाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । तेइंदियअपजत्तयस्स हिदिबंधहाणिविसेसो संखेजगुणो । हिदिबंधहाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । तस्सेव पजत्तयस्स हिदिबंधहाणिविसेसो संखेजगुणो । हिदिबंधहाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । चउिर्विधहाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । वर्धोदियअपजत्तयस्स हिदिबंधहाणिविसेसो संखेजगुणो । हिदिबंधहाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । अग्रिणिपंचिदिय-अपजत्तयस्स हिदिबंधहाणिविसेसो संखेजगुणो । हिदिबंधहाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । अग्रिणपंचिदिय-अपजत्तयस्स हिदिबंधहाणिविसेसो संखेजगुणो । हिदिबंधहाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । वादरेइंदियपजत्तयस्स हिदिबंधो संखेजगुणो । सहुमेइंदियपजत्तयस्स जहण्णओ हिदिबंधो विसेसाहिओ । सहुमेइंदियअपजत्तयस्स जहण्णओ हिदिबंधो विसेसाहिओ । तस्सेव उक्कस्सओ हिदिबंधो विसेसाहिओ । बादरेइंदियअपजत्तयस्स उक्कस्सओ हिदिबंधो

सुक्ष्म एकेन्द्रिय पर्यातकका स्थितिबन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। बादर एकेन्द्रिय अपर्यातकका स्थितिवन्यस्थानविशेष संख्यातगुणा है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। द्वान्द्रिय अपर्शतकका स्थितिबन्धस्थानविशेष असंख्यातगुणा है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उसीके पर्याप्तकका स्थितिबन्धस्यानविशेष संख्यातगुणा है। स्थितिबन्यस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं । ब्रीन्द्रिय अपर्याप्तक हा स्थितियन्यस्था ।विशेष संख्यातगुण। है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उसीके पर्याप्तकका स्थितिबन्धस्थान-विशेष संख्यातगुणा है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। चतरिन्डिय अपर्याप्तकका स्थितिबन्धस्थानविद्योप संख्यातगुणा है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उसीके पर्याप्तकका स्थितिबन्धस्थानविशेष संख्यानगुणा है। स्थिति-बन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं । असंकी पैचेन्द्रिय अपर्याप्तकका स्थितियन्धस्थान-विशेष संख्यातगुणा है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उसीके पर्याप्तकका स्थितिबन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकका जघन्य रिधतिबन्ध संख्यातगुणा है। सुक्ष्प एकेन्द्रिय पर्याप्तकका जञ्चन्य स्थितिबन्ध विद्रोष अधिक है। बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तकका जञ्चन्य स्थितवन्य विदेशप अधिक है। सुक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्योप्तकका जघन्य स्थितिबन्ध विदेशप अधिक है। उसीका उत्ह्रष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तकका

विसेसाहिओ । सुहुमेइंदियपजत्तयस्स उक्कस्सओ द्विदिबंघो विसेसाहिओ । बादरेइंदिय-पजत्तयस्स उक्कस्सओ द्विदिवंघो विसेसाहिओ । बेइंदियपजत्तयस्स जहण्णओ द्विदिवंघो संखेजगुणो । तस्सेव अपजत्तयस्म जहण्णओ द्विदिवंघो विसेसाहिओ । तस्सेव उक्कस्सओ द्विदिवंघो विसेसाहिओ । तस्सेव पजत्तयस्स उक्कस्सओ द्विदिवंघो विसेसाहिओ । तस्सेव पजत्तयस्स जहण्णओ द्विदिवंघो विसेसाहिओ । तस्सेव अपज्जत्तयस्स जहण्णओ द्विदिवंघो विसेसाहिओ । तस्सेव पज्जत्तयस्स उक्कस्सओ द्विदिवंघो विसेसाहिओ । तस्सेव पज्जत्तयस्स उक्कस्सओ द्विदिवंघो विसेसाहिओ । तस्सेव पज्जत्तयस्स उक्कण्यओ द्विदिवंघो विसेसाहिओ । सेसतिण्णिपदाणं बेइंदियभंगो । असण्णिपंचिदियपज्जत्तयस्स जहण्णओ द्विदिवंघो संखेजजगुणो । तस्सेव अपजत्तयस्स हिदिवंघटाणि एगस्वाहियाणि । उक्कस्सओ द्विदिवंघो विसेसाहिओ । तस्सेव पजत्वयस्स द्विदवंघटाणिविसेसो संखेजजगुणो । द्विदवंघटाणिविसेसो संखेजजगुणो । द्विदवंघटाणिविसेसो संखेजजगुणो । द्विदवंघटाणिविसेसो संखेजजगुणो । द्विदवंघटाणिविसेसो संखेजजनगुणो । उक्किस्सओ द्विदिवंघो विसेसाहिओ । एवमव्वोगाढमप्पावहुअं समत्तं ।

मृलपयडिअप्पाबहुअं दुविहं— सत्याणं परत्याणं चेदि । तत्य सत्याणे पथदं—

उत्क्रप्र स्थितियन्थ विदेशप अधिक है। सुक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तकका उत्क्रप्र स्थितिबन्ध विद्योग अधिक है। बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विद्योग अधिक है। ब्रीन्टिय पर्याप्तकका जघन्य स्थितियन्य संख्यानगुणा है। उसीके अपर्याप्तकका जघन्य क्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उसीका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तकता उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। त्रीन्द्रिय पर्याप्तकका जबन्य स्थिति-बन्ध विशेष अधिक है। उसीके अपर्शातकका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। <u>बसीका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विद्योप अधिक है। उसीके पर्याप्तकका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध</u> विशेष अधिक है। चतुर्रिन्द्रय पर्याप्तकका ज्ञधन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। शेष तीन परोंकी प्रस्तपणा द्वीन्द्रियके समान है। असंजी पंचेन्द्रिय पर्याप्तकका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगणा है। शेष तीन परोंकी महत्त्वणा द्वीन्द्रियके समान है। संजी पंचेन्द्रिय पर्याप्तकका जवन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। उसीके अपर्याप्तकका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। उसीके अपर्यातकका स्थितिबन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है। स्थिति-बन्धस्थान एक रूपसे अधिक हैं। उत्दृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तकका स्थितिबन्धस्थानविद्योप संख्यातगुणा है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे अधिक हैं। उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इस प्रकार अव्योगाढअल्पबहुत्व समाप्त हुआ। मुळप्रकृतिअल्पबहुत्व दो प्रकार है- स्वस्थान अल्पबहुत्व और परस्थान अल्पबहुत्व ।

१ प्रतिषु ' तेसं तिण्णि- ' इति पाठः ।

सन्वत्थोवो सुहुमेइंदियअपजत्तयस्स णामा-गोदाणमाबाहद्वाणिवसेसो । आबाहाद्वाणाणि एगस्त्वाहियाणि । चढुण्णं कम्माणमाबाहद्वाणिवसेसो विसेमाहिओ । आबाहाद्वाणाणि एगस्त्वाहियाणि । मोहणीयस्स आबाहाद्वाणविसेसो संखेजगुणो । आबाहद्वाणाणि एगस्त्वाहियाणि । मोहणीयस्स आबाहाद्वाणाविसेसो संखेजगुणो । आबाहाद्वाणाणि एगम्त्वाहियाणि । उक्कस्सिया आबाहाविसेसाहिया । णामा-गोदाणं जहण्णिया आबाहा संखेजगुणा । उक्कस्सिया आबाहाविसेसाहिया । णामा-गोदाणं जहण्णिया आबाहा विसेमाहिया । उक्कस्सिया आबाहाविसेसाहिया । मोहणीयस्म जहण्णिया आबाहा विसेमाहिया । उक्कस्सिया आबाहाविसेसाहिया । मोहणीयस्म जहण्णिया आबाहा संखेजगुणा । उक्कस्सिया आबाहाविसेसाहिया । मोहणीयस्म जहण्णिया आबाहा संखेजगुणा । उक्कस्सिया आबाहाविसेसाहिया । चढुण्णं कम्माणं द्विदिवंधद्वाणाणि एगस्त्वाहियाणि । उक्कस्सओ द्विदिवंधो विसेमाहिओ । णामा-गोदाणं द्विदिवंधद्वाणिविसेसो संखेजगुणो । द्विदवंधद्वाणाणि एगस्त्वाहियाणि । मोहणीयस्म द्विदवंधद्वाणिविसेसो संखेजगुणो । उक्तस्सओ द्विदवंधो विसेसाहिओ । चढुण्णं कम्माणं जहण्णओ द्विदवंधो विसेमाहिओ । मोहणीयस्स जहण्णओ द्विदवंधो विसेमाहिओ । एवं सुहुमेइंदियपज्जत्त-

इनमेंसे स्वस्थान अल्पबहुत्वका प्रकरण है - सुक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके नाम व गोत्रका आवाधास्थानविशेष सबसे स्रोक है। आबाधास्थान एक रूपसे अधिक हैं। चार कर्मीका आवाधास्थानविशेष विशेष अधिक है। आवाधास्थान एक रूपसे अधिक हैं। मोहनीयका आबाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक है। आयुकी जघन्य आवाधा असंख्यातगुणी है। जघन्य स्थितियन्ध संख्यातगुणा है। आबाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है। आबाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उत्हर आवाधा विशेष अधिक है। नाम व गोत्रकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है। उत्हर आबाधा विशेष अधिक है। चार कर्मोंकी जघन्य आबाधा विशेष अधिक है। उनकी उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है। मोहनीयकी जघन्य आवाधा संस्यातगुणी है। उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है। अधिका स्थितिबन्धस्थानविशेष संख्यानगुणा है। स्थितिबन्ध-स्थान एक रूपसे विशेष अधिक है। उत्क्रप्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। नाम व गोत्रका स्थितिबन्यस्थानविशेष असंख्यातगुणा है। स्थितिबन्यस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। चार कर्मीका स्थितिबन्धस्थानविशेष विशेष अधिक है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे अधिक हैं। मोहनीयका स्थितिबन्धस्थानिवरोष संख्यातगुणा है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे अधिक हैं। नाम व गोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा है। उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। चार कर्मों का जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। मोहनीयका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इसी प्रकार

## बादरेइंदियअपज्जताणं च णेदव्वं ।

सन्तर्योवो बादरेइंदियपजत्तयस्स णामा-गोदाणमाबाहद्वाणिवसेसो । आबाहद्वाणाणि एगस्वाहियाणि । चदुण्णं कम्माणमाबाहाद्वाणिविसेसो विसेसाहिओ । आबाहाद्वाणाणि एगस्वाहियाणि । मोहणीयस्स आबाहाद्वाणाविसेसो संखेज्जगुणो । आबाहाद्वाणाणि एगस्वाहियाणि । आउअस्स जहण्णिया आबाहा संखेजगुणा । जहण्णओ द्विदिबंधो संखेज्जगुणो । णामा-गोदाणं जहण्णिया आबाहा असंखेजगुणा । उक्किस्सिया आबाहा विसेसाहिया । चदुण्णं कम्माणं जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । उक्किस्सिया आबाहा विसेसाहिया । मोहणीयस्स जहण्णिया आबाहा संखेजजगुणा । उक्किस्सिया आबाहा विसेसाहिया । आउअस्स आबाहाहाणिविसेसो संखेजजगुणो । आबाहाद्वाणाणि एगस्वाहियाणि । उक्किस्सिया आबाहा विसेसाहिया । द्विदिवंधद्वाणिविसेसो संखेजगुणो । द्विदिवंधद्वाणिविसेसो असंखेजगुणो । उक्किस्सओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ । णामा-गोदाणं द्विदिवंधद्वाणविसेसो विसेसाहिओ । द्विदिवंधद्वाणाणि एगस्वाहियाणि । मोहणीयस्स द्विदिवंधद्वाणविसेसो संखेजगुणो । द्विदिवंधद्वाणाणि एगस्वाहियाणि । मोहणीयस्स द्विदिवंधद्वाणविसेसो संखेजगुणो । द्विदिवंधद्वाणाणि एगस्वाहियाणि । णामा-गोदाणं जहण्णओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ । उक्किस्सओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ । चढुण्णं कम्माणं जहण्णओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ ।

## सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तकों और बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तकोंके भी जानना चाहिये।

वादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकके नाम व गोत्रका आवाधास्थानिवरोष सबसे स्तोक है। आवाधास्थान एक रूपसे विराप अधिक हैं। बार कमौंका आवाधास्थानिवरोष विरोष अधिक है। आवाधास्थान एक रूपसे अधिक हैं। मोहनीयका आवाधास्थानिवरोष संख्यातगुणा है। आवाधास्थान एक रूपसे अधिक हैं। आयुकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है। जवन्य स्थितवन्ध संख्यातगुणा है। नाम व गोत्रकी जघन्य आवाधा असंख्यातगुणी है। उत्हृष्ट आवाधा विरोष अधिक है। नाम व गोत्रकी जघन्य आवाधा विरोष अधिक है। उससे उन्हींकी उत्हृष्ट आवाधा विरोष अधिक है। नाम हो। मोहनीयकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है। उत्हृष्ट आवाधा विरोष अधिक है। आयुका आवाधास्थानिवरोष संख्यातगुणी है। उत्हृष्ट आवाधा विरोष अधिक है। आयुका आवाधास्थानिवरोष संख्यातगुणा है। आवाधास्थान एक रूपसे अधिक हैं। उत्हृष्ट आवाधा विरोष अधिक हैं। उत्हृष्ट स्थितवन्धस्थानिवरोष संख्यातगुणा है। स्थितवन्धस्थान एक रूपसे अधिक हैं। नाम व गोत्रका स्थितवन्धस्थानिवरोष वरोष अधिक हैं। स्थितवन्धस्थान एक रूपसे अधिक हैं। मोहनीयका स्थितवन्धस्थानिवरोष संख्यातगुणा है। स्थितवन्धस्थान एक रूपसे अधिक हैं। मोहनीयका स्थितवन्धस्थानिवरोष संख्यातगुणा है। स्थितवन्धस्थान एक रूपसे अधिक हैं। नाम व गोत्रका जवन्य स्थितवन्ध असंख्यातगुणा है। रिथितवन्धस्थान एक रूपसे अधिक हैं। नाम व गोत्रका जवन्य स्थितवन्ध वरोष अस्थक है। उत्हृष्ट स्थितवन्ध वरोष अधिक हैं। नाम व गोत्रका जवन्य स्थितवन्ध वरोष अस्थक है। उत्हृष्ट स्थितवन्ध वरोष अधिक हैं। उत्हृष्ट

उक्करसओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ। मोहणीयस्स जहण्णओ द्विदिवंधो संखेजगुणो। उक्करसओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ।

सन्वत्योवो वेइंदियअपजत्यस्स णामा-गोदाणमाबाहाद्वाणिविसेसो । आबाहाद्वाणाणि एगस्त्वाहियाणि । चदुण्णं कम्माणमाबाहाद्वाणिविसेसो विसेसाहिओ । आबाहाद्वाणाणि एगस्त्वाहियाणि । मोहणीयस्म आबाहाद्वाणिविसेसो संखेजगुणो । आबाहाद्वाणाणि एगस्त्वाहियाणि । मोहणीयस्म आबाहा संखेजगुणा । तस्सेव जहण्णओ द्विदिबंधो संखेजगुणो । आवाहाद्वाणविसेसो संखेजगुणो । आबाहाद्वाणाणि एगस्त्वाहियाणि । उक्किस्सिया आबाहा विसेसाहिया । णामा-गोदाणं जहण्णिया आबाहा संखेजगुणा । उक्किस्सिया आबाहा विसेसाहिया । चदुण्णं कम्माणं जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । उक्किस्सिया आवाहा विसेसाहिया । मोहणीयस्म जहण्णिया आवाहा संखेजगुणा । उक्किस्सिया आवाहा विसेसाहिया । मोहणीयस्म जहण्णिया आवाहा संखेजगुणा । उक्किस्सिया आवाहा विसेसाहिया । आउअस्म द्विदिवंधद्वाणिविमेमो संखेजगुणो । द्विदिवंधद्वाणिणि एगस्त्वाहियाणि । चदुण्णं कम्माणं द्विदिवंधद्वाणिविसेसो असंखेजगुणो । द्विदिवंधद्वाणाणि एगस्त्वाहियाणि । मोहणीयस्स द्विदिवंधद्वाणिविसेसो विसेसाहिओ । द्विदिवंधद्वाणाणि एगस्वाहियाणि । मोहणीयस्स द्विदिवंधद्वाणिविसेसो संखेजगुणो । द्विदिवंधद्वाणाणि एगस्वाहियाणि । मोहणीयस्स द्विदिवंधद्वाणिविसेसो संखेजगुणो । द्विदिवंधद्वाणाणि एगस्वाहियाणि । माहणीयस्स द्विदिवंधद्वाणाविसेसो संखेजगुणो । द्विदवंधद्वाणाणि एगस्वाहियाणि । माहणीयस्स द्विदवंधद्वाणाविसेसो संखेजगुणो । द्विदवंधद्वाणाणि एगस्वाहियाणि । णामा-गोदाणं जहण्णओ द्विदवंधो

स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। मोहनीयका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है।

द्वीन्द्रिय अपर्यक्षिक नाम व गोत्रक। आवाधास्थानविशेष सबसे स्तोक हैं। आबाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। चार कमेंका आबाधास्थानविशेष विशेष अधिक हैं। आवाधास्थान एक रूपसे अधिक हैं। मो तियका आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है। आवाधास्थान एक रूपसे अधिक हैं। आयुकी जवन्य आवाधा संख्यातगुणा है। अवाधास्थान एक रूपसे अधिक हैं। आयुकी जवन्य आवाधा संख्यातगुणा है। आवाधास्थान एक रूपसे अधिक हैं। उत्हर आवाधा विशेष अधिक हैं। नाम व गोत्रकी जवन्य आवाधा संख्यातगुणी है। उत्हर आवाधा विशेष अधिक है। नाम व गोत्रकी जवन्य आवाधा संख्यातगुणी है। उत्हर आवाधा विशेष अधिक है। नाह कर्नों की जवन्य आवाधा संख्यातगुणी है। उत्हर आवाधा विशेष अधिक है। मोहनीयकी जवन्य आवाधा संख्यातगुणी है। उत्हर आवाधा विशेष अधिक है। आयुका स्थितवन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है। स्थितवन्धस्थान एक रूपसे अधिक हैं। चार कर्मोंका स्थितवन्धस्थानविशेष असंख्यातगुणा है। स्थितवन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है। स्थितवन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है। स्थितवन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है। स्थितवन्धस्थानविशेष विशेष अधिक हैं। मोहनीयका स्थितवन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है। स्थितवन्धस्थान एक रूपसे अधिक हैं। मोहनीयका स्थितवन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है। स्थितवन्धस्थान एक रूपसे अधिक हैं। नाम व गोत्रका जवन्य स्थितवन्ध संख्यातगुणा है। उत्हर रिधितवन्ध विशेष अधिक हैं। नाम व गोत्रका जवन्य सिथितवन्ध संख्यातगुणा है। स्थितवन्धस्थान एक रूपसे अधिक हैं। नाम व गोत्रका जवन्य सिथितवन्ध संख्यातगुणा है। स्थितवन्धस्थान एक रूपसे अधिक हैं। नाम व गोत्रका जवन्य सिथितवन्ध संख्यातगुणा है। उत्हर रिधितवन्ध विशेष अधिक हैं। नाम

संखेजगुणो । उक्कस्सओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ । चदुण्णं कम्माणं जहण्णओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ । उक्कस्सओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ । मोहणीयस्स जहण्णओ द्विदिबंधो संखेजगुणो । उक्कस्सओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ । एवं तेइंदिय-चउरिंदिय-असण्णिपंचिं-दियअपजन्ताणं पि णेयव्वं ।

सव्यथोवो वेइंदियपजत्तयस्स णामा-गोदाणमावाहाडाणविसेसो । आबाहाडाणाणि एगस्वाहियाणि । चदुण्णं कम्माणमावाहडाणविसेसो विसेसाहिओ । आवाहाडाणाणि एगस्वाहियाणि । मोहणीयस्म आवाहाडाणविसेसो संखेजगुणो । आवाहाडाणाणि एगस्वाहियाणि । गोडण्या आवाहा संखेजगुणा । जहण्णओ द्विदिवंधो संखेजगुणो । णामा-गोदाणं जहण्णिया आवाहा संखेजगुणा । उक्किस्सिया आवाहा विसेसाहिया । चदुण्णं कम्माणं जहण्णिया आवाहा चिमेसाहिया । उक्किस्सिया आवाहा विसेसाहिया । मोहणीयस्म जहण्णिया आवाहा संखेजगुणा । उक्किस्सिया आवाहा विसेसाहिया । मोहणीयस्म जहण्णिया आवाहा संखेजगुणा । उक्किस्सिया आवाहा विसेसाहिया । आउअस्स आबाहाडाणविसेसो संखेजगुणो । आवाहाडाणाणि एगस्वाहियाणि । उक्किस्सिया आवाहा विसेसाहिया । द्विदिवंधडाणविसेसो संखेजगुणो । द्विदिवंधडाणि एगस्वाहियाणि । उक्किस्सओ द्विदिवंधडाणि एगस्वाहियाणि । चदुण्णं कम्माणं द्विदिवंधडाणिविसेसो असंखेजगुणो । द्विदिवंधडाणिणि एगस्वाहियाणि । मोहणीयस्स द्विदिवंधडाणिविसेसो विसेसाहिओ । मोहणीयस्स द्विदिवंधडाणिविसेसो

चार कभौका जबन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। मोहनीयका जबन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इसी प्रकार श्रीन्द्रिय चतुर्शिन्द्रय और असंशी पंचेन्द्रिय अपयोप्तकोंके भी जानना चाहिये।

डीन्द्रिय पर्याप्तककं नाम व गोत्रका आवाधास्थानविशेष सवसे स्तोक है। आवाधास्थान एक रूपसे अधिक है। चार कमींका आवाधास्थानविशेष विशेष अधिक है। आवाधास्थान एक रूपसे अधिक है। मोहनीयका आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है। आवाधास्थान एक रूपसे अधिक है। आयुकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है। जघन्य स्थितवन्ध संख्यातगुणा है। नाम व गोत्रकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है। उत्हृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। चार कमींकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है। उत्हृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। मोहनीयकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है। उत्हृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। मोहनीयकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है। उत्हृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। आयुका आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है। आवाधास्थान एक रूपसे अधिक हैं। उत्हृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। स्थितवन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है। स्थितवन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है। स्थितवन्धस्थान एक रूपसे अधिक है। नाम व गोत्रका स्थितवन्धस्थानविशेष असंख्यातगुणा है। स्थितवन्धस्थान एक रूपसे अधिक है। चार कमींका स्थितवन्धस्थानविशेष विशेष अधिक है। स्थितवन्धस्थान एक रूपसे अधिक है। चार कमींका स्थितवन्धस्थानविशेष विशेष अधिक है। स्थितवन्धस्थानविशेष स्थितवन्धस्थानविशेष

१ अ-आ-लापतिषु ' तेइंदिय-असण्णि ', ताप्रती ' तेइंदिय [ चउरिदिय ] असण्णि ' इति पाठः ।

संखेजजगुणो । द्विदिबंधद्वाणाणि एगस्त्वाहियाणि । णामा-गोदाणं जहण्णओ द्विदिबंधो संखेजजगुणो । उक्कस्सओ द्विदिबंधो विसेमाहिओ । चदुण्णं कम्माणं जहण्णओ द्विदिबंधो विसेमाहिओ । गोहणीयस्स जहण्णओ द्विदिबंधो संखेजजगुणो । उक्कस्सओ द्विदिबंधो विसेमाहिओ । एवं तेइंदिय-चउरिंदियपजनाणं पिं णेयव्वं ।

सन्वत्योवो असण्णिपंचिंदियपजत्तयस्स णामा-गोदाणमावाहद्वाणिवसेसो । आबाहाद्वाणाणि एगरूवाहियाणि । चढुण्णं कम्माणमावाहाद्वाणिवसेसो विसेसाहिओ । आबाहाद्वाणाणि एगरूवाहियाणि । माहणीयस्स आवाहाद्वाणिवसेसो संखेजगुणो । आबाधाद्वाणाणि
एगरूवाहियाणि । आउअस्म जहण्णिया आबाहा संखेजगुणा । जहण्णओ द्विदिवंधो
संखेजगुणो । णामा-गोदाणं जहण्णिया आवाहा संखेजगुणा । उक्किस्सिया आबाहा
विसेसाहिया । चढुण्णं कम्माणं जहण्णिया आवाहा विसेसाहिया । उक्किस्सिया आबाहा
विसेसाहिया । मोहणीयस्स जहण्णिया आवाहा मंखेजगुणा । उक्किस्सिया आबाहा
विसेसाहिया । आउअस्स आबाहाद्वाणिवसेसो संखेजगुणो । आवाहाद्वाणाणि एगरूवाहियाणि ।
उक्किस्सिया आबाहा विसेसाहिया । द्विदिवंधद्वाणाणि
एगरूवाहियाणि । उक्किस्सओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ । णामा-गोदाणं द्विदिवंधद्वाणविसेसो असंखेजगुणो । द्विदिवंधद्वाणाणि एगरूवाहियाणि । चढुण्णं कम्माणं द्विदिवंध

संख्यातगुणा है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे अधिक हैं। नाम व गोत्रका जबन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। नार कर्मोंका जबन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उत्कृष्ट निथितबन्ध विशेष अधिक हैं। मोहनीयका जबन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इसी प्रकार शिन्द्रिय और चतुर्गिन्द्रय पर्यासकोंके भी ले जान चाहिये।

असं क्षी पंचित्तिय पर्याप्तकके नाम व गोत्रका आवाधाग्धानिव है। आबाधास्थान एक रूपसे अधिक हैं। चार कमें का अवाधास्थान विशेष विशेष अधिक हैं। चार कमें का आबाधास्थान विशेष विशेष अधिक हैं। मोहनीयका आबाधास्थानिव होष संख्यात गुणा है। आबाधास्थान एक रूपसे अधिक हैं। मोहनीयका आबाधास्थानिव होष संख्यात गुणा है। जबन्य स्थितिबन्ध संख्यात गुणा है। नाम व गोत्रकी जघन्य आवाधा संख्यात गुणी है। उत्हृष्ट आबाधा विशेष अधिक है। चार व मोंकी जघन्य आबाधा विशेष अधिक है। उत्हृष्ट आबाधा विशेष अधिक है। मोहनीयकी जघन्य आबाधा संख्यात गुणी है। उत्हृष्ट आबाधा विशेष अधिक है। मोहनीयकी जघन्य आबाधा संख्यात गुणी है। उत्हृष्ट आबाधा विशेष अधिक है। आगुवा आवाधास्थानिव शेष संख्यात गुणा है। आबाधास्थान एक रूपसे अधिक हैं। उत्हृष्ट स्थितिबन्धस्थान विशेष असंख्यात गुणा है। स्थितिबन्धस्थान विशेष असंख्यात गुणा है। स्थितिबन्धस्थान विशेष असंख्यात गुणा है। स्थितिबन्धस्थान स्थित असंख्यात गुणा है। स्थितिबन्धस्थान स्थित असंख्यात गुणा है। स्थितिबन्धस्थान स्थान विशेष असंख्यात गुणा है। स्थितिबन्धस्थान स्थित स्थान विशेष

हाणिवसेसो विसेसाहिओ। हिदिबंधहाणाणि एगस्त्वाहियाणि। मोहणीयस्स हिदिबंधहाण-विसेसो संखेजगुणो। हिदिबंधहाणाणि एगस्त्वाहियाणि। णामा-गोदाणं जहण्णओ हिदिबंधो संखेजगुणो। उक्कस्सओ हिदिबंधो विसेसाहिओ। चढुण्णं कम्माणं जहण्णओ हिदिबंधो विसेसाहिओ। [ उक्कस्सओ हिदिबंधो विसेसाहिओ।] मोहणीयस्स जहण्णओ हिदिबंधो संखेजगुणो। उक्कस्सओ हिदिबंधो विसेसाहिओ।

सन्वत्योवा सण्णिपंचिदियअपजत्तयस्स आउअस्स जहण्णिया आबाहा। जहण्णओ हिदिबंधो संखेजगुणो। आबाहाद्वाणिविसेसो संखेजगुणो। आबाहाद्वाणि एगम्न्वाहियाणि। उक्किस्सिया आबाहा विसेसाहिया। णामा-गोदाणं जहण्णिया आबाहा संखेजगुणा। चढुण्णं कम्माणं जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया। मोहणीयस्स जहण्णिया आबाहा संखेजगुणा। णामा-गोदाणमाबाहद्वाणिविसेसो संखेजगुणो। आबाहाद्वाणाणि एग्रूवाहियाणि। उक्किस्सिया आबाहा विसेसाहिया। चढुण्णं कम्माणमावाहद्वाणिविसेसो विसेसाहिया। चढुण्णं कम्माणमावाहद्वाणिविसेसो विसेसाहियो। आबाहाद्वाणाणि एग्रूवाहियाणि। उक्किस्सया आबाहा विसेसाहिया। मोहणीयस्स आबाह्वाणिविसेसो संखेजगुणो। आबाहाद्वाणाणि एग्रूवाहियाणि। उक्किस्सया आबाहा विसेसाहिया। अउअस्स द्विदिबंधद्वाणिविसेसो संखेजगुणो। द्विदिवंधद्वाणाणि एग्रूवाहियाणि। उक्किस्सओ द्विदिवंधद्वाणिविसेसो संखेजगुणो। जहण्णओ द्विदिवंधो

एक रूपसे अधिक हैं। चार कमौंका स्थितिबन्धस्थानविशेष विशेष अधिक है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। मोहनीयका स्थितिबन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। नाम व गोत्रका जवन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। चार कमौंका जवन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। चार कमौंका जवन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। विशेष अधिक है। मोहनीयका जवन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है।

संज्ञी पंचेन्द्रिय अपर्याप्तकके आयुकी ज्ञान्य आवाधा सबसे स्तोक है। ज्ञान्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उत्कृष्ट आयाधा विशेष अधिक है। नाम व गोत्रकी ज्ञान्य आवाधा संख्यातगुणी है। चार कर्मोंकी ज्ञान्य आवाधा विशेष अधिक है। नाम व गोत्रकी ज्ञान्य आवाधा संख्यातगुणी है। नाम व गोत्रका आवाधा खंख्यातगुणी है। नाम व गोत्रका आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणी है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। चार कर्मोंका आवाधास्थानविशेष विशेष अधिक है। चार कर्मोंका आवाधास्थानविशेष विशेष अधिक है। गोहनीयका आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक है। याद्यातगुणा है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक है। याद्यातगुणा है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक है। उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। आयुका स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष संख्यातगुणा है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक हैं। नाम व गोत्रका ज्ञान्य स्थितबन्ध असंख्यातगुणा

असंखेजगुणो । चदुण्णं कम्माणं जहण्णओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ । मोहणीयम्म जहण्णओ द्विदिवंधो संखेजगुणो । णामा-गोदाणं द्विदिवंधद्वाणविसेसो संखेजगुणो । द्विदिवंधद्वाणाणि एगस्वाहियाणि । उक्करसओ द्विदिवंधो विसेमाहिओ । चदुण्णं कम्माणं द्विदिवंधद्वाण-विसेसो विसेसाहिओ । द्विदिवंधद्वाणाणि एगस्वेण विसेसाहियाणि । उक्करसओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ । मोहणीयस्स द्विदिवंधद्वाणविसेसो संखेजगुणो । द्विदिवंधद्वाणाणि एगस्वा-हियाणि । उक्करसओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ ।

सन्तरयोवा सिण्णपंचिदियपजत्तयस्म आउअस्म जहिण्णया आबाहा । तस्सेव जहिण्णओ द्विदिबंधो संखेजगुणो । णामा-गोटाणं जहिण्णया आवाहा संखेजगुणो । चदुण्णं कम्माणं जहिण्णया आबाहा विमेसाहिया । मोहणीयस्म जहिण्णया आबाहा संखेजगुणो । णामा-गोदाणमाबाहद्वाणिवसेमो संखेजगुणो । आबाहाद्वाणाणि एगस्वाहियाणि । उक्किस्सिया आबाहा विसेसाहिया । चदुण्णं कम्माणमाबाहद्वाणिवसेसो विमेसाहिओ । आबाहाद्वाणाणि एगस्वाहियाणि । उक्किस्मया आबाहा विमेसाहिया । मोहणीयस्म आबाहाद्वाणिविमेसो संखेजगुणो । आबाहाद्वाणाणि एगस्वेण विमेसाहिया । उक्किम्मयः आवाहा विसेसाहिया । अउअस्स आबाहाद्वाणिवसेसो संखेजगुणो । आवाहद्वाणाणि एगस्वाहियाणि । उक्किस्स्या आबाहा विसेसाहिया । द्विदिवंधद्वाणिवसेसो असंखेजगुणो । द्विदिवंधद्वाणाणि एगस्वाहियाणि । उक्किस्सयो आबाहा विसेसाहिया । द्विदिवंधद्वाणिवसेसो असंखेजगुणो । द्विदिवंधद्वाणाणि एगस्वाहियाणि । उक्किस्सयो अवस्वाहियाणि । उक्किस्सयो द्विदिवंधो विसेसाहियो । णामा-गोदाणं जहण्यओ द्विदिवंधो

है। चार कमोंका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। मोहनीयका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। नाम व गोत्रका िथतिबन्धस्थानिवशेष संख्यातगुणा है। स्थितिबन्धस्थानिवशेष संख्यातगुणा है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। चार कमोंका स्थितिबन्धस्थानविशेष विशेष अधिक है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उत्कृष्ट स्थितिबन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है। स्थितबन्धस्थानविशेष एक रूपसे विशेष अधिक हैं। मोहनीयका निश्चितबन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है। स्थितबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं।

संशी पंचिन्द्रिय पर्याप्तकके आयुकी जघन्य आवाधा सबसे स्तीक हैं। उसीका जघन्य स्थितियन्ध संख्यातगुणा है। नाम व गोत्रका जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है। चार कमें की जघन्य आवाधा विदेष अधिक है। मोहनीपकी जघन्य आवाधा संख्याता गुणी है। नाम व गोत्रका आवाधास्थानविद्येष संख्यातगुणा है। अ बाधास्थान एक रूपसे विदेष अधिक हैं। उत्हृष्ट आवाधा विदेष संख्यातगुणा है। अवाधास्थान एक रूपसे विदेष अधिक हैं। के अवाधास्थान विदेष संख्यातगुणा है। आवाधास्थान एक रूपसे विदेष अधिक हैं। उत्हृष्ट आवाधा विदेष संख्यातगुणा है। आवाधास्थान एक रूपसे विदेष अधिक हैं। उत्हृष्ट आवाधा विदेष संख्यातगुणा है। आवाधास्थान विदेष संख्यातगुणा है। आवाधास्थान विदेष अधिक हैं। उत्हृष्ट आवाधा विदेष अधिक हैं। उत्हृष्ट आवाधा विदेष अधिक हैं। उत्हृष्ट स्थितिबन्धस्थानविदेष असंख्यातगुणा है। स्थितबन्धस्थान एक रूपसे विदेष अधिक हैं। उत्हृष्ट स्थितिबन्ध विदेष असंख्यातगुणा है। स्थितबन्धस्थान एक रूपसे विदेष अधिक हैं। उत्हृष्ट स्थितबन्ध विदेष विदेष अधिक हैं। ताम व गोत्रका जघन्य स्थितबन्ध स्थितबन्ध विदेष विद

संखेजगुणो । चढुण्णं कम्माणं जहण्णओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ । मोहणीयस्स जहण्णओ द्विदिबंधो संखेजगुणो । णामा-गोदाणं द्विदिबंधद्वाणिवसेसो संखेजगुणो । द्विदिबंधद्वाणाणि एगस्त्वाहियाणि । उक्कम्सओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ । चढुण्णं कम्माणं द्विदिबंधद्वाण-विसेसो विससाहिओ । द्विदिवंधद्वाणाणि एगस्त्वाहियाणि । उक्कस्सओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ । मोहणीयम्स द्विदिवंधद्वाणविसेसो संखेजगुणो । द्विदिवंधद्वाणाणि एगस्त-वाहियाणि । उक्कस्मओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ । एवं सत्याणप्याबहुगं समत्तं ।

प्रस्थाणे पयदं — सञ्चत्थोवो सुहुमेइंदियअपजत्तयस्स णामा-गोदाणमावाहद्वाण-विसेसो । आवाहाद्वाणाणि एग्रस्वाहियाणि । चदुण्णं कम्माणमावाहाद्वाणिविसेसो विसेसाहिओ । आवाहाद्वाणाणि एग्रस्वाहियाणि । मोहणीयस्म आवाहाद्वाणिविसेसो संखेजज्गुणो । आवाहाद्वाणाणि एग्रस्वाहियाणि । बादरेइंदियअपजत्तयस्स णामा-गोदाण-माबाहद्वाणिविसेसो संखेजगुणो । आवाहद्वाणाणि एग्रस्वाहियाणि । चदुण्णं कम्माणमाबाह-द्वाणिविसेसो विसेमाहिओ । आवाहद्वाणाणि एग्रस्वाहियाणि । मोहणीयस्स आवाहद्वाण-विसेसो संखेजज्गुणो । आवाहद्वाणाणि एग्रस्वाहियाणि । सुहुमेइंदियपजत्तयस्स णामा-गोदाणमाबाहद्वाणिविसेसो संखेजजगुणो । आवाहाद्वाणाणि एग्रस्वाहियाणि । सुहुमेइंदियपजत्तयस्स णामा-गोदाणमाबाहद्वाणिविसेसो विसेसाहिओ । आवाहाद्वाणाणि एग्रस्वाहियाणि । मोहणीयस्स

संख्यातगुणा है। चार कमें वा जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। मोहनीयका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। नाम व गोत्रका स्थितिबन्धस्थानिकोष संख्यातगुणा है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे अधिक हैं। उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। चार कमें वा निध्यतिबन्धस्थानिकोष विशेष अधिक हैं। स्थितबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उत्कृष्ट स्थितबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उत्कृष्ट स्थितबन्ध विशेष अधिक हैं। गोहनीयका रिथितबन्धस्थानिकशेष संख्यातगुणा है। स्थितबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उत्कृष्ट स्थितबन्ध विशेष अधिक हैं। उत्कृष्ट स्थितबन्ध विशेष अधिक हैं। इस प्रक र न्वस्थान अल्यबहुत्व समाप्त हुआ।

अब परस्थान अल्पबहुत्वका प्रकरण हैं — सृक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्शासकके नाम व गोत्रका आबाधास्थानिवरोप सबसे स्तोक है। आबाधास्थान एक रूपसे विरोप अधिक हैं। चार कमोंका आबाधास्थानिवरोप विरोप अधिक है। आबाधास्थान एक रूपसे विरोप अधिक हैं। मोहनीयका आबाधास्थानिवरोप संख्यातगुणा है। आबाधास्थान एक रूपसे विरोप अधिक हैं। चतुरिन्द्रिय अपर्यासकके नाम व गोत्रका आबाधास्थानिवरोप संख्यातगुणा है। आबाधास्थान एक रूपसे विरोप अधिक हैं। चार कमोंका आबाधास्थान विरोप विरोप अधिक है। आबाधास्थान एक रूपसे विरोप अधिक है। मोहनीयका आबाधास्थानिवरोप संख्यातगुणा है। आबाधास्थान एक रूपसे विरोप अधिक हैं। सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्यासककके नाम व गोत्रका आबाधास्थानिवरोप संख्यातगुणा है। आबाधास्थानिवरोप भिरोप अधिक हैं। साहसीयका आबाहाहाणविसेसो संखेजजगुणो । आबाहाहाणाणि एगस्वाहियाणि । बादरएइंदिय-पजत्तयस्स णामा-गोदाणमाबाहहाणविसेसो संखेजजगुणो । आबाहाहाणाणि एगस्वाहियाणि । चढुणं कम्माणमाबाहहाणविसेसो विसेसाहिओ । आबाहाहाणाणि एगस्वाहियाणि । मोहणीयस्स आबाहहाणविसेसो संखेजजगुणो । आबाहाहाणाणि एगस्वाहियाणि । वेइंदियअपजत्तयस्स णामा-गोदाणमाबाहाहाणविसेसो असंखेजगुणो । आबाहाहाणाणि एगस्वाहियाणि । चढुणं कम्माणमाबाहहाणविसेसो विसेसाहिओ । आबाहाहाणाणि एगस्वाहियाणि । मोहणीयस्स आवाहाहाणविसेसो संखेजगुणो । आबाहाहाणाणि एगस्वाहियाणि । मोहणीयस्स आवाहाहाणविसेसो संखेजगुणो । आबाहाहाणाणि एगस्वाहियाणि । चढुण्हं कम्माणमाबाहहाणविसेसो विसेसाहिओ । आबाहाहाणाणि एगस्वाहियाणि । मोहणीयुस्य आबाहहाणविसेसो विसेसाहिओ । आबाहाहाणाणि एगस्वाहियाणि । तेइंदियपुजत्तयस्स णामा-गोदाणमाबाहहाणविसेसो संखेजगुणो । आवाहहाणाणि एगस्वाहियाणि । तेइंदियपुजत्तयस्स णामा-गोदाणमाबाहहाणविसेसो संखेजगुणो । आबाहाहाणाणि एगस्वाहियाणि । तेइंदियपुजत्तयस्स णामा-गोदाणमाबाहहाणविसेसो संखेजगुणो । आबाहाहाणाणि एगस्वाहियाणि । नोहणीयस्य आबाहहाणाविसेसो संखेजगुणो । आबाहाहाणाणि एगस्वाहियाणि । सोहणीयस्य आवाहहाणविसेसो संखेजगुणो । आबाहाहाणाणि एगस्वाहियाणि । तस्सेव पजत्त्यस्य णामा-गोदाणमाबाहहाणविसेसो संखेजगुणो । आबाहाहाणाणि एगस्वाहियाणि । तस्सेव पजत्त्यस्य णामा-गोदाणमाबाहहाणविसेसो संखेजगुणो । आबाहाहाणाणि एगस्वाहियाणि । तस्सेव पजत्त्वयस्य णामा-गोदाणमाबाहहाणविसेसो

संख्यातगुणा है। आबाजास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकके नाम व गोत्रका आबाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है। आबाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। चार कर्मीका आवाधास्थानविशेष विशेष अधिक हैं। आवाधास्थान एक रूपसे आधिक हैं। मोहनीयका आबाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है। आबाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। डीन्द्रिय अपर्याप्तकके नाम व गोत्रका आवाधास्थानविशेष असंख्यातगुणा है। आबाधास्थान एक रूपसे अधिक हैं। चार कर्मोंका आबाधास्थान-विशेष विशेष अधिक हैं। आबाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। मोहनीयका आवाधास्थानविशेष संख्यातगणा है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उसीके पर्याप्तकके नाम व गोत्रका आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है। आबाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। चार कर्मोका आवाधास्थानविशेष विशेष अधिक है। आबा-धास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। मोहनीयका आबाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है। आबाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक है। त्रीन्द्रिय पर्याप्तकके नाम व गोत्रका आबाधा-स्थानिवशेष संख्यातगुणा है। आबाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। चार कमाँका आबाधास्थानविशेष विशेष अधिक है। आबाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। मोहनीयका आवाधास्थानिवशेष संख्यातगुणा है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उसीके पर्याप्तकके नाम व गोत्रका आवाधास्थानविद्रोप संख्यातगुणा है। भाषाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। चार कर्मीका आबाधास्थानविशेष विशेष विसेसाहिओ । आवाहाद्वाणाणि एगस्वाहियाणि । मोहणीयस्स आवाहाद्वाणिविसेसो संखेजगुणो । आवाहाद्वाणाणि एगस्वाहियाणि । चउरिंदियअपजत्तयस्स णामा-गोदाणमावाह-द्वाणिविसेसो संखेजगुणो । आवाहाद्वाणाणि एगस्वाहियाणि । चढुण्णं कम्माणमावाहाद्वाण-विसेसो संखेजगुणो । आवाहाद्वाणाणि एगस्वाहियाणि । मोहणीयस्स आवाहद्वाणिविसेसो संखेजगुणो । आवाहाद्वाणाणि एगस्वाहियाणि । तस्सेव पजत्तयस्स णामा-गोदाणमावाह-द्वाणिवसेसो संखेजगुणो । आवाहाद्वाणाणि एगस्वाहियाणि । चढुण्णं कम्माणमावाहद्वाण-विसेसो संखेजगुणो । आवाहाद्वाणाणि एगस्वाहियाणि । चढुण्णं कम्माणमावाहद्वाणविसेसो संखेजगुणो । आवाहाद्वाणाणि एगस्वाहियाणि । चढुण्णं कम्माणमावाहद्वाणिवसेसो संखेजगुणो । आवाहाद्वाणाणि एगस्वाहियाणि । चढुण्णं कम्माणमावाहद्वाणिवसेसो संखेजगुणो । आवाहाद्वाणाणि एगस्वाहियाणि । नदेणं कम्माणमावाहद्वाणिवसेसो संखेजगुणो । आवाहाद्वाणाणि एगस्वाहियाणि । तस्सेव पजत्तयस्स णामा-गोदाणमावाहद्वाणिवसेसो संखेजगुणो । आवाहाद्वाणाणि एगस्वाहियाणि । नदेणं कम्माणमावाहद्वाणिवसेसो संखेजगुणो । आवाहाद्वाणाणि एगस्वाहियाणि । नदेणं कम्माणमावाहद्वाणिवसेसो संखेजगुणो । आवाहाद्वाणाणि एगस्वाहियाणि । नदेणं कम्माणमावाहद्वाणिवसेसो त्रिसाहिओ । आवाहाद्वाणाणि एगस्वाहियाणि । नदेणं कम्माणमावाहद्वाणिवसेसो विसेसाहिओ । आवाहाद्वाणाणि एगस्वाहियाणि । मोहणीयस्स आवाहद्वाणिवसेसो संखेजगुणो । आवाहाद्वाणाणि एगस्वाहियाणि । चोदसण्णं जीवसमामाणमाउअस्स जहण्णिया आवाहा संखेजगुणा । जहण्णओ द्विदिवंधो संखेजगुणो ।

अधिक है। आबाधास्थान एक रूपसे अधिक हैं। मोहनीयका आवाधास्थानविशेष संख्यातगुण। है । आबाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं । चतुरिन्द्रिय अपर्याप्तकके नाम व गोभका आबाधास्थानविशेष संख्यानगुणा है । आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। चार कर्मीका आवाधास्थानविशेष विशेष अधिक है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं । मोहनीयका आबाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है । आबाधास्थान एक रूपसे धिरोष अधिक हैं। उसीके पर्याप्तकके नाम व गोत्रका भावाधास्थानविद्येष संख्यातगुणा है। आबाधास्थान एक रूपसे विद्येष अधिक हैं। चार कर्मीका आश्राधास्थानविद्याप विद्याप अधिक है । आबाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। मोदनीयका आयाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है। आयाधा स्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। असंज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्तकके नाम व गोत्रका आबाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है । आबाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। चार कमींका आबाधःस्थानविशेष विशेष अधिक है। आबाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। मोहनीयका आवाधास्थान संख्यातगुणा है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उसीके पर्याप्तक है नाम व गोत्रका आबाधास्थानिशेष संख्यातगुणा है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। चार व मौंका आबाधास्थान-विशेष विशेष अधिक है। आबाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। मोहनीयका भाषाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है। आबाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। चौदह जीवसमासोंके आयुकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है। जघन्य स्थितबन्ध

सत्तण्णमपञ्जताणमा उअस्स आबाहा हाणविसेसो संखे अगुणो । आबाह हाणाणि एगस्वाहि-याणि । उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । सुहुमेइंदियपजताणमाउअस्स आबाहाद्वाण विसेसो संखेजगुणो। आबाहाद्वाणाणि एगरूवाहियाणि। उक्किस्सिया आबाहा विसेसाहिया। बादरेइंदियपजत्तयस्स णामा-गोदाणं जहण्णिया आबाहा संखेजगुणा । सुहुमेइंदियपजत्तस्स णामा-गोदाणं जहण्णिया आवाहा विसेमाहिया । बादरेइंदियअपजत्तयस्स [णामा-गोदाणं ] जहिणया आबाहा विसेसाहिया। सुहुमेइंदियअपजत्तयस्स णामा-गोदाणं जहिण्णया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव उक्कस्मिया आबाहा विमेसाहिया । बादरेइंदियअपजत्त-यस्स णामा-गोदाणं उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । सुहुमेइंदियपजत्तयस्य णामा-गोदाणमुक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । बादरेइंदियपज्रत्तयस्स मुक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया। बादरेइंदियपजत्तयस्य चंदुण्णं कम्माणं जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । सुहुमेइंदियपजनयस्य चदुण्णं कम्माणं जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । बादरेइंदियअपजन्तयस्य चदुण्णं कम्माणं जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । सुहमेइंदियअपज्जत्तयस्य चदुण्णं कम्माणं जहण्णिया आवाहा विमेशाहिया । तस्सेव उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । वादरेइंदियअपजन्तयस्य चदण्णं कम्माणं उक्कस्मिया आबाहा विसेसाहिया। सुहुमेइंदियपजन्नयस्स चदुण्णं कम्माणं उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । बादरेइंदियपज्जत्तयस्य चदुण्णं कम्माणमुक्कस्मिया आबाहा विसेसाहिया ।

संख्यातगुणा है। सात अपर्याप्तकांके आयुका आवाधास्थानविद्येष संख्यातगुणा है। आवाधास्थात एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उत्हाप आवाधा विशेष अधिक है। सक्ष्म पकेन्द्रिय पर्याप्तकोंक आयुका आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उन्द्राप्ट आवाधा विशेष अधिक है। वादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकके नाम व गोत्रकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है। सक्ष्म एकेन्द्रिय पर्यातकक नाम व गोत्रकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है। वादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके नाम व गोक्की जघन्य भाबाधा विशेष अधिक है। सुक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके नाम व गोत्रकी जधन्य आबाधा विशेष अधिक है। उसीके उनकी उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके नाम व गोत्रकी उत्क्रष्ट आबाधा विद्याप अधिक है। सुक्ष्म एकन्ट्रिय पर्याप्तकके नाम व गोत्रकी उत्कृष्ट आवाधा विद्योप अधिक है। बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकके नाम व गोत्रकी उत्कृष्ट आबाधा विद्रोप अधिक है। बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकके चार कर्मौकी जयन्य आवाधा विशेष अधिक है। सक्ष्म एकेन्द्रिय पूर्णसक्के चार कर्मौकी जवन्य आवाधा विशेष अधिक है। बादर एकेन्ट्रिय अपर्शाप्तकके चार कर्मोकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है। सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तकंक चार कर्मोंकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है। उसीके उनकी उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है। बादर एकंन्द्रिय अपर्याप्तकंक चार कर्मोंकी उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है। सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तक के चार कर्मोंकी उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है। बादर एकेन्ट्रिय पर्याप्तकके चार कर्मोंकी उत्हार आबाधा वादरेइंदियपज्जत्तयस्स मोहणीयस्स जहण्णिया आबाहा संखेजजगुणा । सहमेइंदिय-पजन्तयस्य मोहणीयस्य जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । एवं सेसाणं छप्पदाणं पि णेदव्वं । बेइंदियपजनयस्य णामा-गोदाणं जहण्णिया आबाहा संखेजगुणा । तस्सेव अपजनयस्स णामा-गोदाणं जहण्णिया आयाहा विसेसाहिया । तस्सेव अपजत्तयस्स णामा-गोदाणस्वक-सिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव पजत्तयस्स णामा-गोदाणमक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । बेइंदियपजत्तयस्य चदुण्णं कम्माणं जहिण्णया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव अपजत्तयस्य चदण्णं कम्माणं जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव अपजत्तयस्य चदुण्णं कम्माणमुक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव पजत्तयस्स चदुण्णं कम्माणमुक्कस्सिया आबाहा विसेमाहिया । तेइंदियपजत्तयस्य णामा-गोदाणं जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव अपजन्तयस्य णामा-गोदाणं जहण्णिया आवाहा विसेसाहिया । तस्सेव अपज्जन्तयस्स णामा-गोदाणमुक्कस्तिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव पजत्तयस्स णामा-गोदाणमुक्क-स्सिया आबाहा विसेसाहिया। तेइंदियपजत्तयस्य चदुण्णं कम्माणं जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव अपजत्तयस्म चदुण्णं कम्माणं जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव अपजनयस्म चद्रण्णं कम्माणमुक्किस्सिया आवाहा विसेसाहिया । तस्सेव पजनयस्स चदुण्णं कम्माणमुक्कस्मिया आवाहा विसेसाहिया। वेइंदियपजत्तयस्य मोहणीयस्य जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव अपजत्तयस्स मोहणीयस्स जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया ।

विशेष अधिक है। बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकके मोहनीयकी जघन्य आबाधा संख्यातगुणी है। सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तकके मोहनीयकी जघन्य आबाधा विशेष अधिक है। इसी प्रकार शेष छह पर्देका भी अल्पवहुत्व जानना चाहिये।

आगे द्वीन्द्रिय पर्याप्तकके नाम व गोत्रकी जघन्य आबाधा संख्यातगुणी है। उसीके अपर्याप्तकके नाम गोत्रकी जघन्य आबाधा विदोष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके नाम व गोत्रकी उत्कृष्ट आवाधा विदोष अधिक है। उसीके पर्याप्तकके नाम व गोत्रकी उत्कृष्ट आवाधा विदोष अधिक है। द्वीन्द्रिय पर्याप्तकके चार कमोंकी जघन्य आवाधा विदोष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके चार कमोंकी जघन्य आवाधा विदोष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके चार कमोंकी उत्कृष्ट आबाधा विदोष अधिक है। उसीके पर्याप्तकके चार कमोंकी उत्कृष्ट आबाधा विदोष अधिक है। उसीके पर्याप्तकके चाम व गोत्रकी जघन्य आवाधा विदोष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके नाम व गोत्रकी जघन्य आवाधा विदोष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके नाम व गोत्रकी उत्कृष्ट आबाधा विदोष अधिक है। जीन्द्रिय पर्याप्तकके चार कमोंकी जघन्य आवाधा विदोष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके चार कमोंकी जघन्य आवाधा विदोष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके चार कमोंकी जघन्य आवाधा विदोष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके चार कमोंकी जघन्य आवाधा विदोष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके चार कमोंकी जघन्य आवाधा विदोष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके चार कमोंकी उत्कृष्ट आवाधा विदोष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके चार कमोंकी उत्कृष्ट आवाधा विदोष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके चार कमोंकी उत्कृष्ट आवाधा विदोष अधिक है। इसीके अपर्याप्तकके चार कमोंकी उत्कृष्ट आवाधा विदोष अधिक है। इसीके अपर्याप्तकके चार कमोंकी उत्कृष्ट आवाधा विदोष अधिक है। इसीके अपर्याप्तकके चार कमोंकी उत्कृष्ट आवाधा विदोष अधिक है। इसीके अपर्याप्तकके चार कमोंकी उत्कृष्ट आवाधा विदोष अधिक है। इसीके अपर्याप्तकके चार कमोंकी उत्कृष्ट आवाधा विदोष अधिक है। इसीके अपर्याप्तकके चार कमोंकी उत्कृष्ट आवाधा विदोष अधिक है। इसीके अपर्याप्तकके चार कमोंकी उत्कृष्ट आवाधा विदोष अधिक है। इसीके अपर्याप्तकके चार कमोंकी उत्कृष्ट आवाधा विदोष अधिक है। इसीके अपर्याप्तकके चार कमोंकी उत्कृष्ट आवाधा विदोष अधिक है। इसीके अपर्याप्तकके चार कमोंकी उत्कृष्ट आवाधा विदोष अधिक है। इसीके अपर्याप्तकके चार कमोंकी अधिक है। इसीके अधिक है

तस्सेव अपजत्तयस्स मोहणीयस्य उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव पजत्तयस्स मोहणीयस्स उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । चउरिंदियपजत्तयस्स णामा-गोदाणं जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव अपजत्तयस्य णामा-गोदाणं जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव अपजत्तयस्स णामा-गोदाणमुक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव पजत्तयस्स णामा-गोदाणमुक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव पजत्तयस्स चदुण्णं कम्माणं जहण्णिया आबाहा विमेमाहिया । तस्सेव अपज्जत्तयस्य चदण्णं कम्माणं जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव अपजत्तयस्य चदुण्णं कम्माणमुक्किस्सिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव पजन्तयस्म चद्ण्णं कम्माणमुक्कस्सिया विसेसाहिया । तेइंदियपजन्तयस्स मोहणीयस्स जहण्णिया आबाहा विमेमाहिया । तस्सेव अपजत्तयस्य मोहणीयस्य जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव अपजत्तयस्य मोहणीयस्य उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । तस्मेव पजनयम्म मोहणीयस्स उवकस्मिया आबाहा विसेसाहिया । चउरिंदियपजत्तयस्य मोहणीयस्य जहण्णिया आवाहा विसेसाहिया । तस्सेव अपजत्तयस्य मोहणीयस्य जहण्णिया आवाहा विसेसाहिया । तस्मेव अपजत्तयस्य मोहणी-यस्स उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव पञ्ज्यस्स मोहणीयस्स उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । असण्णिपंचिंदियपजन्तयस्स णामा-गोदाणं जहण्णिया आबाहा संखेजगुणा । तस्सेव अपजनसस्स णामा-गोदाणं जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव

मोहनीयकी जघन्य आबाधा विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके मोहनीयकी उत्क्रप् आबाधा विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तकके मोहनीयकी उत्क्रप्ट आबाधा विशेष अधिक है। चतरिन्द्रिय पर्याप्तकके नाम व गोत्रकी जघन्य आबाधा विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके नाम व गोत्रकी जघन्य आबाधा विद्रोत अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके नाम व गोत्रकी उल्कुष्ट आवाधा विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तकके नाम व गोत्रकी उल्क्रप्ट आबाधा विद्राप अधिक है। उसीके पर्याप्तकके चार कमोंकी जघन्य आबाधा विद्रोप अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके चार कर्मोंकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकः के बार कमोंकी उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तकके बार कमोंकी उत्क्रष्ट आबाधा विशेष अधिक है। त्रीन्द्रिय पर्याप्तकके मोहनीयकी जघन्य आबाधा विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके मोहनीयकी जघन्य आबाधा विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके मोहनीयकी उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तकके मोहनीयकी उत्कृष्ट आबाधा विदोष अधिक है। चतुर्रिन्द्रय पर्याप्तकके मोहनीयकी जघन्य आबाधा विरोष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके मोहनीयकी जघन्य आवाधा विरोष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके मोहनीयकी उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तकके मोहनीयकी उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। असंबी पंचेन्द्रिय पर्याप्तकके नाम व गोत्रकी जघन्य आबाधा संस्थातगुणी है। उसीके अपर्यातकके नाम व गोत्रकी जघन्य

अपजत्तयस्स णामा-गोदाणमुक्किस्सिया आबाहा विसेसाहिया। तस्सेव पजत्तयस्स णामा-गोदाणं उक्किस्सिया आबाहा विसेसाहिया। तस्सेव पजत्तयस्स चढुण्णं कम्माणं जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया। तस्सेव अपजत्तयस्स चढुण्णं कम्माणं जहण्णियो आबाहा विसेसाहिया। तस्सेव अपजत्तयस्स चढुण्णं कम्माणं उक्किस्सिया आबाहा विसेसाहिया। तस्सेव पजत्तयस्स मोहणीयस्स जहण्णिया आबाहा संखेजगुणा। तस्सेव अपजत्तयस्स मोहणीयस्स जहण्णिया आबाहा संखेजगुणा। तस्सेव अपजत्तयस्स मोहणीयस्स जक्ष्मिणायस्स जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया। तस्सेव पजत्तयस्स मोहणीयस्स उक्किस्सिया आबाहा विसेसाहिया। तस्सेव पजत्तयस्स णामा-गोदाणं जहण्णिया आबाहा संखेजगुणा। तस्सेव पजत्तयस्स चढुण्णं कम्माणं जहण्णिया आबाहा संखेजगुणा। तस्सेव पजत्तयस्स चढुण्णं कम्माणं जहण्णिया आबाहा संखेजगुणा। तस्सेव अपजत्तयस्स णामा-गोदाणं जहण्णिया आबाहा संखेजगुणा। तस्सेव अपजत्तयस्स मोहणीयस्स जहण्णिया आबाहा संखेजगुणा। तस्सेव अपजत्तयस्स णामा-गोदाणमाबाहहाण-विसेसो संखेजगुणो। आबाहाहाणाणि एगळ्वाहियाणि। उक्किस्सया आबाहा विसेसाहिया। तस्सेव अपजत्तयस्स चढुण्णं कम्माणमाबाहहाणविसेसो विसेसाहिओ।

आबाधा विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके नाम व गोत्रकी उत्क्रप्ट आबाधा विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तकके नाम व गोत्रकी उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है। उसीके पर्यातकके चार कमौंकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है। उसीके अपयोत्तकके चार कर्मों की जघन्य आबाधा विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके चार कर्मों की उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तकके चार कमौंका उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। उसीके पर्यातकके मोहनीयकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है। उसीके अपर्यातक मोहनीयकी जघन्य आबाधा विद्योप अधिक है। उनीके अपर्यातक मोहनीयकी उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तकके मोहनीयकी उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है। संबी पंचेन्द्रिय पर्याप्तकके नाम व गोत्रकी जधन्य आबाधा संख्यातगुणी है। उसीके पर्याप्तकके चार कमोंकी ऊधन्य आबाधा विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तकके मोहनीयकी जघन्य आबाधा संख्यातगुणी है। उसीके अपर्याप्तकके नाम व गोत्रकी जघन्य आबाधा संख्यातगुणी है। उसीके अपर्याप्तकके चार क्रमोंकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके मोहनीयकी जघन्य आबाधा संख्यातगुणी है। उसीके अपर्याप्तकके नाम व गोत्रका आबाधास्थानविद्योष संख्यातगुणा है। आबाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तक के चार कर्मोंका आबाधास्थानविशेष विशेष अधिक है। आबाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक

१ ताप्रती 'कम्माणं उनक॰ ( बह॰ ) ' इति पाठः।

आबाहद्वाणाणि एगस्त्वाहियाणि । उक्किस्सिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव अपअत्तयस्स मोहणीयस्स आबाहाद्वाणिविसेसो संखेजगुणो । आबाहाद्वाणाणि एगस्त्वाहियाणि । उक्किस्सिया आबाहा विसेसाहिया । तेइंदियपज्ञत्ताणमाउअस्स आबाहद्वाणिविसेसो संखेजगुणो । आबाहाद्वाणाणि एगस्त्वाहियाणि । उक्किस्सिया आबाहा विसेसाहिया । चउिरंदियपज्ञत्ताण-माउअस्स आबाहद्वाणिविसेसो संखेज्जगुणो । आबाहाद्वाणाणि एगस्त्वाहियाणि । उक्किस्सिया आबाहा विसेसाहिया । बाद्रोइंदियपज्जत्तयस्स आउअस्स आबाहाद्वाणिविसेसो संखेज्जगुणो । आबाहाद्वाणाणि एगस्त्वाहियाणि । उक्किस्सिया आवाहा विसेसाहिया । सिण्णपंचिंदियपज्जत्तयस्स णामा-गोदाणमाबाहाद्वाणिविसेसो संखेज्जगुणो । आबाहाद्वाणाणि एगस्त्वाहियाणि । उक्किस्सिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव पज्जत्तयस्स निक्षेपाणि एगस्त्वाहियाणि । उक्किसिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव पज्जत्तयस्स मोहणीयस्स आबाहाद्वाणिविसेसो संखेजगुणो । आबाहाद्वाणाणि एगस्त्वाहियाणि । उक्किसिया आबाहा विसेसाहिया । वादरेइंदियपज्ञत्त्यस्स आउअस्स आबाहाद्वाणिविसेसो विसेसाहिया । वंचिंदियसिण्ण-असिण्णपञ्जत्ताणमाउअस्स आबाह्य विसेसाहिया । वंचिंदियसिण्ण-असिण्णपञ्जत्ताणमाउअस्स आबाह्य द्वाणिविसेसो संखेजगुणो । आबाहाद्वाणाणि एगस्त्वाहियाणि । उक्किस्सया आबाहा विसेसाहिया । वंचिंदियसिण्ण-असिण्णपञ्जत्ताणमाउअस्स आबाह्य द्वाणविसेसो संखेजगुणो । आबाहाद्वाणाणि एगस्त्वाहियाणि । उक्किस्सया आबाहा

हैं। उत्हृष्ट आबाधा विद्रोप अधिक है। उसीके अपर्याप्तकवेः मोहनीयका आवाधास्थान-विशेष संख्यातगुणा है। आबाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक हैं। त्रीन्द्रिय पर्याप्तकके आयुका आवाधाम्थानविशेष संख्यातगुणा है। आबाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उत्कृप आवाधा विशेष अधिक है। चतुरिन्द्रिय पर्याप्तकके आयुका आबाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है। आबाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उत्हृष्ट आबाधा विशेष अधिक है। बादर एकेन्द्रिय पर्यासकके आयका आबाधास्थानविद्रोप संख्यातगुणा है। आबाधास्थान एक रूपसे विद्रोव अधिक हैं। उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है। संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्तकके नाम व गोत्रका आबाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है। आबाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तकके चार कमोंका आवाधास्थानविशेष विशेष अधिक है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तक मोहनीयका आबाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है। आबाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक है। उत्कृष्ट आयाधा विशेष अधिक है। बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकके आयुका आबाधास्थानविशेष विशेष अधिक है। आबाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उत्हार आबाधा विशेष अधिक है। पंचेन्द्रिय संब्री व असंब्री पर्याप्तकोंके आयुका आबाधास्थानविद्रोष संख्यातगुणा है। अबाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उत्हए आबाधा विशेष अधिक है। बारह जीवसमासीके आयुका विसेसाहिया । बारसण्णं जीवसमासाणमाउअस्स द्विदिबंधद्वाणविसेसो संखेज्जगुणो । द्विद्वंधद्वाणाणि एगम्बाहियाणि । उवकस्सओ द्विदंबंधो विसेसाहिओ । असण्णिपंचिदियपज्जत्ताणमाउअस्म द्विदिबंधद्वाणविसेसो असंखेज्जगुणो । द्विदिबंधद्वाणाणि एगम्बाहियाणि । उवकस्सओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ । सहुमेइंदियअपजत्तयस्स णामा-गोदाणं द्विदिबंधद्वाणविसेसो असंखेज्जगुणो । द्विदिबंधद्वाणाणि एगम्बाहियाणि । चदुण्णं कम्माणं द्विदिबंधद्वाणविसेसो विसेसाहिओ । द्विदिबंधद्वाणाणि एगम्बाहियाणि । मोहणीयस्स द्विद्वंधद्वाणविसेसो संखेज्जगुणो । द्विदिबंधद्वाणाणि एगम्बाहियाणि । बादरेइंदिय-अपज्जत्ताणं णामा-गोदाणं द्विदिबंधद्वाणविसेसो संखेज्जगुणो । द्विदिबंधद्वाणणि एगस्वाहियाणि । चदुण्णं कम्माणं द्विदिबंधद्वाणविसेसो संखेज्जगुणो । द्विदिबंधद्वाणणि एगस्वाहियाणि । मोहणीयस्म द्विदिबंधद्वाणविसेसो संखेज्जगुणो । द्विदिबंधद्वाणणि एगस्वाहियाणि । सहुमेइंदियपज्जत्ताणं णामा-गोदाणं द्विदिबंधद्वाणविसेसो संखेज्जगुणो । द्विदिबंधद्वाणणि एगस्वाहियाणि । ग्रह्मवाहियाणि । चदुण्णं कम्माणं द्विदिवंधद्वाणविसेसो संखेज्जगुणो । द्विदेवंधद्वाणाणि एगस्वाहियाणि । मोहणीयस्स द्विदिवंधद्वाणविसेसो संखेज्जगुणो । द्विदिवंधद्वाणाणि एगस्वाहियाणि । मोहणीयस्स द्विदिवंधद्वाणविसेसो संखेज्जगुणो । द्विद्वंधद्वाणाणि एगस्वाहियाणि । वादरेइंदियपज्जत्ताणं णामा-गोदाणं द्विदिबंधद्वाण-विसेसो संखेज्जगुणो । द्विद्वंधद्वाण-विसेसो संखेज्जगुणो । द्विद्वंधद्वाणाणि एगस्वाहियाणि । वादरेइंदियपज्जत्वाणं । चदुण्णं कम्माणं द्विदेवंधद्वाण-विसेसो संखेज्जगुणो । द्विद्वंधद्वाण-विसेसो संखेज्जगुणो । द्विद्वंधद्वाण-विसेसो संखेज्जगुणो । द्विद्वंधद्वाण-विसेसो संखेज्जगुणो । द्विद्वंधद्वाण-विसेसो संखेजगुणो संखेला संखेजगुणो स्वापेति ।

स्थितिबन्धस्थानिवशेष संख्यातगुणा है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। असंबी पंचेन्द्रिय पर्याप्तकके आयुका स्थितिवन्धस्थानविशेष असंख्यातगुण। है। स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके नाम व गोत्रका स्थितिबन्धस्थानविशेष असंख्यातगुणा है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। चार कमाँका स्थितिबन्धस्थानविशेष विशेष अधिक है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। मोहनीयका स्थितिबन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तकों के नाम वगीत्रका हिथतिबन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक 诺 । चार कर्मों का स्थितिबन्धस्थानविशेष विशेष अधिक है । स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। मोहनीयका स्थितिबन्धस्थानिशेष संख्यातगुणा है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। सुरुप एकेन्द्रिय पर्याप्तकोंके नाम व गोत्रका स्थितिबन्धस्थान विशेष संख्यातगुणा है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। चार कर्मीका स्थितिबन्धस्थानविशेष विशेष अधिक है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। मोहनीयका स्थितिबन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकोंके नाम व गोत्रका स्थितिबन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। चार कर्मौका स्थिति-

विसेसो विसेसाहिओ । द्विदिबंधद्वाणाणि एगस्त्वाहियाणि । मोहणीयस्स द्विदिबंधद्वाणविसेसो संखेज्जगुणो । द्विदिबंधद्वाणाणि एगस्त्वाहियाणि । बेइंदियअपज्जताणं णामागोदाणं द्विदिबंधद्वाणिविसेसो असंखेज्जगुणो । द्विदिबंधद्वाणाणि एगस्त्वाहियाणि । चढुण्णं
कम्माणं द्विदिबंधद्वाणिविसेसो विसेसाहिओ । द्विदिबंधद्वाणाणि एगस्त्वाहियाणि । मोहणीयस्स
द्विदिवंधद्वाणिविसेसो संखेज्जगुणो । द्विदिबंधद्वाणाणि एगस्त्वाहियाणि । तस्सेव पऽजत्ताणं
णामा-गोदाणं द्विदिबंधद्वाणिविसेसो संखेज्जगुणो । द्विदिबंधद्वाणाणि एगस्त्वाहियाणि ।
चढुण्णं कम्माणं द्विदिबंधद्वाणिविसेसो विसेसाहिओ । द्विदिबंधद्वाणाणि एगस्त्वाहियाणि ।
मोहणीयस्स द्विदिबंधद्वाणिविसेसो संखेज्जगुणो । द्विदिबंधद्वाणाणि एगस्त्वाहियाणि ।
तेइंदियअपजत्ताणं णामा-गोदाणं द्विदिबंधद्वाणिविसेसो संखेजगुणो । द्विदिबंधद्वाणाणि
एगस्त्वाहियाणि । चढुण्णं कम्माणं द्विदिबंधद्वाणिविसेसो विसेसाहिओ । द्विदिबंधद्वाणाणि
एगस्त्वाहियाणि । तस्सेव पज्जताणं णामा-गोदाणं द्विदिवंधद्वाणिविसेसो संखेजगुणो ।
द्विदिवंधद्वाणाणि एगस्त्वाहियाणि । चढुण्णं कम्माणं द्विदिवंधद्वाणिविसेसो विसेसादिओ । द्विदिवंधद्वाणाणि एगस्त्वाहियाणि । मोहणीयस्म द्विदिवंधद्वाणिविसेसो
संखेजगुणो । ठिदिवंधद्वाणाणि एगस्त्वाहियाणि । चठिष्दिवंधद्वाणिविसेसो
संखेजगुणो । ठिदिवंधद्वाणाणि एगस्त्वाहियाणि । चठिष्दिवंधद्वाणाणि णामा-गोदाणं

बन्यस्था विद्योप विद्याप अधिक है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विद्याप अधिक है। मोह-नी यका स्थितिबन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है। स्थितबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। द्वीन्द्रिय अपर्याप्तकोंके नाम व गोत्रका स्थितियन्धस्थानविशेष असंख्यातगुणा है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। चार कमौंका स्थितिबन्धस्थ नविशेष विशेष अधिक है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। मोहनीयका स्थितिबन्धस्थान-विशेष संख्यातगुणा है। स्थितिषम्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उसीके पर्यातकके नाम व गोत्रका स्थितिबन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है। स्थितिबन्धस्थान एक रूएसे विशेष अधिक हैं। बार कर्मोंका स्थितियन्धस्थान्षिशेष विशेष अधिक है। स्थितिबन्ध-स्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। मोहनीयका स्थितिबन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। श्रीन्द्रिय अपर्याप्तकके नाम व गोत्रका स्थितिवन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। चार कमाँका स्थितिबन्धस्थानविशेष विशेष अधिक है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। मोहनीयका स्थितिवन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है। स्थितिवन्धस्थान पक रूपसे विशेष अधिक हैं। उसीके पर्याप्तकके नाम व गोत्रका स्थितवन्धस्थानविशेष संख्यात गणा है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। चार कर्मीका स्थितिबन्धस्थानविशेष विशेष अधिक है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। मोहनीयका स्थितिबन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे हिदिबंधहाणिविसेसो संखेजगुणो । हिदिबंधहाणाणि एगरूवाहियाणि । चदुण्णं कम्माणं हिदिबंधहाणिविसेसो विसेसाहिओ । ठिदिबंधहाणाणि एगरूवाहियाणि । मोहणीयस्स ठिदिबंधहाणिविसेसो संखेजगुणो । ठिदिबंधहाणाणि एगरूवाहियाणि । तस्सेव पज्ञताणं णामा-गोदाणं हिदिबंधहाणिविसेसो संखेजगुणो । ठिदिबंधहाणाणि एगरूवाहियाणि । चदुण्णं कम्माणं हिदिबंधहाणिविसेसो विसेसाहिओ । हिदिबंधहाणाणि एगरूवाहियाणि । मोहणीयस्स हिदिबंधहाणिविसेसो संखेजगुणो । ठिदिबंधहाणाणि एगरूवाहियाणि । असिण-पंचेदिअपज्ञत्ताणं णामा-गोदाणं हिदिबंधहाणिविसेसो संखेजगुणो । ठिदिबंधहाणाणि एगरूवाहियाणि । चदुण्णं कम्माणं हिदिबंधहाणिविसेसो विसेसाहिओ । ठिदिबंधहाणिणि एगरूवाहियाणि । मोहणीयस्म हिदिबंधहाणिविसेसो संखेजगुणो । ठिदिबंधहाणिणि एगरूवाहियाणि । तस्सेव पज्ञताणं णामा-गोदाणं हिदिबंधहाणिविसेसो संखेजगुणो । ठिदिबंधहाणिणि एगरूवाहियाणि । चदुण्णं कम्माणं हिदिबंधहाणिविसेसो संखेजगुणो । ठिदिबंधहाणिणि एगरूवाहियाणि । मोहणीयस्स हिदिबंधहाणिविसेसो संखेजगुणो । ठिदिबंधहाणाणि एगरूवाहियाणि । मोहणीयस्स हिदिबंधहाणिविसेसो संखेजगुणो । ठिदिबंधहाणाणि एगरूवाहियाणि । मोहणीयस्स हिदिबंधहाणिविसेसो संखेजगुणो । ठिदिबंधहाणाणि एगरूवाहियाणि । मोहणीयस्स हिदिबंधहाणिविसेसो संखेजगुणो । ठिदिवंधहाणाणि एगरूवाहियाणि । मोहणीयस्स हिदिबंधहाणिविसेसो संखेजगुणो । ठिदिवंधहाणाणि एगरूवाहियाणि । मोहणीयस्स हिदिबंधहाणिविसेसो संखेजगुणो । ठिदिवंधहाणाणि एगरूवाहियाणि । मोहणीयस्स हिदिबंधहाणाविसेसो संखेजगुणो । ठिदिवंधहाणाणि एगरूवाहियाणि । मोहणीयस्स हिदिबंधहाणाणि जहण्णओ हिदिबंधो

विशेष अधिक हैं। चतुरिन्द्रिय अपर्याप्तकके नाम व गोत्रका स्थितिबन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है। रिथतिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। चार कर्मीका स्थितिबन्धस्थानविशेष विशेष अधिक है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। मोहनीयका स्थितिवन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उसीके पर्याप्तकके नाम व गोत्रका स्थितिबन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। चार कमींका स्थितिबन्धस्थानिबशेष विशेष अधिक है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। मोहनीयका स्थितिबन्धस्थानविशेष संख्यानगुणा है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। असंक्री पंचेन्द्रिय अपयोप्तकके नाम व गोत्रका स्थितिबन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है। स्थितवन्यस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। चार कर्मोंका स्थितवन्यस्थानविशेष विशेष अधिक है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। मोहनीयका स्थिति-बन्धस्थानिवरोप संख्यातगुणा है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उसीके पर्याप्तकके नाम च गोत्रका स्थितिबन्धस्थान विशेष संख्यातग्रणा है। स्थितिबन्धः स्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। चार कमोंका स्थितिबन्धस्थानिषशेष विशेष अधिक है। स्थितिबन्यस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। मोहनीयका स्थितिबन्यस्थानविशेष संख्यातगुणा है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकके नाम च गोत्रका जयन्य स्थितिबन्ध संस्थातगुणा है। सुक्ष्म पकेन्द्रिय पर्याप्तकके नाम व गोत्रका जवस्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। बाटर एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके नाम व विसेसाहिओ । वादरेइंदिपअपजत्तयस्स णामा-गोदाणं जहण्णओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ । सुहुमेइंदिपअपजत्तयस्म णामा-गोदाणं जहण्णओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ । तस्सेव अपजत्तयस्म णामा-गोदाणं उक्कस्सओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ । वादरेइंदियअपजत्तयस्स णामा-गोदाणं उक्कस्सओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ । सुहुमेइंदियपजत्तयस्स णामा-गोदाणं उक्कस्सओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ । वादरेइंदियपजत्तयस्स णामा-गोदाणं उक्कस्सओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ । तस्सेव पजत्तयस्स चदुण्णं कम्माणं जहण्णओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ । वादरेइंदियअपजत्तयस्स चदुण्णं कम्माणं जहण्णओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ । मुहुमेइंदियअपजत्तयस्स चदुण्णं कम्माणं जहण्णओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ । मुहुमेइंदियअपजत्तयस्स चदुण्णं कम्माणं जहण्णओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ । तस्सेव अपजत्तयस्स चदुण्णं कम्माणं अक्कस्सओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ । वादरेइंदियअपजत्तयस्स चदुण्णं कम्माणं उक्कस्सओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ । वादरेइंदियपजत्तयस्स चदुण्णं कम्माणं जक्क्यओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ । सेसाणि सत्त पदाणि विसेसाहियाणि णेदव्वाणि । वेइंदियपजत्वयस्स णामा-गोदाणं जहण्णओ द्विदिवंधो

गोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध विद्रोप अधिक है। सुक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके नाम वा गोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके नाम व गोत्रका उन्हर स्थितिबन्ध विदेश अधिक है। बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तक के नाम व गोत्रका उन्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। सुक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तकके नाम च गोत्रका उत्हृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकके नाम च गौत्रका उन्हर स्थितबन्ध विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तक के चार कर्मीका जग्नन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । सक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तकके चार कमौंका जवन्य निथतिबन्ध विशेष अधिक है । बादर एकेन्द्रिय अपूर्णतकके चार कमाँका जघन्य स्थितिबन्ध विदेश अधिक है। सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपूर्णप्रकृते चार कर्मोंका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके चार कमौंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। बादर एकेन्द्रिय अपर्यातकके चार कर्मीका उन्हाए स्थितिवन्थ विशेष अधिक है। सक्ष्म एकेन्द्रिय पर्यातकके चार कर्मोंका उत्क्रप्ट स्थितिवन्ध विद्रोप अधिक है। बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तक के चार कमोंका उत्क्रम स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तकके मोहनीयका जधन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। रोष सात पर विशेष अधिक क्रमसे ले जाना चाहिये। द्वीन्द्रिय पर्याप्तकके नाम व गोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। उसीके अवर्याप्रकके नाम व गोत्रका जघम्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके

१ अप्रती ' विसेसाहियाणि त्ति णदव्याणि ' इति पाटः ।

संखेजगुणो । तम्सेव अपज्जत्तयस्स णामा-गोदाणं जहण्णओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ । तस्सेव अपन्जत्तयस्म णामा-गोदाणं उक्कस्मओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ। तस्सेव पज्रत्तयस्य णामा-गोदाणमुक्कस्यओ द्विदिवंधो । विसंसाहिओ । तस्सेव पज्रत्तयस्स चंदुण्णं कम्माणं जहण्णओ द्विदिवंघो विमेसाहिओ। एवं संसाणि तिण्णि पदाणि णेदव्वाणि। तइंदियपजत्तयस्स णामा-गोदाणं जहण्णओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ । तस्भेव अपज्जत्तयस्स णामा-गोदाणं जहण्णओ द्विदिबंधो विसेमाहिओ। एवं सेसदोपटाणि विसेसाहियकमेण णेदव्वाणि । तस्सेव पज्जत्तयस्स चढुण्णं कम्माणं जहण्णओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ । तस्सेव अपज्जत्तयस्य चदण्णं कम्माणं जहण्णओं द्विदिवंधो विसेसाहिओ। तस्सेव अपज्जत्तयस्य चदण्णं कम्माणमुक्कस्मओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ। तस्सेव पञ्जत्तयस्स चदण्णं कम्माणस्क्रास्मओ द्विदिवंधो विसंसाहिओ। वेइंदियपञ्जत्तयस्स मोहणीयस्स जहण्णओ द्विदिबंधो विसेमाहिओ । तस्मेव अपज्जत्तयस्स मोहणीयस्स जहण्णओ द्विदिबंधो विसेमाहिओ । तस्मेव अपज्जत्तयस्म मोहणीयस्य उद्धरसओ द्विदिवंधो विरोमाहिओ । तस्मेव पज्जत्तयस्य मोहणीयस्य उक्कस्यओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ । चउरिंदियपज्जत्तयस्य णामा-गोदाणं जहण्णओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ । तस्सेत्र अपज्जत्तयस्य णामा-गोदाणं जहण्णओ द्विदिबंधो विभेमाहिओ । तस्मेव अपज्जत्तयस्य णामा-गोदाणं उक्कस्सओ द्विदि वंधो विभेमाहिओ । तस्मेव पञ्जत्तयस्य णामा-गोदाणं उक्करमओ द्विदिवंधो विभेसाहिओ।

नाम व गोत्रका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तकके नाम व गोत्रका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तकके चार कमीका जबन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इसी प्रकार शेष तीन परोंको से जाना चाहिये।

आगे त्रीन्द्रिय पर्याप्तकके नाम व गोत्रका जबन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके नाम व गोत्रका जबन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इसी प्रकार शेष दो पदोंको भी विशेषाधिकके क्रमसे ले जाना चाहिये। उसीके पर्याप्तकके चार कर्मोंका जबन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके चार कर्मोंका जबन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके चार कर्मोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इसिक्ट्रिय पर्याप्तकके चार कर्मोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इसिन्द्रिय पर्याप्तकके मोहनीयका जबन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इसिक्ट्रिय पर्याप्तकके मोहनीयका जबन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके मोहनीयका उत्कृष्ट स्थितबन्ध विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके मोहनीयका उत्कृष्ट स्थितबन्ध विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तकके मोहनीयका उत्कृष्ट स्थितबन्ध विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके नाम व गोत्रका जघन्य स्थितबन्ध विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके नाम व गोत्रका जघन्य स्थितबन्ध विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके नाम व गोत्रका जघन्य स्थितबन्ध विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके नाम व गोत्रका जघन्य स्थितबन्ध विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तकके नाम व गोत्रका जघन्य स्थितबन्ध विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तकके नाम व गोत्रका उत्कृष्ट स्थितबन्ध विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तकके नाम व गोत्रका उत्कृष्ट स्थितबन्ध विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तकके नाम व गोत्रका उत्कृष्ट स्थितबन्ध विशेष अधिक है। संजी पंचित्वय पर्याप्तकोंक आयुका स्थितबन्ध-

१ वाक्यमिदं नोपलभ्यत अ-आ-काप्रतिषु । २ ताप्रतौ 'चदुण्ण क० उक्क० (बह०) 'इति पाठः।

सण्णिपंचिंदियपजत्ताणमाउअस्स द्विदिबंधद्वाणविसेसो विसेसाहिओ । ठिदिबंधद्वाणाणि एगस्वाहियाणि । उक्कस्सओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ । चउरिंदियपजताणं चदण्णं कम्माणं जहण्णओ द्विदिवंधो विसेमाहिओ। तस्मेव अपजताणं चदुण्णं कम्माणं जहण्णओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ। तस्सेव अपजत्ताणं चदुण्णं कम्माणमकस्सओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ। तस्सेव पजताणं चउण्णं कम्माणं उक्कस्मओ द्विदिवंधी विसेसाहिओ । तेइंदियपजताणं मोहणीयस्स जहण्णओ द्विदिबंधो विसेमाहिओ । तस्सेव अपजत्ताणं मोहणीयस्स जहण्णओ द्विदिवंधो विसेमाहिओ । तस्सेव अपजताणं मोहणीयस्य उक्करसओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ। तस्मेव पज्ञताणं मोहणीयस्म उक्कस्सओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ। चउरिंदियपज्ञताणं मोहणीयस्स जहण्णओ द्विदिबंधो विमेसाहिओ । तस्सेव अपजत्ताणं मोहणीयम्म जहण्णओ द्विदिवंधो विमसाहिओ । तस्सेव अपजत्ताणं मोहणीयस्स उक्करसओ द्विदिवंधो विमेसाहिओ । तस्मेव पजताणं मोहणीयस्य उक्कस्सओ द्विदिवंधो विमेसाहिओ । अमिक्कणपंचिंदियपञ्जताणं जामा-गोदाणं जहन्णओ द्विदिबंधो संखेजगुणो । तस्सेव अपजताणं णामा-गोटाणं जहण्णओ द्विदिवंधो विसेमाहिओ । तस्मेव अपज्जताणं णामा-गोदाणं उक्कस्सओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ । तस्सेव पज्जनाणं णामा-गोदाण-मुक्कस्मओ द्विदिबंधो संखेजजगुणो । अमण्णिपंचिदियपज्जताणं चदुण्णं कम्माणं जहण्णओ द्रिदिवंधो विभेमाहिओ । तस्मेव अपञ्जत्ताणं चद्ग्णं कम्माणं जहण्यओ द्रिदिवंधो

स्थानविशेष विशेष अधिक है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उत्क्रम स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। चतुरिन्द्रिय पर्याप्तकके चार कर्मोका जघन्य स्थितिबन्ध विद्रोप अधिक है। उमीके अपर्याप्तकके चार कमाँका जबन्य स्थितिबन्ध विद्रोप अधिक है। उसीके अवर्याप्तकके चार कमाँका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विद्याप अधिक है। उसीके पर्याप्तकके चार कमोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। श्रीन्द्रिय पर्याप्तकके मोहनीयका जघन्य स्थितिबन्ध विदेशप अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके मोहनीयका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके मोहनीयका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तकके मोहनीयका उत्कृष्ट स्थितियन्ध विशेष अधिक है। चतुरिन्द्रिय पर्याप्तकके मोहनीयका जधन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक हैं। उसीके अपर्याप्तकके मोहनीयका जधन्य स्थितिबन्ध विदेश अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके मोहनीयका उत्हर स्थितिबन्ध विदेश अधिक है। उसीके पर्याप्तकके मोहनीयका उत्कृष्ट स्थितबन्ध विशेष अधिक है। असंझी पंचेन्द्रिय पर्याप्तकके नाम व गोत्रका जधन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । उसीके अपर्याप्तकके नाम व गोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध विदेश अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके नाम व गोत्रका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक हैं। उसीके पर्याप्तकके नाम व गोत्रका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। असंबी पंचेन्द्रिय पर्याप्तकके चार कर्मीका जधन्य स्थितिबन्ध बिशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके चार कर्मोंका अधन्य स्थितिबन्ध

विसेसाहिओ । तस्सेव अपज्जताणं चढुण्णं कम्माणमुक्तस्यओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ । असण्णिपंचिंदिय-पज्जताणं चढुण्णं कम्माणमुक्तस्यओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ । असण्णिपंचिंदिय-पज्जताणं मोहणीयस्स जहण्णओ द्विदिबंधो संखेजजगुणो । तस्सेव अपज्जताणं मोहणीयस्स जहण्णओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ । तस्सेव अपज्जताणं मोहणीयस्स उक्कस्यओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ । तस्सेव पज्जताणं मोहणीयस्स उक्कर्यओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ । मण्णिपंचिंदियपज्जताणं णामा-गोदाणं जहण्णओ द्विदिबंधो संखेजजगुणो । तस्सेव पज्जताणं चढुण्णं कम्माणं जहण्णओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ । तस्सेव पज्जताणं मोहणीयस्म जहण्णओ द्विदिबंधो संखेजजगुणो । तस्सेव अपज्जताणं चढुण्णं कम्माणं जहण्णओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ । तस्सेव अपज्जताणं पामा-गोदाणं जहण्णओ द्विदिबंधो संखेजजगुणो । तस्सेव अपज्जताणं णामा-गोदाणं हिदिबंधद्वाणविसेसो संखेजजगुणो । हिदिबंधद्वाणविसेसो संखेजजगुणो । हिदिबंधद्वाणाणि एगम्चाहियाणि । उक्करसओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ । तस्सेव अपज्जताणं चढुण्णं कम्माणं द्विदिबंधद्वाणविसेसो विसेसाहिओ । हिदिबंधद्वाणाणि एगम्चाहियाणि । उक्करसओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ । तस्सेव अपज्जताणं मोहणीयस्स द्विदिबंधद्वाणविसेसो संखेजजगुणो । द्विदिबंधद्वाणाणि एगम्चाहियाणि । उक्करमओ द्विदिबंधद्वाणाणि एगम्चाहियाणि । उक्करमओ द्विदिबंधद्वाणाणि एगम्वाहियाणि । उक्करमओ द्विदिबंधद्वाणाणि एगम्वाहियाणि । उक्करमओ द्विदिबंधद्वाणाणि एगम्वाहियाणि । उक्करमओ द्विदिबंधद्वाणाणि एगम्वाहियाणि । उक्करमओ द्विदिबंधद्वाणविसेसो संखेजजगुणो । द्विदिबंधद्वाणाणि एगम्वाहियाणि ।

विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके चार कमौँका उत्क्रप्त स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तकके चार कमाँका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। असंज्ञी पचैन्द्रिय पर्यातकके मोहनीयका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। उसीके अपर्यातकके मोहनीयका जबन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उसीके अपूर्णप्रकके मोहनीयका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तकके मोहनीयका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। संक्षी पंचेन्द्रिय पर्याप्तक नाम व गोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यात-गुणा है। उसीके पर्याप्तकके चार कर्मीका जग्रन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उसीके पर्यातकके मोहनीयका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। उसीके अपर्याप्तकके नाम व गोत्रका जधन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। उसीके अपूर्यामकके चार कमोंका जधन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके मोहनीयका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। उसीके अपर्याप्तकके नाम व गोत्रका स्थितबस्घस्थानविद्याप संख्यातगुणा है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उन्क्रप्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके चार कमोंका स्थितिबन्धस्थानविशेष विशेष अधिक है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके मोहनीयका स्थितिबन्धस्थानविशेष संख्यातगणा है। स्थितिबन्धस्थान पक रूपसे विशेष अधिक हैं। उत्रुष्ट स्थितिबम्ध विशेष अधिक हैं। उसीके पर्याप्तकके नाम व गोतका स्थितिबन्धस्थानविद्रोप संख्यातगुणा है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विद्रोप

संखेज्जगुणो । द्विदिवंधद्वाणाणि एगम्वाहियाणि । उक्कस्सओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ । तस्सेव पज्जताणं चदुण्णं कम्माणं द्विदिवंधद्वाणिविसेसो विसेसाहिओ । द्विदिवंधद्वाणाणि एगम्बाहियाणि । उक्कस्मओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ । तस्सेव पजत्तयस्म मोहणीयस्स द्विदिवंधद्वाणिविसेसो संखेज्जगुणो । द्विदिवंधद्वाणाणि एगम्बाहियाणि । उक्कम्मओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ ।

### सन्वत्थोवा सुहुमेइंदियअपज्जत्तयस्सं संकिलेसविसोहिट्टाणाणि ॥५१॥

स्थितयो बध्यन्ते एमिरिति करणे घजुत्पत्तः कर्मस्थितिबन्धकारणपरिणामानां स्थितिबन्ध इति व्यपदेशः । तेषां स्थानानि अवस्थाविशेषाः स्थितिबन्धस्थानानि । संपिति तेसिं द्विदिवंधकारणगरिणामाणं पस्त्वणा कीरदे । किमद्वमदेसिं पस्त्वणा कीरदे ? कारणा-वगमदुवारण कम्मद्विदिकजावगमणद्वं । ण च कारणे अणवगण् कजावगमो सम्मत्तं पिडवजदे, अण्णत्य तहाणुवलंभादो ।

एत्थ पर्वणा पमाणमप्पाबहुअमिदि तिण्णि अणियोगहाराणि भवंति । सुत्ते

अधिक हैं। उत्हृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उमींक पर्याप्तकके नाम व गोत्रका स्थितिबन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उत्हृष्ट स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उत्हृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उसींके पर्याप्तकके चार कमोंका स्थितिबन्धस्थान विशेष विशेष अधिक हैं। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उत्हृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक हैं। उमींके पर्याप्तकके मोहनीयका स्थितिबन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उत्हृष्ट स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं।

सृक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके संबलेश-विद्याद्धिस्थान सबसे स्तोक हैं ॥ ५१ ॥

'जिनके द्वारा स्थितियां बंधती हैं देस विश्वहके अनुसार करण अर्थमें 'घञ् ' प्रत्यय होनेसे स्थितिबन्धके कारणभृत परिणामोंको स्थितबन्ध कहा गया है। उनकी अवस्थाविद्योगोंका नाम स्थितिबन्धस्थान हैं। अब स्थितिबन्धके कारणभृत उन परिणामोंकी प्ररूपणा करते हैं।

शंका-इनकी प्ररूपणा किसलिये की जाती है?

समाधान --कारणपरिश्वानपूर्वक कर्मस्थितिके रूप कार्यका परिश्वान करानेके लिये उनकी प्ररूपणा की जा रही है। कारण कि जवनक कार्योत्पादक हेतुका परिश्वान नहीं हो जाता, तब तक कार्यका परिश्वान यथार्थताको प्राप्त नहीं होता, क्योंकि, दूसरी जगह वैसा पाया नहीं जाता है।

यहां प्ररूपमा, प्रमाण और अस्पश्हुत्व ये तीन अनुयोगद्वार हैं।

१ अ-आ-काप्रतिषु 'पज्जत्तयस्त ै इति पाठः । २ अ-आ-काप्रतिषु 'धञ्युत्पत्ते 'इति पाठः ।

अप्पाबहुआणियोगद्दारमेक्कमेव किमद्रं पम् विदं ? ण एस दोमो, अप्पाबहुअपस्वणाए तेसिं दोण्हं पि अंतन्भावादो । कुदो ? अणवगयमंत-पमाणमु परिणामेमु अप्पाबहुगाणुववत्तीदो । तत्य ताव एगजीवसमासमिमदण संकिलेम-विसोहिद्दाणाणं पम्वणा कीग्दं । तं जहा-जहण्णियाए द्विदीए अत्थि संकिलेमद्वाणाणि । एवं णेदच्वं जाव उक्कस्मद्विदि ति । एवं विसोहिद्दाणाणं पि पम्वणा कायच्वा । णवि उक्कम्भिद्विदिप्पहुडि पम्वेदच्वं । एवं पस्वणा गदा ।

जहण्णियाण हिदीण संकिलेमहाणाणं पमाणमसंखेजा लोगा। विदियाण हिदीण वि असंखेजा लोगा। एवं णेदच्वं जाव उक्कस्मिया हिदि ति। एवं विमोहिहाणाणं पि विवरीण्ण पमाणपम्त्रणा कायच्या। एव्य पमाणाणियोगहारेण सृचिदाणं सेडि-अवहार-भागा-भागाणं पस्त्रणं कम्मामो। तत्य सेडिपस्चणा दुविहा- अणंतरोचिण्या परंपरोवणिया चेदि। तत्य अणंतरोचिण्याण् जहण्णहिदीण् संकिलेमहाणेहिंतो विदियाण् हिदीण् संकिलेसहा-णाणि विमेमाहियाणि। को पिंडमागो १ पिलदोवमस्म असंखेजदिभागो। बिदिय-हिदिसंकिलेमहाणेहिंतो तिदयहिदिसंकिलेमहाणाणि विमेमाहियाणि। एव्य पिंडमागो

रांका स्वमं एक मात्र अल्पबहुत्व अनुयोगद्वारकी ही प्ररूपणा किस्मिलये की गई है ?

समाधान—बह कोई दोष नहीं हैं, क्योंकि, वे दोनों अल्पबहुन्व प्ररूपणाके अन्तर्गत हैं। कारण यह कि सत्त्व और प्रमाणके अज्ञान होनेपर उक्त परिणामीके विषयमें अल्पबहुत्वकी प्ररूपणा सम्भव नहीं है।

उनमें पहिले एक जीवसमासका आश्रय लेकर संक्लेश-विद्युद्धिस्थानोंकी प्ररूपण की जाती है। यथा — जबन्य स्थितिमें संक्लेशस्थान हैं। इस प्रकार उत्हर्ण स्थिति तक ले जाना चाहिये। इसी प्रकार विद्युद्धिस्थानोंकी भी प्ररूपणा करना चाहिय। विद्योष इतना है कि उनकी प्ररूपणा उत्हर्ण स्थितिसे लेकर करना चाहिये। प्ररूपणा समाप्त हुई।

ज्ञचन्य स्थितिके संक्लेशस्थानोंका प्रमाण असंख्यात छोक है। द्वितीय स्थितिके भी संक्लेशस्थानोंका प्रमाण असंख्यात लोक ही है। इस प्रकार उत्कृष्ट स्थिति तक ले जाना चाहिये। इसी प्रकार विशुद्धिस्थानोंके भी प्रमाणकी प्ररूपणा विपरीत क्रमसे करना चाहिये।

यहां प्रमाणानुयोगद्वारसे स्चित श्रेणि, अवहार और भागाभागकी प्ररूपणा करते हैं। उनमें श्रेणिप्ररूपणा दो प्रकार है—अनन्तरोपनिधा और परम्परोपनिधा। उनमें अनन्तरोपनिधाकी अपेक्षा—जघन्य स्थितिके संक्लेशस्थानोंसे द्वितीय स्थितिके संक्लेशस्थान विशेष अधिक हैं। प्रतिभाग क्या है? प्रतिभाग पत्योपमका असंख्यातवां भाग है। द्वितीय स्थितिके संक्लेशस्थानोंकी अपेक्षा तृतीय स्थितिके संक्लेशस्थान विशेष

पिट्रोवमस्स असंखेजदिभागमेत्तो । एवं णेद्व्वं जाव उक्कस्सिट्टिदिसंकिलेसट्टाणाणि ति । एवमणंतरोविशिधा गदा ।

परंपरोविषधाएं जहण्णिद्धिसंकिलस्ट्ठाणेहिंतो पिलदोवमस्य असंखेज्जिदिमाग-मेत्तद्धाणं गंत्रण दुगुणवङ्की होदि । पुणो वि एत्त्यमङ्गणमुविष गंत्रण चदुग्गुणवङ्की होदि । एवं णेयव्वं जाव उक्कस्मद्विदीए संकिलस्ट्ठाणाणि ति । एत्थ णाणागुणहाणिसलागाओ योवाओ । एगगुणहाणिट्ठाणंतरमसंखेजगुणं । एवं विमोहिट्ठाणाणं पि सेडिपस्वणं विवरीद-कमेण कायव्वं, उक्कस्मद्विदिपिणामेहिंतो हिट्ठम-हिट्ठिमद्विपिणामाणं विमेसाहियतुव-लंभादो । एवं सेडिपस्वणा गदा ।

अवहारो उच्चदे । तं जहा—सन्वसंकिलेसट्टाणाणि जहण्णद्विदिसंकिलेसपमाणेण अविहिरिजमाणे केविचरण कालेण अविहिरिजंति ? असंखेडजेण कालेण अविहिरिजंति । एवं णेदव्वं जाव उक्किस्स्याण् द्विदीण् संकिलेसट्टाणाणि ति । एवं विसोहिट्टाणाणं पि वत्तव्वं । अवहारो गदो ।

जहण्णियाण हिदीण संकिलेसहाणाणि सन्वसंकिलेसहाणाणं केवडिओ भागो ? असंखेबदिभागो । एवं णदच्वं जाव उक्किस्स्याण् हिदीण् संकिलेसहाणाणि ति । एवं विसोहिहाणाणं भागाभागपस्वणा कायन्वा । एवं भागाभागपस्वणा गदा ।

अधिक हैं। यहां प्रतिभाग पत्योपमका असंख्यातवां भाग है। इस प्रकार उत्कृष्ट स्थितिके संक्लेशस्थानों तक ले जाना चाहिये। इस प्रकार अनन्तरोपनिधा समाप्त हुई।

परम्परोपनिधासे जध्य स्थितिके संक्लशस्थानोंकी अपेक्षा पर्योपमके असंख्यातवें भाग मात्र अध्वान जाकर दुगुणी वृद्धि होती है। फिर भी इतना मात्र अध्वान आगे जाकर चतुर्गुणी वृद्धि होती है। इस क्रमसे उत्ह्रप्ट स्थितिक संक्लेशस्थानों तक ले जाना चाहिये। यहां नाना गुणहानिशलाकार्ये स्तोक हैं। एक गुणहानिस्थानान्तर असंख्यातगुणा है। इसी प्रकार विशुद्धिस्थानोंकी भी श्रेणिवस्त्रणा विपरीत क्रमसे करना चाहिये, क्योंकि, उत्ह्रप्ट स्थितिक संक्लेशस्थानोंकी अपेक्षा नीचे नीचेकी स्थितियोंके परिणाम विशेष अधिक पाये जाने हैं। इस प्रकार श्रेणिवस्त्रणण समात हुई।

अवहारकी प्ररूपणा करते हैं। यथा-समस्त संक्लेशस्थानोंको अधन्य स्थितिके संक्लेशस्थानोंके प्रमाणसे अपहृत करनेपर वे कितने कालके द्वारा अपहृत होते हैं? उक्त प्रमाणसे वे असंख्यात कालके द्वारा अपहृत होते हैं। इस प्रकार उत्कृष्ट स्थितिके संक्लेशस्थानोंतक ले जाना चाहिया। इसी प्रकार विद्युद्धिस्थानोंके भी अवहारका कथन करना चाहिये। अवहारका कथन समाप्त हुआ।

जधन्य म्यितिकं संक्षेत्रस्थानं सब संक्ष्येशस्थानोंके कितनेवें भाग प्रमाण हैं ? वे सब संक्ष्येशस्थानोंके असंख्यातवें भाग प्रमाण हैं। इस प्रकार उत्ह्रष्ट स्थितिके स्थानों तक ले जाना चाहिये। इसी प्रकार विशुद्धस्थानोंके भागाभागकी प्ररूपणा करना चाहिये। इस प्रकार भागाभागप्ररूपणा समाप्त हुई।

१ अ-आ-काप्रतिपु ' विसोहिह्वाणाणि ' इति पाटः ।

संपिं अप्पाबहुअपस्वणाण सुत्तुहिं हुए विवरणं कस्सामी—सन्वत्थोवा सुहुमेइंदिय-अपजत्तयस्म संकिलेम-विसोहिं हुणाणि । संपिं संकिलेस हुणाणं विसोहिं हुणाणं च को भेदो ? परियत्तमाणियाणं माद-धिर-सुभ-सुभग-सुस्मर-आदे जादीणं सुभपयडीणं बंधकारण-भदकसाय हुणाणि विसोहिं हुणाणि, अमाद-अधिर-असह-दुभग-[दुस्मर-] अणादे जादीणं परियत्तमाणियाणम मुहपयडीणं बंधकारणकसा उदयहाणाणि संकलेस हुणाणि ति एसो ते। से भेदो । बहुमाणकसाओ संकिलेसो, हायमाणो विसोहि ति किण्ण वेप्पदे ? ण, मांकिलेम-विसोहिं हुणाणं संखाण् समाणत्तपसंगादो । कुदो ? जहण्युक्क स्मपिणामाणं जहाक मेण विसोहि -संकिलेस णियम दंसणादो मिं झमपिणामाणं च मंकिलेस - विसोहि पक्ष स्वति ते से किल्पा समाणत्तम तथा संकिलेस - विसोहि हुणाणं संखाण् समाणत्तम तथा संकिलेस - विसोहि हुणाणं संखाण् समाणत्तम तथा संकिलेस - विसोहि हुणाणि णि च्छण्णं यो वाणि ति प्वाइ ज माण- समाणत्तम तथा संकिलेस हुणाहिं तो विमोहि हुणाणि णि च्छण्णं यो वाणि ति प्वाइ ज माण- समाणत्तम तथा सह विरोहादो । उवक स्माहि हुणाणि विसोहि हुणाणि थो वाणि जहण्ण हिदी ए

अब सुत्रोहिष्ट अल्पबहुत्वकी प्ररूपणाका विवरण करते हैं — सृक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्या-प्रकते संक्लेश-विशुद्धिस्थान सबसे स्तोक हैं।

शंका-यहां संक्लेशस्थानों और विशुद्धिस्थानोंमें क्या भेद हैं ?

समाधान — साता, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर और आदेय आदिक परिवर्तमान शुभ प्रकृतियों के बन्धके कारणभूत कपायस्थानों को विश्वाद्धिस्थान कहते हैं और असाता, आस्थर अशुभ, दुर्भग, [ दुस्वर ] और अनादेय आदिक परिवर्तमान अशुभ प्रकृतियों के बन्धके कारणभूत कपायों के उदयस्थानों को संक्लेशस्थान कहते हैं, यह उन दोनों में भेद हैं।

शंका—बढ़ती हुई कपायको संक्लेश और होन होती हुई कपायको विशुद्धि क्यों नहीं स्वीकार करते ?

समाधान—नहीं, क्योंकि वैसा स्वीकार करनेपर संक्लेशस्थानों और विद्युद्धि-स्थानोंकी संख्याके समान होनेका प्रसंग आता है। कारण यह कि जघन्य और उत्कृष्ट परिणामोंके क्रमशः विद्युद्धि और संक्लेशका नियम देखा जाता है, तथा मध्यम परिणामोंका संक्लेश अथवा विद्युद्धिके पक्षमें अस्तित्व देखा जाताः है। परन्तु संक्लेश और विद्युद्धि स्थानोंमें संख्याकी अपेक्षा समानता है नहीं, क्योंकि, 'संक्लेशस्थानोंकी अपेक्षा विद्युद्धिस्थान नियमसे स्तोक हैं दस परम्परासे प्राप्त गुरुके उपदेशसे विरोध आता है। अथवा, उत्कृष्ट स्थितिमें विद्युद्धिस्थान थोड़े और जघन्य स्थितिमें वे बहुत

१ अ-आ-काप्रतिषु 'परियत्तवृणियाणि,' ताप्रती 'परियत्तमाणियाणि ' इति पाठः । सायं धिराष्ट्रं उच्चं सुर-मणु दो-दो पणिदि चउरसं । रिसह-पसःयविहायगङ् सोलस परियत्तसुभवग्गो ॥ पं. सं. १,८१ २ अ. आ-काप्रतिषु 'परियत्तवृणियाण ' इति पाठः । अस्साय यावरदसं नरयदुगं विहगई य अपसःथा । पंचेंदि -रिसमचउरंसगेयरा असुभवोल्णिया ॥ पं. सं. १,८२. ३ म प्रतिपाठोऽयम् । अ-आ-का प्रतिषु 'एइस्स 'ताप्रती 'ए (उ) क्वस्स ' इति पाटः ।

बहुवाणि ति गुस्त्वएसादो वा हायमाणकसाउदयद्वाणाणं विसोहिभावो णित्य ति णव्वदे । सम्मतुष्पत्तीए सादद्वाणपस्त्वणं कादृण पुणो संकिलेस-विसोहीणं पस्त्वणं कृणमाणा वक्तवाणाइरिया जाणावेति जहा हायमाणकसाउदयद्वाणाणि चेव विसोहिसण्णिदाणि ति भणिदे होदु णाम तत्य तथामावो, दंसण-चिरत्तमोहक्षवणोवसामणासु पुव्विलसमण् उदयमागद-अणुभागफइएहिंतो अणंतगुणहीणफइयाणमुदएण जादंकसायउदयद्वाणस्स विसोहित्तमुवगमादो । ण च एस णियमो संसारावत्थाए अत्थि, तत्य छव्विहविश्व-हाणीहि कमाउदयद्वाणाणं उत्पत्तिदंसणादो । संसारावत्थाए वि अंतोमुहुत्तमणंतगुणहीणकमेण अणुभाग-फइयाणं उदओ अत्थि ति वृत्ते होदु, तत्थि वि तथाभावं पहुच विसोहित्तकमुवगमादो । ण च एत्य अणंतगुणहीणफइयाणमुदएण उप्पण्णकसाउदयद्वाणां विसोहि ति घेपदे, एत्थ एवंविहविवक्तवाभावादो । किंतु साद्वंधपाओग्गकसाउदयद्वाणाणि विसोही, असाद-बंधपाओग्गकसाउदयद्वाणाणि संकिलेसो ति घेतव्वमण्णहा विसोहिद्वाणाणमुक्कस्सद्विदीण

होते हैं, इस गुरुके उपदेशसे जाना जाता है कि हानिको प्राप्त होनेवाली कपायके उदयस्थानोंक विशुद्धता सम्भव नहीं है।

शंका—सम्यक्त्वोत्पित्तमें सातावेदनीयके अध्वानकी प्ररूपणा करके पश्चात् संक्लेश व विद्युद्धिकी प्ररूपणा करते हुए व्याख्यानाचार्य यह श्वापित करते हैं कि द्वानिको प्राप्त होनेवाले कपायके उदयस्थानोंकी ही विद्युद्धि संश्वा है ?

ममाधान—ऐसी आशंका होनेपर उत्तर देते हैं कि वहाँपर वैसा कहना ठीक हं, क्योंकि, दर्शन और चारिश्र मोहकी क्षपणा व उपशामनामें पूर्व समयमें उदयको प्राप्त हुए अनुभागस्पर्धकोंकी अपेक्षा अनन्तगुणे हीन अनुभागस्पर्धकोंके उदयसे उत्पन्न हुए कवायो दयस्थानके विशुद्धपना स्वीकार किया गया है। परन्तु यह नियम संसारावस्थामें सम्भव नहीं हं, क्योंकि, वहाँ छह प्रकारकी वृद्धि व हानियोंसे कथायोदयस्थानकी उत्पत्ति देखी जाती है।

शंका — संसारावस्थामें भी अन्तर्भुद्धतं काल तक अनन्तगुणे दीन क्रमसे अनुभाग-स्पर्थकोंका उदय है ही ?

समाधान—संसारावस्थामें भी उनका उदय बना रहे, वहाँ भी उक्त स्वरूपका आश्रय करके विशुद्धता स्वीकार की गई है। परन्तु यहाँ अनन्तगुणे हीन स्पर्धकोंके उदयसे उत्पन्न कषायोदयस्थानको विशुद्धि नहीं ग्रहण किया जा सकता है, वयोंकि, यहाँ इस प्रकारकी विवक्षा नहीं है। किन्तु सातावेदनीयके बन्धयोग कषायोदयस्थानोंको विशुद्धि और असातावेदनीयके बन्धयोग्य कषायोदयस्थानोंको संक्लेश ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि, इसके विना उत्हृष्ट स्थितिमें विशुद्धिस्थानोंकी स्तोकताका विरोध है।

१ प्रतिपु 'सादद्धाणं परूवणं 'इति पाठः । २ प्रतिपु 'जाव 'इति पाठः । ३ अ-आ-का प्रतिपु 'तत्थाभावं 'इति पाठः । ४ ताप्रतौ 'एवं विषविवक्खाभावादो 'इति पाठः ।

छ. ११–२७.

थोवत्तविरोहादो ति । तदो संकिलेसट्टाणाणि जहण्णिट्टिप्पहुडि विसेसाहियवह्रीए, उक्कस्सिट्टिदिप्पहुडि विसोहिट्टाणिणि विसेसाहियवह्रीए गच्छंति [ति] विसोहिट्टाणेहिंतो संकिलेसट्टाणाणि विसेसाहियाणि ति सिद्धं।

# बादरेइंदियअपर्ज्यस्म संकिलेस-विसोहिट्टाणाणि असंखेरजगुणाणि ॥ ५२ ॥

सुद्धेमेइंदियअपजत्तयस्स द्विदिबंधद्वाणहिंतो बादेग्इंदियअपजत्तयस्स द्विदिबंधद्वाणाणि संखेजगुणाणि ति सत्तेहि पम्नविदाणि । तदो सुद्धेमेइंदियअपजत्तयस्म संकिलेसविसोहि-द्वाणिहिंतो बादरेइंदियअपजत्तयस्स संकिलेस-विमोहिद्वाणिहिं संखेजगुणिहि होदव्वं । तेण असंखेजगुणाणि ति सुत्तवयणं ण घडदे १ एत्य परिहारो उच्चदे—जदि सब्बद्विदीणं संकिलेस-विसोहिद्वाणाणि सरिसाणि चेव होंति तो संखेजगुणत्तं जुजदे । ण च सव्वद्विदि-संकिलेस-विसोहिद्वाणाणं मिरसत्तमित्य, जहण्णुवकस्सद्विदिप्पहुडि संकिलेस-विसोहिद्वाणाणम-संखेजजभागवङ्गीण गमणुवलंभादो । तेण सुद्दुमेइंदियअपजत्तयस्स संकिलेस-विसोहिद्वाणोहिंतो बादरेइंदियअपजत्तयस्स संकिलेस-विसोहिद्वाणोहिंतो बादरेइंदियअपजत्तयस्स संकिलेस-विसोहिद्वाणोहिंतो

अतएव संक्लेशस्थान जवन्य स्थितिसे लेकर उत्तरोत्तर विशेष अधिकके क्रमसे तथा विशुद्धिस्थान उत्कृष्ट स्थितिसे लेकर विशेष अधिक क्रमसे जाते हैं, इसीलिये विशुद्धिस्थानोंकी अपेक्षा संक्लेशस्थान विशेष अधिक हैं, यह सिद्ध होता है।

सक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्यातकके संक्लेश-विशुद्धिस्थानोंसे वादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके संक्लेश-विशुद्धिस्थान असंख्यातगुणे हैं ॥ ५२ ॥

शंका—स्था पकेन्द्रिय अपर्याप्तकके स्थितिबन्धस्थानोंकी अपेक्षा बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके स्थितिबन्धस्थान संख्यातगुण हैं, ऐसा सूत्रों (३७-३८) में कहा जा चुका है। अतएव सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके संक्लश्चानिशुद्धि स्थानोंकी अपेक्षा बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके संक्लश-विशुद्धिस्थान संख्यातगुणे होना चाहिये। इसीलिये 'असंखेजजगुणाणि 'यह सूत्रवचन घटित नहीं होता है ?

समाधान—इस शंकाका परिहार कहते हैं—यदि सभी स्थितियोंके संक्लेश-विशुद्धिस्थान सहश ही होते, तो बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तक के संक्लेशिवशुद्धिस्थानोंको संख्यातगुणा कहना उचित था। परन्तु सब स्थितियोंके संक्लेशिवशुद्धिस्थान सहश होते नहीं हैं, क्योंकि, जधन्य और उत्कृष्ट स्थितिसे लेकर कमशः संक्लेश और विशुद्धि स्थानोंका गमन असंख्यातभागवृद्धिके साथ पाया जाता है। अतएव सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तक संक्लेश विशुद्धिस्थानोंसे बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तक संक्लेश-विशुद्धिस्थानोंको असंख्यातगुणा कहना उचित है, ऐसा ग्रहण करना चाहिये।

१ कथमेवं गम्यते सर्वत्राप्यसंख्येयगुणानि संक्लेशस्थानानीति चेदुच्यते इह सूक्ष्मस्यापर्याप्तस्य

संपित वि असंखेजगुणत्तं बुद्धिमंताणं सिस्साणं सुगमं तो वि मंदमेहाविसिस्साणमणुग्गहद्वमसंखेजगुणत्तसाहणं वत्त्रइस्सामो । तं जहा—सुहुमेइंदियअपजत्तयस्स द्विदिबंधद्वाणाणं पित्रदोवमस्स असंखेजदिभागमत्ताणं संदिद्वीणः रचणा कायव्वा । पुणो एदेसिं
द्विदिबंधद्वाणाणं दिक्खणदिसाणः वादरेइंदियअपजत्तद्विदिबंधद्वाणाणं ग्चणा कायव्वा ।
तत्थ बादरेइंदियअपजत्तद्विदिबंधद्वाणे मुहुमेइंदियअपजत्तद्विदिबंधद्वाणाणि मोतूण सेसहेद्विमद्विद्विधद्वाणाणि सुहुमेइंदियअपजत्तद्विद्विधद्वाणोहिंतो संखेजगुणाणि सुहुमेइंदियअपजत्तविसोहीदो बादरेइंदियअपजत्तविसोहीणः अणंतगुणतुवत्रंभादो । उविस्मिद्विद्विधद्वाणाणि
तत्तो संखेजगुणाणि, सुहुमेइंदियअपजत्तउवकस्ससंकित्रेसादो बादरेइंदियअपजत्त-उक्करससंकित्रेसस्स अणंतगुणतुवत्रंभादो । एवं च द्विद्विद्विधद्वाणेसु जहण्णद्विदिबंधद्वाणाणं
काइण जावुक्कस्सद्विदिबंधद्वाणे त्ति ताव पादक्कमसंखेजत्रागमेत्तसंकित्रेस-विसोहिद्वाणाणं

अब यद्यपि बुद्धिमान् शिष्योंके लिये असंख्यानगुणत्वका जानना सुगम है, तथापि मन्दबुद्धि शिष्योंके अनुप्रहार्थ असंख्यानगुणत्वका साधन कहा जाता है। सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तक असंख्यानवें भाग मात्र स्थितबन्ध स्थानोंकी संद्रष्टिमें रचना करना चाहिये। पश्चात् इन स्थितबन्धस्थानोंकी दक्षिण दिशामें बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तक स्थितबन्धस्थानोंकी एचना करना चाहिये। उनमें बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तक स्थितबन्धस्थानोंकी स्थित प्रकेन्द्रिय अपर्याप्तक स्थितबन्धस्थानोंको छोड़कर अवशिष्ट नीचेके स्थितबन्धस्थान सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तक स्थितबन्धस्थानोंको छोड़कर अवशिष्ट नीचेके स्थितबन्धस्थान सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तक स्थितबन्धस्थानोंसे संख्यानगुणे हैं, क्योंकि, सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तकी विद्युद्धिसे बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तकी विद्युद्धि अनन्तगुणी पायी जाती है। उनसे ऊपरके स्थितबन्धस्थान संख्यानगुणे हें, क्योंकि, सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तक उत्हिष्ट संक्टेशसे बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तक उत्हिष्ट संक्टेश अनन्तगुणा पाया जाता है। इस प्रकार अवस्थित स्थितबन्धस्थानोंमें जधन्य स्थितबन्धस्थानको आदि करके उत्हिष्ट स्थितबन्धस्थान तक प्रत्येक स्थितबन्धस्थानके

जधन्यस्थितिबन्धारम्मे यानि संबल्धास्थानानि नेभ्यः ममयाधिकजधन्यस्थितिबन्धारम्मे संक्लेशस्थानानि विशेषाधिकानि । तेभ्योऽपि द्विसमयाधिकजधन्य-स्थितिबन्धारम्भे ज संक्लेशस्थानानि जधन्यस्थितिस्वस्थित्यस्थान्यस्थितिबन्धारम्भे ज संक्लेशस्थानानि जधन्यस्थितिस्वस्वस्वलेशस्थानापिक्षयाऽसंख्येयगुणानि लभ्यन्ते । यदैतदेव तदा सुतरामपर्याप्तबादग्ग्य संक्लेशस्थानानि अपर्याप्त-स्थानापेक्षयाऽसंख्येयगुणानि भवन्ति । तथाद्वि-अपर्याप्तस्थानस्थितस्थानापेक्षयाऽसंख्येयगुणानि भवन्ति । तथाद्वि-अपर्याप्तस्थानस्थितस्थानापेक्षया वादरापर्याप्तस्य स्थितिस्थानोनि संख्येयगुणानि । स्थितस्थानस्द्वी च संक्लेशस्थानवृद्धिः । ततो यदा स्थापर्याप्तस्यापि स्थितिस्थानेक्वतिस्तीकेषु जधन्यस्थितिस्थानस्थितस्थानापेक्षया उत्कृष्टे स्थितिस्थानेसंक्लेशस्थानाम्यसंख्येयगुणानि भवन्ति, तदा बादरापर्याप्तस्थितिस्थानेषु सूक्ष्मापर्याप्तस्थितिस्थानापेक्षयाऽन्संख्येयगुणानि भवन्ति । क. प्र. ( मल्य. ) १,६८-६९.

आदीदो पहुडि कमेण विसेसाहियाणमसंखेजणाणागुणविश्वस्तागसहियाणं दुगुणदुगुणपक्खे-वपवेसवसेण अविद्वदगुणहाणिपमाणाणं पुध पुध णिव्वग्गणकंडयमेत्तखंडभावं गदाणं रचणा कायव्वा । तत्थ गुणहाणिपमाणमेत्ताणं संकिलेस-विसोहिद्वाणाणं बालजणबुद्धिवश्वावणद्व-मेसा संदिद्वी—

| ३२७६८००     | २५६०० एसा सुहुमेइंदियअंपञ्जत-                                                                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १६३८४००     | १२८०० संदिट्टी                                                                                        |
| ८१९२००      | किसट्टं हेट्टिमगुणहाणिपरिणामेहिंतो अणंतरउविनसगुणहा-                                                   |
| ४०९६००      | णिपरिणामा दुगुणा ? ण एस दोसो, जेण हेट्टिमगुणहाणिजह-                                                   |
| 208600      | _ ण्णहाणपरिणामोहिंतो उवरिमाणंतरगुणहाणिजहण्णपरिणामा दुगुणा                                             |
| १०२४००      | विदियहाणपरिणामेहिंतो उत्ररिमगुणहाणि-विदियहाणपरिणामा                                                   |
| 4१२००       | च दगुणाः तदियद्राणपरिणामेहिंतो ि उविग्मगुणहाणि- । तदिय-                                               |
| २५६००       | द्धे द्वाणपरिणामा दगणा, एवं णेदच्वं जाव दोण्णं गणहाणीणं                                               |
| १२८००       | चरिमद्विदिबंधहाणे तिः, तेण हेहिमगुणहाणिसव्वसंकिलेस-                                                   |
| <b>£800</b> | चरिमहिदिबंधहाणे तिः, तेण हेहिमगुणहाणिसव्वसंकिलेस-<br>विसोहिहाणेहिंतो अणंतरउवरिमगुणहाणिसंकिलेस-विसोहि- |
|             |                                                                                                       |
| १६००        | हुणाण दुगुणत्त ण विरुव्हद् ।<br>पढमगुणहाणिस्व्यज्झवसाणपुंजादो तदियगुणहाणिसव्यज्झ-                     |
| 600         | वसाणपुंजो चउग्गुणो होदि। एत्थ वि कारणं पुष्वं व परूवेदस्वं ।                                          |
| 800         | चउत्थगुणहाणिसव्वज्झवसाणपुंजो अहुगुणो (८) । एत्थ वि                                                    |
| २००         | कारणं पुन्वं व वत्तव्वं । एवं गंतृण जहण्णपरित्तासंखेजछंटणयमे-                                         |
| १००         | त्तगुणहाणीयो उवरि गंतृण हिदगुणहाणीए मध्वज्झवसाणपुंजो                                                  |

असंख्यात लोक प्रमाण जो संक्लेशिवशुद्धिस्थान आदिसे हेकर क्रमशः विशेष अधिक हैं, असंख्यात नानागुणवृद्धिशहाकाओं से सहित हैं, दूने दूने प्रश्लेपके प्रवेशवश अवस्थित गुणहानिके बराबर हैं, तथा पृथक् पृथक् निवर्गणाकाण्डक श्रमाण खण्ड भावको प्राप्त हैं; उनकी रचना करना चाहिये। उनमें गुणहानि प्रमाण मात्र संक्लेशिवशुद्धिस्थानोंकी, बाल जनोंकी बुद्धिके बदानेके हेतु यह संदृष्टि है (मूलमें देखिये)।

रंकि अधस्तन गुणहानिके परिणामोंकी अपेक्षा उससे अध्यवहित आगेकी गुणहानिके परिणाम द्ने क्यों हैं ?

१ काप्रती 'सुदुमेइंदिय 'इति पाठः । २ काप्रती 'बादरेइंदिय 'इति पाठः । ३ मप्रतिपाठो-ऽयम् । अ-आ-का प्रतिषु 'पुन्वं परूनेदन्वं 'ताप्रती 'पुन्वं िव ] परुनेदन्वं 'इति पाठः ।

जहण्णपित्तासंखे अगुणो, पढमगुणहाणीण एगेगिट्टि दिवंधट्टाणसंकिलेस-विसोहीहिंतो अपिदगुणहाणीण पढमादिट्टि दिवंधट्टाणसंकिलेस-विसोहिट्टाणाणं जहाकमेण जहण्णपित्तासंग्वअगुणमेत्तगुणगास्वलंभादो । एवमुविरं पि जाणिदण गुणगारो माहेयव्वो । एवं मंदिट्टिं
ठिविय एदिस्से अवद्वंभवलेण सुहुमेइंदियअप अत्तसंकिलेस-विमोहिट्टाणेहिंतो बादरइंदियअप अत्तसंकिलेसिवसोहिट्टाणाणममंखे अगुणतं भण्णदे । तं जहा—बादरेइंदियअप अत्तणाणागुणहाणिसलागाओ जहण्णपित्तामंखे ज्ञलेदणएहि ओविट्टिय लढं विरलेयण णाणागुणहाणिसलागाओ समखंडं किर्य दिण्णे स्वं पि जहण्णपित्तासंखे अच्छेदणाओ
पावंति । एत्थ चरिमजहण्णपित्तासंखे अच्छेदणयमेत्तगुणहाणीणं सव्वसंकिलेस-विसो

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, यतः अधस्तन गुणहानि सम्बन्धी जघन्य स्थानके परिणामोंसे आगेकी अध्यवित गुणहानिके जघन्य परिणाम दूने हैं, अधस्तन गुणहानि सम्बन्धी द्वितीय स्थानके परिणामोंकी अपेक्षा आगेकी गुणहानिके द्वितीय स्थान सम्बन्धी परिणाम दूने हैं, अधस्तन गुणहानि सम्बन्धी परिणाम दूने हैं, अधस्तन गुणहानि सम्बन्धी तृतीय स्थानके परिणाम दूने हैं, इस प्रकार दो गुणहानियोंके अन्तिम स्थितिबन्धस्थान तक ले जाना चाहिये: इसी कारण अधस्तन गुणहानि सम्बन्धी समस्त संक्लेश-विद्युद्धिस्थानोंकी अपेक्षा उससे अध्यवित आगेकी गुणहानि सम्बन्धी संक्लेश-विद्युद्धिस्थानोंकी अपेक्षा उससे अध्यवित्त आगेकी गुणहानि सम्बन्धी संक्लेश-विद्युद्धिस्थानोंके दूने होनेमं कोई विरोध नहीं है।

प्रथम गुणहानि सम्बन्धी समस्त अध्यवसानपुंजसे तृतीय गुणहानि सम्बन्धी समस्त अध्यवसानपुंज चौगुणा है। यहाँ भी पहिलेके ही समान कारण बतलाना चाहिये। उससे चतुर्थ गुणहानि सम्बन्धी समस्त अध्यवसानपुंज अठगुणा है। यहाँ भी पहिलेके ही समान कारण बतलाना चाहिये। इस अकार जाते हुए जघन्य परीतासंख्यातके अर्धच्छेदोंके बराबर गुणहानियाँ आगे जाकर स्थित गुणहानि सम्बन्धी समस्त अध्यवसानपुंज प्रथम गुणहानि सम्बन्धी समस्त अध्यवसानपुंजसे जघन्य परीतासंख्यातगुंज है. क्योंकि, प्रथम गुणहानि सम्बन्धी एक एक स्थितवन्धस्थानके संक्लेश-विद्युद्धिस्थानोंसे विवक्षित गुणहानि सम्बन्धी प्रथमादिक स्थितबन्धस्थानके संक्लेश-विद्युद्धिस्थानोंका गुणकार काशः जघन्य परीतासंख्यातगुणा मात्र पाया जाता है। इसी प्रकार आगे भी जानकर गुणकारका कथन करना चाहिय।

इस प्रकार उपर्युक्त संदृष्टिको स्थापितकर उसके आश्रयसे सूक्ष्म एकन्दिय अपर्याप्तके संक्लेश विद्युद्धिस्थानोंकी अपेक्षा बाहर एकन्द्रिय अपर्याप्तके संक्लेश विद्युद्धिस्थानोंका असंख्यातगु मत्व बतलाया जाता है ? यथा—यादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तकी नानागुणहानिशालाकाओं में ज्ञान्य परीतासंख्यातके अर्धच्छेदोंका भाग देकर जो शाम हो उसका विरलन कर नानागुणहानिशलाकाओंको समस्वण्ड करके देनेपर एक एक अंकके प्रति ज्ञान्य-परीतासंख्यातके अर्थच्छेद प्राप्त होते हैं। यहाँ ज्ञान्य-परीतासंख्यातके अन्तिम अर्धच्छेद प्रमाण गुणहानियोंका समस्त संक्लेश विद्युद्धिस्थानपुंज एक कम विरलन राशिसे गुणित ज्ञान्य

परीतासंख्यातके अर्धच्छेदोंके बराबर अधस्तन गुणहानियोंके समस्त अध्यवसानपुंजसे असंख्यातगुणा है, क्योंकि, यहाँ गुणकार उन्ह्रप्ट संख्यातसे विशेष अधिक देखा जाता है।

शंका-यह कैसे जाना जाना है ?

समाधान—वह गुक्तिसे जाना जाता है। यथा—जघन्य परीतासंख्यातके प्रथम अर्घच्छेदके वरावर गुणहानियोंके समस्त अध्यवसानपुंजकी अपक्षा जघन्य परीतासंख्यातके द्वितीय अर्घच्छेदके बरावर गुणहानियोंके समस्त स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान जघन्य-परीतासंख्यातगुणे हैं, क्योंकि, अधस्तन प्रथमादिक गुणहानियोंके अध्यवसान पुंजकी अपेक्षा आगेकी प्रथमादिक गुणहानियोंका अध्यवसानपुंज पृथक् पृथक् जघन्य-परीता-संख्यातगुणा पाया जाता है। जघन्य परीता-संख्यातके तृतीय अर्घच्छेदके बरावर गुणहानियोंका समस्त अध्यवसानपुंज जघन्य परीतासंख्यातके प्रथम अर्घच्छेदके बरावर गुणहानियोंके समस्त अध्यवसानपुंजकी अपेक्षा जघन्य परीतासंख्यातके वर्गका जो प्रमाण हो उससे गुणित है, क्योंकि, जघन्य परीतासंख्यातके अर्घच्छेदके बरावर गुणहानियोंके समस्त अध्यवसानपुंजकी अपेक्षा जघन्य परीतासंख्यातके वर्गका गुणहानियोंके समस्त अध्यवसानपुंजकी अपेक्षा [ जघन्य परीतासंख्यातके तृतीय अर्घच्छेद मात्र गुणहानियोंके समस्त अध्यवसानपुंजकी अपेक्षा [ जघन्य परीतासंख्यातके तृतीय अर्घच्छेद मात्र गुणहानियोंके समस्त अध्यवसानपुंज ] जघन्य परीतासंख्यातगुणा है, क्योंकि, अधस्तन स्थितियोंके परिणामोंसे उपरिम स्थितियोंके परिणाम पृथक् पृथक् जघन्य-परीतासंख्यातगुणे पाये जाते हैं । पुनः अधस्तन हो खण्ड सम्बन्धी गुणहानियोंके समस्त अध्यवसान-परीतासंख्यातगुणे पाये जाते हैं । पुनः अधस्तन हो खण्ड सम्बन्धी गुणहानियोंके समस्त अध्यवसान-परीतासंख्यातगुणे पाये जाते हैं । पुनः अधस्तन हो खण्ड सम्बन्धी गुणहानियोंके समस्त अध्यवसान-परीतासंख्यातगुणे पाये जाते हैं । पुनः अधस्तन हो खण्ड सम्बन्धी गुणहानियोंके समस्त अध्यवसान-

हाणीणं सव्वज्झवसाणपुंजो असंखेजगुणो होदि, स्वाहियजहण्णपित्तासंखेजजेण जहण्णपित्तासंखेजयस्स वगो भामे हिदं स्वाहियजहण्णपित्तासंखेजेण एगस्वं खंडिय तथ्य एगखंडेणन्भिह्यउक्करससंखेजमेन्नस्वुवलंभादो । पुणो पढमखंडसव्वगुण-हाभिसव्वज्झवसाणपुंजादो चउत्थखंडसव्वज्झवसाणपुंजो जहण्णपित्तासंखेजघणगुणो होदि, तिण्णिजहण्णपित्तासंखेजछंदणए विग्रिय विगं किंग्य अण्णोण्णन्भत्थ कदे तिष्पदुष्पणपित्तासंखेजजुवलंभादो । बिदियखंडज्झवसाणहिंतो जहण्णपित्तासंखेजज्वलंभादो । बिदियखंडज्झवसाणहिंतो जहण्णपित्तासंखेजज्वलंभादो । विदियखंडज्झवसाणहिंतो जहण्णपित्तासंखेजज्वलंभादो । तिथ्यखंडज्झवसाणहिंतो जहण्णपित्तासंखेजगुणो, एगजहण्णपित्तासंखेजवग्गपत्तीदो । तिथ्यखंडज्झवसाणहिंतो जहण्णपित्तासंखेजगुणो, एगजहण्णपित्तासंखेजवग्गपत्तीदो । तिथ्यखंडज्झवसाणहिंतो जहण्णपित्तासंखेजगुणो, एगजहण्णपित्तासंखेजवग्गपत्तीदो उविश्विच्यज्दण्यस्त्रगुणो होदि, जहण्णपित्तासंखेजवग्गण स्वाहियजहण्णपित्तासंखेजन्भहिएण जहण्णपित्तासंखेजघणे भागे हिंदे एदेण भागहार्ण एगम्बं खंडिय तथ्य एगखंडेणच्महियउक्कस्ससंखेजमेनत्स्वुवलंभादो ।

स्थानोंसे तृतीय खण्ड सम्बन्धी गुणहानियोंका समस्त अध्यवसामपुंज असंख्यातगुणा है, क्योंकि, एक अधिक जबन्य परीतासंख्यातका जबन्य परीतासंख्यातके वर्गमें भाग . देनेपर एक अधिक जबन्य परीतासंख्यातसे एक अंकको खण्डित करनेपर प्राप्त इए एक भागसे अधिक उक्तप्र संख्यात प्रमाण अंक पांच जाते हैं। प्रथम खण्ड सम्बन्धी सब गुणहानियोंके समस्त अध्यवसानपंजसे चनुर्थ खण्ड सम्बन्धी समस्त अध्यवसानपंज जघन्य परीतासंख्यातका घन करनेपर जो प्राप्त हो उतना गुणा है, क्योंकि, तीन जघन्य परीतासंख्यातके अर्धच्छेदोंका विरलन करके दुगुणा कर परस्पर गुणा करनेपर तीन बार उत्पन्न परीतासंख्यात अर्थात् उसका घन पाया जाता है। ब्रितीय खण्डकी सब गुणहानियोंके परिणामोंकी अपेक्षा चतुर्ध खण्डका सब परिणामपूंज जधन्य परीतासंख्यातका वर्ग करने पर जो प्राप्त हो उससे गुणित है, क्योंकि, दो जघन्य परीता-संख्यातके दुगुणे अर्थच्छेदोंका विरस्तन करके द्विगुणित कर परस्पर गुणा करनेपर जबन्य परीतासंख्यातका वर्ग उत्पन्न होता है। तृतीय खण्डक परिणामोंकी अपेक्षा चतुर्थ खण्डका सब परिणामपुंज जबन्य परीतासंख्यातगुणा है, क्योंकि, एक जबन्य परीनासंख्यातके अर्घच्छेदोंके बराबर गुणहानियाँ ऊपर जाकर उसका अवस्थान है। अधस्तन तीन खण्ड सम्बन्धी समस्त गुणहानियोंके सब परिणामपुंजकी अपेक्षा आगेका चतुर्ध खण्ड सम्बन्धी परिणामपुंज असंख्यातगुणा है, क्योंकि, एक अधिक जबन्य परीतासंख्यातसे अधिक जवन्य परीतासंख्यातके वर्गका जवन्य परीतासंख्यातके घनमें भाग देनेपर इस भागह।रसे एक अंकको खण्डित करनेपर लब्ध हुए एक खण्डसे अधिक उत्कृष्ट संख्यात प्रमाण अंक पाये जाते हैं।

एदं पि कथं णव्वदे? जहण्णपरितासंखेजयस्स वग्गं विरित्य तम्घणं समखंडं करिऊणं दिण्णे स्वं पिंड जहण्णपरित्तासंखेजवग्गमेत्त-स्वोवलद्धी होदि, ताणि स्वाणि पासे विरित्य हण्णपरित्तासंखेजवग्गमेत्त-स्वोवलद्धी होदि, ताणि स्वाणि पासे विरित्य हण्णपरित्तासंखेजजयस्स समखंडं कादृण दिण्णेसु स्वं पिंड जहण्णपरित्तासंखेजं पावदि, पुणो तत्य एगस्वमविणय पासे विरित्य एगस्वस्स दिण्णे उक्कस्ससंखेजं पावदि, पुणो अविणद्दणग्रस्वं एदीए विरत्यणाण् खंडेदृण तत्य एगेगखंडे स्वं पिंड दिण्णे एगस्वस्म असंखेजजदिभागेणन्महियउक्कस्ससंखेजजगुणगारो होदि, तेण णव्वदे।

संपित पढमखंडः झवसाणे। हिंतो पंचमखंडः झवसाणा जहण्णपितासंखे ज्जयस्स वग्गवग्गेण गुणिदमेत्ता होति, चत्तारिजहण्णपित्तासंखे ज्जछेदणाओ विरित्य विगं कित्य अण्णोण्णान्मत्ये कदे चदुण्णं जहण्णपित्तासंखे आणमण्णोण्णान्भत्यसिसमुष्पत्तीदो । एवं सेसखंडाणं पि पुच्चं व गुणगारो माहेयच्यो । संपित् चदुकखंडसच्यञ्जवासणे हिंतो

#### शंका-यह भी कैसे जाना जाता है ?

समाधान—जघन्य परीतासंख्यातके वर्धका विरलन कर उसके घनको समझण्ड करके देनेपर एक एक अंकके प्रति जघन्य परीतासंख्यात पाया जाता है। उन विरलित अंकोंमेंसे एक एक अंकके प्रति प्राप्त राशियोंमेंसे एक एक अंकको प्रहण करने पर जघन्य परीतासंख्यातके वर्ध प्रमाण अंक पाये जाने हैं। उन अंकोंको पासमें विरलित जघन्य परीतासंख्यातके प्रति समझण्ड करके देनेपर एक एक अंकके प्रति जघन्य परीतासंख्यात पाया जाता है। फिर उनमेंसे एक एक अंकके उपर रखी हुई प्रत्येक राशिमेंसे एक एक रूपके प्रहण करनेपर जघन्य परीतासंख्यात उत्पन्न होता है। पुनः उनमेंसे एक अकको कम कर पासमें विरलित एक रूपके प्रति देनेपर उत्कृष्ट संख्यात प्राप्त होता है। पश्चात् कम किये गये एक अंकको इस विरलन राशिसे खण्डित कर उनमेंसे एक एक खण्डको प्रत्येक अंकके प्रति देनेपर एक रूपके असंख्यातवें भागसे अधिक उत्कृष्ट संख्यात गुणकार होता है। इसीसे वह जाना जाता है।

प्रथम खण्डके परिणामोंकी अपेक्षा पंचम खण्डके परिणाम जघन्य परीतासंख्यातके वर्गका वर्ग करनेपर जो प्राप्त हो उतने गुणे हैं, क्योंकि, चार जघन्य परीतासंख्यातोंके अर्धच्छेदोंको विरित्तित कर द्विगुणित करके परस्पर गुणा करनेपर चार जघन्य परीतासंख्यातोंकी अन्योन्याम्यस्त राशि उत्पन्न होती है। इसी प्रकार शेप खण्डोंके भी गुणकारका कथन पहिलेके ही समान करना चाहिये।

१ अ-आ-का प्रतिपु 'करियअण ' इति पाटः।

पंचमखंडसव्वज्झवसाणद्वाणाणि असंखेजगुणाणि, जहण्णपितासंखेजघणेण स्वाहियजहण्ण-पितासंखेजसिहदजहण्णपितासंखेजवरगञ्भहिएण जहण्णपितासंखेजयस्स वग्गवग्गे भागे हिंदे एगस्वस्स असंखेजदिभागेणञ्महिथउक्कस्ससंखेजमेत्तर्ख्वलंभादो । एत्य वि कारणं पुल्वं व वत्तव्वं । एवमुविरमसव्वखंडेसु एगस्वस्स असंखेजदिभागेणञ्महियउक्कस्ससंखेजमेत्तो गुणगारो वत्तव्वो । कुदो ? पुव्विल्लपत्त्वणाए उविरमत्थपत्त्वणं पि बीजीभृदत्तादो । उविरमगुणगारो अण्णहा किण्ण जायदे ? ण, गुणहाणिअञ्झवसाणद्वाणाणं दुगुणत्तण्णहाणु-ववत्तीदो । तेण हेद्विमसव्वखण्डज्झवसाणिहिंतो बादरेइंदियअपज्जत्तयस्य चिरमखंडज्झवसाण-द्वाणाणि णिन्छण्ण असंखेजगुणाणि होति ति सहहेयव्वं । उक्कस्ससंखेजादो सादिरेयस्स जहण्णपित्तासंखेजादो किंचणस्य एदस्य गुणगारस्य कथमसंखेजतं जुजदे ? ण, उक्कस्स-संखेजमिदक्कंतस्य तदिवेगेहादो । दुगुणजहण्णपित्तासंखेजछेदणयमेत्तगुणहाणीहि एगेग-खंडपमाणं कादण वा असंखेजगुणतं माधेदव्वं । वादरेइंदियअपजत्तयद्विदिबंधद्वणाणाम-संखेजभागाणं संकिलेस-विसोहिद्वाणेहिंतो जि उविरमअसंखेजदिभागस्स संकिलेस-विसोहि

चार खण्डोंके समस्त पिणामोंकी अपेक्षा पांचवें 'खण्डके सब परिणाम असंख्यातगुणे हैं, क्योंकि एक अधिक जघन्य परीतासंख्यातसे सहित जघन्य परीतासंख्यातका जो
वर्ग है उत्तले अधिक जघन्य परीतासंख्यातके घनका जघन्य परीतासंख्यातके वर्गके
वर्गमें भाग देनेपर एक अंकके असंख्यातवें भागके साथ उत्कृष्ट संख्यात प्रमाण अंक प्राप्त
होने हैं। यहाँपर भी पहिलेके ही सभाव कारण बतलाना चाहिये। इसी प्रकार आगेके सब
खण्डोमें एक अंकके असंख्यातवें भागसे अधिक उत्कृष्ट संख्यात प्रमाण गुणकार जानना
चाहिये, क्योंकि, आगेकी अर्थ-प्रकृपणाके प्रति पहिलेकी प्रकृपणा बीजभूत है।

शंका-अागेका गुणकार अन्य प्रकार क्यों नहीं होता है ?

समाधान—नही, क्योंकि इसके विना गुणहानियोंके अध्यवमानस्थान दुगुणे वन नहीं सकते।

इसीलिये अधस्तन सव खण्डोंके अध्यवसानस्थानोंकी अपेक्षा बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके अन्तिम खण्ड सम्बन्धी अध्यवसानस्थान निश्चयसे असंख्यातगुणे हैं, ऐसा श्रद्धान करना चाहिये।

रांका — उत्कृष्ट संख्यातसे साधिक और जघन्य परीतासंख्यातसे कुछ कम इस गुणकारको ' असंख्यात ' कहना कैसे उचित है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि उत्क्रष्ट संख्यातका अतिक्रमण कर जो कोई भी संख्या हो उसे 'असंख्यान कहनेमें कोई विरोध नहीं। अथवा, दुने जघन्य परीतासंख्यातके अर्थच्छेदोंके बराबर गुणहानियोंके द्वारा एक एक खण्ड प्रमाण करके असंख्यातगुणत्वको सिद्ध करना चाहिये। बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्त सम्बन्धी स्थितिबन्धस्थानोंके असंख्यात द्वाणाणि असंखेबगुणाणि होति तो सुहमेइंदियअपजतद्विदिबंधद्वाणेसु वादरेइंदियअपजत-द्विदिचंधद्राणाणं संखेजदिभागेस जाणि संकिलेस-विसोहिद्राणाणि तेहिंतो बादरेइंदिय-अपजनयस्य यव्वसंकिलेस-विसोहिद्राणाणि णिच्छण्ण असंखेजगुणाणि होति ति साहेदव्वं । अधवा अण्णेणे पयारेण गुणगारो उच्चदे । तं जहा-मुहभेइंदियअपजत्तजहण्णद्दिदिबंध-द्राणादो हेद्रिमबादरेइंदियअपजत्तद्विदिबंधद्राणगयसंकिलेस-विसोहिद्राणाणं णाणागुणहाणिस-लागाओ विरलिय विगं करिय अण्णोण्णन्मत्ये कदे जो रासी उप्पन्नदि तेण पढमगुणहाणि-दच्चे [ १०० ] गुणिदं सुहमेइंदियअपजत्तयस्य पढमगुणहाणिदच्चं होदि । पुणो एदिम्मैं सहमेइंदियअप बत्तयस्य णाणागणहाणिसलागाओ [ २ ] विग्लिय विगं करिय अण्णोण्ण-ब्मत्यं कादण स्वमविणय सेसेण गुणिदं सुहमेइंदियअपजत्तयस्य संकिलेस-विसोहिद्वाणाणि होति । पुणो एदम्मि चेव पढमगुणहाणिदव्व [ १०० ] वादरइंदियअपजन्तयस्स णाणागुण-हाणिसलागाओ [ १६ ] विरलिय विगं करिय अण्णोण्णाभत्यं कादृण रूवमवणिय ि६५५३५ ] मेसेण गृणिटे वादरेइंदियअगज्ञत्तयस्य संकिलेस-विसोहीए हाणाणि होंति । पुणो एदेस सहमेइंदियअपअत्तयम्म संकिलेम-विमोहिद्राणहि भागे हिदेस पिट्रोवमस्स बहुभाग मात्र स्थानोंके संक्लेश विश्व द्विस्थानोंकी अपेक्षा यदि ऊपरके असंख्यातवें भाग मात्र स्थानोंके संक्लेश-विश्विद्धान असंख्यातगुणे होते हैं, तो वादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तके स्थितिवंधस्थानोंके संख्यातवेंभागमात्र सक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तके स्थितिबन्धस्थानोंमें जो संक्लेश-विश्वाद्धिस्थान हैं उनकी अपेक्षा वादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तक समस्त संक्लेश-विश्व द्विस्थान निश्चयसे असंख्यातगुणे होते हैं, ऐसा सिद्ध करना चाहिये।

अथवा अन्य प्रकारसे गुणकारका कथन करते हैं। यह इस प्रकार है—सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तके जघन्य स्थितिवन्धस्थानकी अपेक्षा नीचेके बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तके स्थितिवन्धस्थान सम्बन्धी संक्लेश-विशुद्धिस्थानोंकी नानागुणहानिशलाकाओंका विरलत कर द्विगुणित करके परस्पर गुणा करनेपर जो राशि उत्पन्न होती है उससे प्रथम गुणहानिक द्वन्य (२००) को गुणित करनेपर मूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तकी प्रथम गुणहानिक द्वन्य होता है। पश्चात् सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तककी नानागुणहानिशलाओं (२) का विरलत करके दूनाकर परस्पर गुणा करनेपर जो प्राप्त हो उसमेंसे एक अंक कम कर अविश्व राशि (३) से उपर्युक्त सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तककी प्रथम गुणहानिक द्वन्यको गुणित करनेपर सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके संक्लेश-विशुद्धिस्थान होते हैं (१२८००४३=३८४००)। पश्चात् वादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तकी नानागुणहानिशलाकाओं (१६) का विरलत कर दुगुणित करके परस्पर गुणा करनेपर जो (६५५३६) प्राप्त हो उसमेंसे एक अंक कम करके अविश्व राशि (६५५३५) से इसी प्रथम गुणहानि सम्बन्धी द्वन्यको गुणित करनेपर वादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तके संक्लेश-विशुद्धिस्थान होते हैं (६५५३५४१००=६५५३५००)। इनमें सुक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तके संक्लेश-विशुद्धिस्थान होते हैं (६५५३५४१००=६५५३५००)। इनमें सुक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तके संक्लेश-विशुद्धिस्थानोंका

१ ताप्रती 'अणेण ' इति पाठः। २ अ-आ-का प्रतिषु ' एगस्मि ', ताप्रती 'एग (द) स्मि ' इति पाठः। ः३ प्रतिषु (३) इति पाठः। असंखेजदिभागो गुणगारो आगच्छदि बादराणम्वरिमगुणहाणिसलागाणं किंचुणण्णोण्णब्भत्य-रासिं सहमअण्णोण्णन्भत्थरासिणा गृणिय ताण् चेव रूवणाए ओवट्टिदपमाणतादो । एदेण गुणगारेण सहमेइंदियअपजत्तयस्य संकिलेस-विसोहिद्वाणेस गुणिदेस बादरेइंदियअपजत्तयस्स संकिलेस-विसोहिद्राणाणि होति । अधवा सहमेइंदियअपजत्तयस्स द्विदिबंधद्राणपमाणेण सुहमेइंदियजहण्णद्विदिबंधहाणपमाणबादग्इंदियअपञ्चत्रद्विबंधहाणप्पहिड कदेसु संखेजगुणाणि हवंति । संपहि तत्थ पढमखंडस्स संकिलेस-विसोहिद्वाणाणि सहमे-इंदियअपजनयस्स संकिलेस-विसोहिद्वाणमेत्ताणि होति । एदासिमेगा गुणगारसलागा िश्री। सुहमेइंदियअपजत्तयस्स अण्णोण्णः भत्यगमिणा [ ४ ] सुहुमेइंदियअपज्जत्तयस्स संकिलेस-विसोहिद्राणेम् गुणिदेम् बादरेइंदियअपज्जतयस्म बिदियखंडसंकिलेस-विसोहि-द्वाणाणि हवंति । पुणो एदस्म वग्गेण गुणिदेस् तदियखंडस्म संकिलेस-विसोहिद्वाणाणि होंति । पुणो एदस्य वर्णेण गुणिदेस चउत्थखंडस्स संकिलेय-विसोहिद्वाणाणि होति । पुणो एदस्स वग्गवग्गेण गुणिदेस् पंचमखंडस्स संकिलेस-विमोहिद्वाणाणि होति। एवं णेदव्वं जाव चरिमखंडे ति । सुहुमेइंदियअपज्जनजहण्णद्विदिवंधद्वाणादो हेद्विमाणं बादरेइंदिय-अपञ्जत्तयस्स संकिलेस-विसोहिद्वाणाणं एगम् वस्स असंखेज्जदिभागो गुणगारो होदि, तेसिं सहमेइंदियअपज्जत्तसंकिलेसट्टाणाणमसंखेज्जदिभागत्तादो । एदाओ सव्वगुणगाग्सलागाओ भाग देनेपर पत्योपमका असंख्यातवां भाग गुणकार प्राप्त होता है, क्योंकि उसका प्रमाण बादर जीवोंकी उपरिम गुणहानिशलाकाओंकी कुछ कम अन्योन्याभ्यस्त राशिको सुक्ष्म एकेन्द्रियोकी अन्योन्याम्यस्त राशिसे गुणित करके एक अंकसे कम उसीके द्वारा अपवर्तित करनेसे जो प्राप्त हो उतने मात्र है। इस गुणकारसे सुक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तके संक्लेश-विश्व दिस्थानोंको गुणित करनेपर बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तके संक्लेशविश् दिस्थान होते हैं -

अथवा, स्हम एकेन्द्रिय अपर्याप्तके जघन्य स्थितिबन्धस्थानोंके यराबर जो बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तके स्थितिबन्धस्थानों हैं उनको आदि लेकर ऊपरके स्थानोंको स्हम एकेन्द्रिय अपर्याप्तके स्थितिबन्धस्थानोंके प्रमाणसे करनेपर वे संख्यानगुणे होते हैं। अब उनमें जो प्रथम खण्डक संपलेटा-विशुद्धिस्थान महम एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके संपलेटा-विशुद्धिस्थानोंके बरावर हैं, इनकी एक (१) गुणकारशलाका है। पुनः सहम एकेन्द्रिय अपर्याप्तककी अन्योन्याभ्यस्त राशि (४) से सहम एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके संक्लेटा। विशुद्धिस्थानोंको गुणित करनेपर बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके द्वितीय खण्ड सम्बन्धी संक्लेटा-विशुद्धिस्थान होते हैं। पश्चात् उनको इसके वर्गसे गुणित करनेपर तृतीय खण्डके संक्लेटा-विशुद्धिस्थान होते हैं। इस इक्ते वर्गसे उनको गुणित करनेपर चतुर्थ खण्डके संक्लेटा-विशुद्धिस्थान होते हैं। इस प्रकार अन्तिम खण्ड तक ले जाना चाहिये। सहम एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके जघन्य स्थितिबन्धस्थानसे नीचेके बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके संक्लेटा विशुद्धिस्थानोंका गुणकार एक अंकका असंख्यातवां भाग होता है, क्योंकि, वे सहम एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके संक्लेटा विशुद्धिस्थानोंको संक्लेटा विशुद्धिस्थानोंको सलका उससे सहम एकेन्द्रिय अपर्याप्तक संक्लेटा-विशुद्धिस्थानोंको मिलाकर उससे सहम एकेन्द्रिय अपर्याप्तक संक्लेटा-विशुद्धिस्थानोंको मिलाकर उससे सहम एकेन्द्रिय अपर्याप्तक संक्लेटा-विशुद्धिस्थानोंके असंख्यातवें भाग प्रमाण हैं। इन सब गुणकारदालाकाओंको मिलाकर उससे सहम एकेन्द्रिय अपर्याप्तक संक्लेटा-विशुद्धि

मेठाविय सुहुमेइंदियअपज्जत्तयस्स संकिलेस-विमोहिद्वाणेसु गुणिदेसु बादरेइंदियअपज्जत्तयस्स संकिलेस-विसोहिद्वाणाणि होति । पुणो एदेसु सुहुमेइंदियअपज्जत्तयस्स संकिलेस-विसोहि-द्वाणेहि ओवट्टिदेसु गुणगारो पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो आगच्छदि ।

एदेसिं गुणगाराणं मेठावणविहाणं संदिष्टिमवठंबिय उच्चदे । तं जहा—सुहुमेइंदिय अपजत्तयस्स णाणागुणहाणिसठागाओ विरित्य विगं करिय अण्णोण्णन्भत्थं कादृण रुवे अविषेद एतियं होदि [३]। पुणो एदेण अण्णोण्णन्भत्थरासिणा सुहुमउविरिमबादरणाणा-गुणहाणिसठागाओ [७] विरुठ्य विगं करिय अण्णोण्णन्भत्थरासिम्हि भागं हिदे भागठहमे-तियं होदि [१२८।३]। पुणो ठद्धे एदिम्ह [१२८] सिरसच्छेदं करिय पिक्खिते एतियं होदि [५१२।३]। पुणो ठद्धे एदिम्ह [१२८] सिरसच्छेदं करिय पिक्खिते एतियं होदि [५१२।३]। पुणो एदेण पिठदोवमस्स असंखेजदिभागेण सुहुमेइंदियसव्वज्झवसाण-द्वाणेसु [३८४००] गुणिदेमु बादरअपजतज्झवसाणद्वाणाणि पढमगुणहाणिअज्झजवसाण-मेत्तेण अहियाणि होति [६५५३६००]। पुणो एत्तियमेत्तेण [१००] हाइदृण इच्छामो ति बादरेइंदियअपजत्तयस्स सव्वणाणागुणहाणिसठागाओ विरित्य विगं करिय अण्णोण्णन्भत्ये कदे एतियं होदि। तं च एदं [६५५३६]। पुणो एदेण पढमगुणहाणिदव्वे गुणिदे पढमगुहाणिअज्झवसाणाहियसव्वज्झवसाणैपमाणं होदि। तं च एदं [६५५३६००]।

स्थानोंको गुणित करनेपर बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके संक्छेश विशुद्धिस्थान होते हैं। अब इनमें सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके संक्छेश विशुद्धिस्थानोंका भाग देनेपर पत्योपमका असंख्यातवां भाग गुणकार प्राप्त होता है।

अब संदृष्टिका आश्रय करके इन गुणकारों के मिळाने के विधानको कहते हैं। वह इस प्रकार है—सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तक की नानागुणहानिशालाकाओं का विरलन करके दुगुणाकर परस्पर गुणा करके जो राशि प्राप्त हो उसमें से एक कम करनेपर इतना होता है— दे×दे=४; ४-१=३। अब सूक्ष्म जीवकी अपेक्षा बादर जीवकी आगेकी नानागुणहानिशालाकाओं (१० से१६ तक ७) का विरलनकर दूना करके परस्पर गुणा करनेपर जो राशि प्राप्त हो उसमें उक्त अन्योग्याम्यस्त राशिका भाग देनेपर लब्ध इतना होता है—हे×दे×दे×दे×दे×दे×दे×दे×दे×दे×देश्व है। इस लब्ध राशिमें इस (१२८) को समच्छेद करके मिळानेपर इतना होता है—१२८=३५ । इस लब्ध राशिमें इस (१२८) को समच्छेद करके मिळानेपर इतना होता है—१२८=३५ । इस लब्ध राशिमें इस (१२८) को समच्छेद करके मिळानेपर इतना होता है—१२८=३५ ; वर्ष प्रकेन्द्रिय के समस्त अध्यवसानोंको गुणित करनेपर बादर अपर्यक्षिके अध्यवसान प्रथम गुणहानिके अध्यवसानस्थानोंसे अधिक होते हैं— ३८५००० अपर्यक्षिके अध्यवसान प्रथम गुणहानिके विरालन कर दिगुणा करके परस्पर गुणा करनेपर इतना होता है। वह यह है—६५५३६। इससे प्रथम गुणहानिके द्रव्यको गुणित करनेपर प्रथम गुणहानिके अध्यवसानस्थानोंसे अधिक समस्त अध्यवसानस्थानोंसे प्रधिक समस्त अध्यवसानस्थानोंसे प्रधिक समस्त अध्यवसानस्थानोंसे प्रधिक समस्त अध्यवसानस्थानोंसे प्रमाण होता है। वह यह है—६५५३६४१००=६५५३६००। इस

१ प्रतिषु [५१२] इति पाटः । २ प्रतिषु ' सन्वज्झवसाय ' इति पाठः ।

एदस्स रासिस्स जिंद एत्तियो [५१२।३] गुणगाररासी ठन्मदि, तो एत्तियस्य [१००]ं किं ठमामो ति पमाणेण फठगुणिदिच्छाए ओविष्टदाए एत्तियं होदि [१।३८४]। पुणो एदिम्म पुविछगुणगाररासीदो [५१२।३] सिरसच्छेदं कादृण अवणिदे गुणगाररासी एत्तियो होदि [६५५३५।३८४]ं। पुणो एदेण पिठदोवमस्स असंखेजिदिमागेण सुहुमेइं-दियअपजत्तयस्स सव्वज्झवसाणहाणेसु मेठाविय [३८४००] गुणिदेसु बादरेइंदियअपजत्तयस्स सव्वज्झवसाणहाणाणि होति। पमाणमेदं [६५५३५००]। एदं गुणगारविहाणं उविर सव्वत्य संभविय वत्तव्वं।

# सुहुमेइंदियपज्जत्तयस्स संकिलेस-विसोहिट्टाणाणि असंखेज्जगुणाणि ॥ ५३॥

को गुणगारो ? पिलदोवमस्स असंखेजिदिभागो । एत्य गुणगाराणयणिवहाणं पुष्वं व पस्त्वेदच्वं । कुदो ? सुहुमेइंदियपजतो विसुज्झमाणो बादरेइंदियअपजत्तयस्स सन्विद्विवंध-द्वाणिहिंतो संखेजगुणाणि द्विदिवंधद्वाणाणि हेद्वा ओसरिद, संकिलेसंतो वि तेहिंतो संखेजगुणाणि द्विदिवंधद्वाणाणि उविरि चडिद ति गुरुवदेसादो ।

(६५५३६००) राशिकी यदि इतनी (५३३) मात्र गुणाकार राशि पायी जाती है, तो वह इतने (१००) मात्रकी कितनी पायी जावेगी, इस प्रकार प्रमागसे फलगुणित इच्छाको अपवर्तित करनेपर इतना होता है—५३२४१००-६५५३६००=५५६६८८=३८४ इसको समच्छेद करके पूर्वकी गुणकार राशि ५३३ मेंसे घटानेपर इतना होता है—(५३८४६ - ३८४८-६५४४८०) पच्योपमके असंख्यातवें भाग मात्र उक्त गुणकार राशिसे सूक्ष्म पकेन्द्रिय अपर्यातकके समस्त अध्यवसानस्थानोंको मिलाकर गुणित करनेपर बादर एकेन्द्रिय अपर्यातकके समस्त अध्यवसानस्थानोंको मिलाकर गुणित करनेपर बादर एकेन्द्रिय अपर्यातकके समस्त अध्यवसानस्थान होते हैं। उनका प्रमाण यह है—१२८००+२५६००) × ६५३४९०० =६५५२५००। गुणकारकी इस विधिको आगे सब जगह यथासम्भव कहना चाहिये।

उनसे मृक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तकके संक्लेश-विशुद्धिस्थान असंख्यातगुणे हैं ॥ ५३ ॥ यहां गुणकार क्या है ? गुणकार पत्योपमका असंख्यातवां भाग है । यहां गुणकार छानेकी विधिकी प्रकृषणा पहिलेके ही समान करना चाहिये, क्योंकि, स्कूम एकेन्द्रिय पर्याप्तक जीव विशुद्ध होता हुआ बादर एकेन्द्रिय अपर्थाप्तक के सब स्थितिबन्धस्थानोंकी अपेक्षा संख्यातगुणे स्थितिबन्धस्थान नीचे हटता है, तथा वहीं संक्लेशको प्राप्त होता हुआ उक्त स्थानोंकी अपेक्षा असंख्यातगुणे स्थान ऊपर चहुता है; ऐसा गुक्का उपदेश है।

र प्रतिषु संख्येयं 'लभामो ति ' इत्यतः पश्चादुपलम्यते । २ प्रतिषु ६५५३५ एवंविधात्र संख्या समुपलम्यते ।

### बादरेइंदियपज्जत्तयस्स संकिलेस-विसोहिट्टाणाणि असंखेज्जगुणाणि ॥ ५४॥

को गुणगारो ? पिठदोवमस्स असंखेजदिभागो । एत्य गुणगारसाहणं पुच्वं व वत्तव्वं ।

# बीइंदियअपज्जत्तयस्स संकिलेस-विसोहिट्टाणाणि असंखेज्जगुणाणि ॥ ५५॥

बादरेइंदियपज्रतयस्स द्विदिबंधट्ठाणेहिंतो बीइंदियअपज्रतयस्स पिटिदोवमस्स असंखेजदिभागमेत्तद्विदिबंधट्ठाणाणि जेण असंखेजगुणाणि तण संकिलेस-विसोहिट्ठाणाणं पि असंखेजगुणतं ण विरुज्झदे । एत्य गुणगारो पिटिदोवमस्स असंखेजदिभागो ।

#### बीइंदियपञ्जत्तयस्स संकिलेस-विसोहिट्टाणाणि असंखेज्जगुणाणि ॥ ५६ ॥

को गुणगारो ? पिठदोवमस्स असंखेजिदभागो । कुदो ? विसोहि-संकिलेसाण वसेण हेट्टा उविर च अप्पिद्दिदिवंधट्टाणेहिंतो संखेजगुणिट्टिदिवंधट्टाणाणमुवलंभादो ।

#### तीइंदियअपन्जत्तयस्स संकिलेस-विसोहिट्टाणाणि असंखेजजगुणाणि ॥ ५७॥

कवं पजत्तयस्स हिदिबंधहाणेहिंतो अपजत्तयस्य हिदिबंधहाणाणं असंखेज्जगुणतंं?

उनसे बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकके संक्लेश-विशुद्धिस्थान असंख्यातगुणे हैं ॥ ५४ ॥
गुणकार क्या है ? गुणकार पच्योपमका असंख्यातवां भाग है। यहां गुणकारकी
सिद्धिका कथन पिंढलेके हो समान कहना चाहिये।

उनसे द्वीन्द्रिय अपर्याप्तकके संक्लेश-विशुद्धिस्थान असंख्यातगुणे हैं ॥ ५५ ॥

बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकके स्थितिबन्धस्थानोंकी अपेक्षा द्वीन्द्रिय अपर्याप्तकके परयोपमके असंख्यातमें भाग मात्र स्थितिबन्धस्थान चूँकि असंख्यातगुणे हैं, अतएव संक्लेश-विशुद्धिस्थानोंके भी असंख्यातगुणे होनेमें कोई विरोध नहीं है। यहां गुणकार परयोपमका असंख्यातमां भाग है।

द्वीन्द्रिय पर्याप्तकके संक्लेश-विशुद्धिस्थान असंख्यातगुणे हैं ॥ ५६ ॥

गुणकार क्या है ? गुणकार पश्योपमका असंख्यातवां भाग है, क्योंकि, विद्युद्धि अथवा संक्रेशके वशसे नीचे व ऊपर विवक्षित स्थितिबन्धस्थानोंको अपेक्षा संख्यातगुणे स्थितिबन्धस्थान पाये जाते हैं।

त्रीन्द्रिय अपर्याप्तकके संक्लेश-विशुद्धिस्थान असंख्यातगुणे हैं ॥ ५७ ॥

शंका- पर्याप्तक जीवके स्थितिबन्धस्थानोंकी अपेक्षा अपर्याप्तक जीवके स्थिति-बन्धस्थान असंख्यातगुणे कैसे हो सकते हैं !

१ अ-आ-काप्रतिषु 'संखेज्जगुणत्त ', तापतौ '[ अ ] सखेज्जगुणत्त ' इति पाठः।

जादिविसेसत्तादो<sup>3</sup>। तेणेव कारणेण संकिलेस-विसोहिद्वाणाणं पि सिद्धमसंखेज्जगुणतं। एत्थ वि गुणगारो पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो होदि।

#### तीइंदियपज्जत्तयस्स संकिलेस-विसोहिद्वाणाणि असंखेज्जगुणणि ॥ ५८ ॥

को गुणगारो ? पिठदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । कारणं जाणिय वत्तव्वं ।

#### चउरिंदियअपज्जत्तयस्म संकिलेस-विसोहिट्टाणाणि असंखेज्जगुणाणि ॥ ५९ ॥

कुदो ? तीइंदियप<sup>उ</sup>जत्तयस्स द्विदिबंधट्टाणेहिंतो च**उरिंदियअप**ज्जत्तयस्स द्विदिबंध-संखेअगुणत्तुवलंभारो । तं पि कधं णव्वदे ? जादिविसेसादो । को गुणगारो ? पलिदोवमस्स असंखेअदिभागो । कारणं चिंतिय वत्तव्वं ।

## चउरिंदियपज्जत्तयस्म संक्रिलेस-विसोहिट्टाणाणि असंखेज्जगुणाणि ॥ ६० ॥

समाधान—भिन्नजातीय होनेसे उनके संख्यातगुणे होनेमें कोई विरोध नहीं है। इसी कारण संक्लेश-विशुद्धिस्थानोंके भी असंख्यातगुणत्व सिद्ध होता है।

यहां भी गुणकार पत्योपमका असंख्यातवां भाग है।

त्रीन्द्रिय पर्याप्तकके संक्लेशविशुद्धिस्थान असंख्यातगुणे हैं ॥ ५८ ॥

गुणकार क्या है ? गुणकार पत्थोपमका असंख्यातवां भाग है ? इसका कारण जानकर कहना चाहिये।

चतुरिन्द्रिय अपयोप्तकके संक्लेश-विशुद्धिस्थान असंस्थातगुणे हैं ॥ ५९ ॥

शंका—वे असंख्यातगुणे किस कारणसे हैं ?

समाधान—चृंकि त्रीन्द्रिय पर्याप्तकके स्थितिबन्धस्थानोंकी अपेक्षा चतुरिन्द्रिय अपर्याप्तकके स्थितिबन्धस्थान संख्यातगुणे पाये जाते हैं, अतः उसके संक्लेशविगुद्धि-स्थानोंके असंख्यातगुणे होनेमें कोई विगोध नहीं हैं।

शंका वह भी कैसे जाना जाता है?

समाधान-भिन्न जातीय होनेसे त्रीन्द्रिय पर्याप्तकके स्थितिबन्धस्थानोंकी अपेक्षा चतुरिन्द्रिय अपर्याप्तकके स्थितिबन्धस्थान संख्यानगुणे हैं, यह जाना जाता है।

गुणकार क्या है ? गुणकार पल्योपमका असंख्यातवां भाग है। कारण विचार कर

चतुरिन्द्रिय पर्याप्तकके संक्लेश-विशुद्धिस्थान असंख्यातगुणे हैं ॥ ६० ॥

१ ताप्रती ' वितेसादो ' इति पाठः ।

कुदो ? विसोहि-संकिलेसवसेण अप्पिद्धिदिबंधहाणेहिंतो हेट्ठा उविरं च संखेअगुण-द्विदिबंधहाणेसु वीचास्वलंभादो । एत्य वि गुणगारो पलिदोवमस्स असंखेजदिभागो । सेसं सुगमं ।

अस्रिणपंचिंदियअपज्जत्तयस्स संकिलेस-विसोहिट्टाणाणि असंखेज्जगुणाणि ॥ ६१ ॥

को गुणगारो ? पिलेदोवमस्स असंखेब्रदि मागो । कारणं चिंतिय वत्तव्वं ।

असिष्णपंचिंदियपज्जत्तयस्स संकिलेस-विसोहिष्टाणाणि असंखेज्जगुणाणि ॥ ६२ ॥

को गुणगारो ? पलिदोवमस्स असंखेज्जदि भागो । कारणं सुगमं ।

सिण्णपंचिदियअपज्जत्तयस्स संकिलेस-विसोहिट्टाणाणि असंखेज्जगुणाणि ॥ ६३॥

जादिविसेसेण संखेजगुणद्विदिबंधद्वाणेसु संकिलेस-विसोहिद्वाणाणं पि असंखेजगुणत्तं पिंड विरोहाभावादो । सेसं सुगमं ।

> सिण्णपंत्रिंदियपज्जत्तयस्स संकिलेस-विसोहिट्टाणाणि असंखेज्जगुणाणि ॥ ६४ ॥

इसका कारण यह कि विशुद्धि और संक्लेशके वशसे विविधत स्थितिबन्धस्थानोंसे नीचे व ऊपर संख्यातगुणे स्थितिबन्धस्थानोंमें वीचार पावा जाता है। यहां भी गुणकार पत्योपमका असंस्थातवां भाग है। शेष कथन सुगम है।

असंज्ञी पंचेन्द्रिय अपर्याप्तकके संक्लेश-विशुद्धिस्थान असंख्यातगुणे हैं ॥ ६१ ॥

गुणकार क्या है ? गुणकार पस्योपमका असंख्यातवां भाग है । कारण विचारकर कहना चाहिये ।

असंज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्तकके संक्लेश-विशुद्धिस्थान असंख्यातगुणे हैं ॥ ६२ ॥

गुणकार क्या है ? गुणकार पल्योपमका असंख्यातवां भाग हैं। कारण इसका सुगम है।

संज्ञी पंचेन्द्रिय अपर्याप्तकके संक्लेश-विशुद्धिस्थान असंख्यातगुणे हैं ॥ ६३ ॥

क्योंकि, जाति भेरसे संस्थातगुणे स्थितिबन्धस्थानोंमें संक्लेश विशुद्धिस्थानोंके असंस्थातगुणे होनेमें कोई विरोध नहीं है। शेष कथन सुगम है।

संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्तकके संक्लेश-विशुद्धिस्थान असंख्यातगुणे हैं ॥ ६४ ॥

को गुणगारो ? पिठदोवमस्स असंखेजिदिभागो । सेसं सुगमं । बध्यते इति बन्धः, स्थितिश्चासौ बन्धश्च स्थितिबन्धः, तस्य स्थानमवस्थाविशेषः स्थितिबंधस्थानम । एदमत्थपदमस्सिदृण परूवणद्वमुविरमसुत्तकलाओ आगदो

सव्वत्थोवो संजदस्स जहणाओ द्विदिबंधों ॥ ६५॥

जहण्णुक्कस्सिट्टिदिपरूवणा किमद्रमागदा ? द्विदिबंधद्वाणाणि एत्तियाणि होति ति पुन्वं परूविदाणि । संपिह तत्य एगेगद्विदिबंधद्वाणमेत्तिए समण् घेतूण होदि ति परूवणद्वमागदा । एत्य जहण्णुक्कस्सिट्टिदिपरूवणाए संतपमाणाणियोगदारे मोतूण अप्पाबहुगं चेव किमद्वं परूविदं ? ण एस दोमो, परूवणा-पमाणाविणाभाविअपाबहुअं ति कहु तदपरूवणादो । तम्हा अप्पाबहुअंतन्भ्रदपरूवणा-पमाणाणि वत्तइस्सामो । तं जहा—चोद्दसण्हं जीवसमासाणमित्य जहण्णुक्कस्सिट्टिदीयो । परूवणा गदा ।

चदुण्हं पि एइंदियाणं मोहजहण्णहिदी सागरोवमं पिलदोवमस्स असंखेबिदिभागेण ऊगयं । णाणावरणीय-दंसणावरणीय-वेयणीय-अंतराइयाणं जहण्णहिदी सागरोवमस्स

गुणकार क्या है ? गुणकार पत्योपमका असंख्यातवां भाग है। रोप कथन सुगम है। जो बांधा जाता है वह बन्ध है। स्थितिस्वरूप जो बन्ध वह स्थितिबन्ध। [इस प्रकार यहां कर्मधारयसमास है।] उसके स्थान अर्थात् अवस्थाविरोपका नाम स्थितिबन्धस्थान है। इस अर्थपदका आश्रय करके प्रद्भपण। करनेके लिये आगेका सूत्रकराप प्राप्त होता है—

संयत जीवका जवन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है।। ६५॥

शंका-जघन्य व उत्कृष्ट स्थितिकी प्ररूपणका अवतार किसलिये हुआ है ?

समाधान— स्थितियन्धस्थान इतने होते हैं, यह पूर्वमें कहा जा चुका है। अध उनमेंसे एक एक स्थितियन्धस्थान इतने समयोंको ग्रहण करके होता है, यह बतलानेके लिये इस प्रक्रपणाका अवतार हुआ है।

रांका—इस जबन्य-उन्हर्णस्थितिप्ररूपणामें सत् (प्ररूपणा) और प्रमाण अनु-अनुयोगद्वारोंको छोड़कर एक मात्र अल्पबहुत्वकी प्ररूपणा किसलिये की गई है ?

समाधान-च्यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, अल्पबहुत्व प्ररूपणा और प्रमाणका अविनाभावी है, ऐसा जानकर उन दोनों अनुयोगद्वारोंकी प्ररूपणा यहां नहीं की वर्ष है।

इसी कारण अल्पबहुत्वके अन्तर्गत होनेसे प्ररूपणा और प्रमाण अनुयोगद्वारोंका कथन करते हैं। यथा — चौदद्द जीवसमासोंके जघन्य व उत्कृष्ट स्थितियां हैं। प्ररूपणा समाप्त हुई।

चारों ही एकेन्द्रियोंके मोहकी जधन्य स्थिति पत्योपमके असंख्यातवें भागसे हीन एक सागरोपम प्रमाण है। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय और अन्तरायकी जघन्य

१ तत्र स्क्मसांपरायस्य जघन्यस्थितिबन्धः सर्वस्तोकः (१)। क. प्र. (मलय) १,८०-८१. २ अप्रती 'पमाणविणाभावि 'इति पाठः।

तिण्णि-सत्तभागा पिटदोवमस्स असंखेबिदभागेण ऊणया । णामा-गोदाणं [ जहण्णिहिदी ] सागरोवमस्स बे-सत्तभागा पिटदोवमस्स असंखेबिदभागेण ऊणया । आउअस्स जहण्णिहिदी खुद्दाभवग्गहणंै ।

एदेसिमुक्कस्सिट्टिदिपमाणं उच्चदे । तं जहाँ—मोहणीयस्स एगं सागरोवमं [१] णाणावरणीय-दंसणावरणीय-वेदणीय-अंतराइयाणं सागरोवमस्स तिण्णि-सत्त भागा पिडवुण्णा [३।७] णामा-गोदाणं बे-सत्त भागा पिडवुण्णा [२।७] । णविर सुहुमेइंदियपजत्ता-पजत्त-बादरेइंदियअपजत्ताणमुक्कस्सिट्टिदिवंधो बादरेइंदियपजत्तस्सुक्कस्सिट्टिदिवंधोदो पिलेदोव-मस्स असंखेजदिभागेण ऊणो। आउअस्स उक्कस्सओ द्विदिवंधो पुन्वकोडी सग-सगउक्कस्सा-बाहाए अहिया।

स्थिति पल्योपमके असंख्यातवें भागसे हीन एक सागरोपमके सात भागोंमेंसे तीन भाग (है) प्रमाण है। नाम और गोत्रकी जघन्य स्थिति पल्योपमके असंख्यातवें भागसे हीन एक सागरोपमके सात भागोंमें दो भाग (है) प्रमाण है। आयुकी जघन्य स्थिति अद्भिष्म प्रमाण है।

अब इन चारों एकेन्द्रियोंके उत्कृष्ट स्थितिका प्रमाण कहते हैं। यथा — मोहनीयकी उत्कृष्ट स्थिति एक (१) सागरोपम प्रमाण है। झानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय और अन्तरायकी उत्कृष्ट स्थिति एक सामरोपमके सात भागोंमेंसे परिपूर्ण तीन है प्रमाण हैं।

विशेषार्थ एकेन्द्रियसे लेकर असंबी पंचेन्द्रिय पर्यन्त जीवोंके आयुको छोड़कर शेष ब्रानावरणादि कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थिति मोहनीयके आधारसे निम्न प्रकार त्रैराशिकके द्वारा निकाली जाती है —यदि सत्तर कोड़ाकोड़ि सागरोपम प्रमाण उत्कृष्ट स्थितिवाले मोहनीय (मिथ्यात्व) कर्मकी उत्कृष्ट स्थिति एकेन्द्रियके एक सागर प्रमाण बंधती है तो उसके तीस कोड़कोड़ी सागरोपम प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति वाले ब्रानावरणीय कर्मकी कितनी उत्कृष्ट बंधेगी, ३० को. को. सा. ×१ = असागरोपम। इसी प्रकारसे द्वीन्द्रियादि जीवोंके ७० को. को. सा.

भी समझना चाहिये। मोदनीयकी उत्कृष्ट स्थितिका द्वीन्द्रियके २५ सागरोपम, त्रीन्द्रियके ५० सा. चतुरिन्द्रयके १०० सा. और असंश्ली पंचेन्द्रियके १००० सा. प्रमाण बंध है।

नाम व गोत्रकी उत्कृष्ट स्थिति सागरोपम सात भागोंमेंसे परिपूर्ण दो भाग 
ि २० को. सा. × १ = है सा. प्रमाण है। विशेष इतना है कि सूक्ष्म पकेन्द्रिय पर्याप्त अपर्याप्त तथा बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्त के उत्कृष्ट स्थितिबन्ध बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तक के उत्कृष्ट स्थितिबन्ध बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तक के उत्कृष्ट स्थितिबन्ध की अपेक्षा पत्योपमके असंख्यातवें भागसे हीन होता है। आयुका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध अपनी अपनी उक्कष्ट आबाधासे अधिक एक पूर्वकोटि प्रमाण है।

१ तिर्यगायुषो मनुष्यायुषश्च जघन्या स्थितिः क्षुल्लकभवः । तस्य कि मानमिति चेदुच्यते-आविलकानां द्वे शते पर्यचशदिषके । क. प्र. (मलय.) १, ७८. २. ताप्रतौ 'एदेसिमुक्स्सिट्टिदिपमाणं उच्चदे । तं जहां 'इत्येतावानयं पाठस्त्रुटितो जातः । ३. आ-काप्रस्योः 'पञ्चत्तस्युक्कस्सबंघो', ताप्रतौ 'पञ्चत्तकस्सिट्टिदंघंघो' इति पाठः ।

बेइंदियादि जाव असण्णिपंचिंदियो ति जहाक्सेण मोहणीयस्स जहण्णञो द्विदिबंधो पणुवीससागरोवमाणिः, पण्णासंसागरोवमाणि, सागरोवमसदं, सागरोवमसहस्सं पिटदोवमस्स संखेजदिभागेणै ऊणयं । णाणावरणादिचदुण्हं कम्माणमेवं चेव वत्तव्वं । णवरि पणुवीस. पण्णास-सद-सहस्ससागरोवमाणं तिण्णिसत्त भागा पलिदोवमस्य संखेबदिभागेण ऊणया। एवं णामा-गोदाणं। णवरि बे-सत्त भागा ति वर्त्तैव्वं। आउअस्स जहण्णद्विदिवंधो खुदाभव-ग्गहणं जहण्णाबाहाए अन्भहियं।

उक्कस्सिट्टिविंधो बेइंदिएस मोहणीयस्स पण्वीसं सागरोवमाणि । चदुण्णं कम्माणं पणुवीससागरोवमाणं तिण्णि-सत्त भागा । णामा-गोदाणं पणुवीससागरोवमाणं बे-सत्त भागा २५-१०।५।७; ७।१।७ । आउअस्स उक्कस्सहिदी पुव्वकोडी । तेइंदि-यस्स जहाकमेण पण्णासैसागरोवमाणं सत्त-सत्त भागा तिण्णि-सत्त भागा बे-सत्त भागा उक्कस्सद्भिदी होदि ५०-२१।३।७: १४।२।७। आउअस्स पुव्यकोडी । चउरिंदि-

द्वीन्द्रियसे लेकर असंबी पंचेन्द्रिय तक यथाक्रमसे मोहनीयका जघन्य स्थितिबन्ध पर्योपमके संख्यातवें भावसे हीन पच्चीस सागरोपम, पचास सागरोपम, सौ सागरोपम और हजार सागरोपम प्रमाण होता है। ज्ञानावरणादि चार कर्मोंकी जधन्य स्थितिबन्धका भी कथन इसी प्रकारसे करना चाहिये। विशेष इतना है कि उनका जघन्य स्थितिबन्ध द्वीन्द्रियादिकोंके क्रमशः परुशेपमके संख्यातवें भागसे हीन पञ्चीस, पञ्चास, सौ और हजार सागरोपमोंके तीन सात भाग ( है ) प्रमाण होता है ि २५×३, ५०×३, १००×३; १०००× व सा. ]। इसी प्रकार नाम व गोत्र कर्मके भी कहना चाहिये। विशेष इतना है कि यहां दो सात भाग कहना चाहिये [२५×३, ५०×३, १००×३, १०००×३ सागरोपम (पल्पोपमके संख्यातवें भागसे हीन)। आयुका जघन्य स्थितिबन्ध जघन्य आबाधासे सहित अद्भवप्रहण प्रमाण है।

द्वीन्द्रिय जीवोंमें मोहनीयका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध पच्चीस सागरीपम प्रमाण होता है। चार कर्मोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध पच्चीस सागरोपमोंके तीन सात (है) भाग प्रमाण होता है — २० को. सा. × २५ =३×३५ =१०५ ] सागरोपम । नाम गोत्रका उत्हृह स्थितबन्ध पच्चीस सागरोपमोंके दो सात ( है ) भाग प्रमाण होता है-२० को. सा. ४२५ =४२५ =७ सागरोपम । आयुका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध एक पूर्वकोटि

प्रमाण होता है।

त्रीन्द्रिय जीवके मोहनीय, शानावरणादिक एवं नाम-गोत्र कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थिति क्रमशः पचास सागरोपमें के सात-सात भाग ( 🖁 ), तीन सात भाग ( 🖁 ) और रो सात भाग ( है ) प्रमाण है—५०×७=५०; ५०×३=२१३, ५०×३=१४३। आयुकी उत्कृष्ट स्थिति एक पूर्वकोटि प्रमाण होती है।

१ प्रतिषु 'पण्णारस' इति पाठः । २ प्रतिषु 'असंखेजदिभागेण ' इति पाठः । ३ एयं पणकदि पणं सयं सहस्यं च मिच्छवरबंघो । इगिविगलाणं अवरं पछासंख्ण-संख्णं ॥ जदि सचरिस्स एत्तियमेतं किं होदि तीसियादीण । इदि संपाते सेसाणं इगि विगलेस उभयिति ॥ गो क. १४५. ४ प. खं. पू. ६ पृ. १९५.

एसु सागरोवमसदस्स सत्त-सत्त भागा तिण्णिसत्त भागा बे-सत्त भागा पिडवुण्णा १००- ४२।६।७; २८।४।७। आउअस्स पुन्वकोडी । असण्णिपंचिदिएसु सागरोवमसहस्सस्स सत्त-सत्त भागा तिण्णि-सत्त भागा बे-सत्त भागा उक्कस्सिट्टिदिबंधो १०००-४२८ । ४।७; २८५।५।७। आउअस्स उक्कस्सओ द्विदिबंधो पिठदोवमस्स असंखेबिदिभागों। सण्णिपंचिदियअपन्नत्तयस्स सत्तण्णं कम्माण्णं जहण्णिट्टिदिबंधो उक्कस्सिट्टिदिबंधो च अंतो कोडाकोडीए । सण्णिपंचिदियपजत्तयस्स वेयणीयस्स जहण्णिट्टिदिबंधो बारस मुहुत्ता । णामागोदाणमद्वमुहुत्ता । सेसाणं कम्माणं भिण्णमुहुत्तं । उक्कस्सिट्टिदिबंधो मोहणीयस्स सत्तरि, चदुण्णं कम्माणं तीसं, णामागोदाणं बीसं सागरोवमकोडीयो । आउअस्स तेनीसं सागरोवमाणि सादिरेयाणि । एवं पमाणपरूवणा गदा ।

संपहि एदेसिं द्विदिबंधद्वाणाणं अप्पाबहुगं उच्चदे । तं जहा—सव्वत्थोवो संजदस्स जहण्णद्विदिबंधो । एत्थ सुहुमसांपराइयसुद्धिसंजदस्स चरिमद्विदिबंधो जहण्णो ति घेत्तव्वो।

चतुरिन्द्रिय जीवोंमें मोहनीय, ज्ञानावरणादिक एवं नाम गोत्र कर्मोंका उत्ह्रष्ट स्थिति-बन्ध सौ सागरोपमोंके सात सात भाग, तीन-सात भाग और दो-सात भाग प्रमाण होता है --१००, ४२६, २८६। आयुका उत्ह्रष्ट स्थितिबन्ध एक पूर्वकोटि प्रमाण होता है।

असंजी पंचेन्द्रिय जीवोंमें उपर्युक्त कर्मोंका उत्कृष्ट स्थितवन्य क्रमशः एक हजार सागरोपमोंके सात-सात भाग, तीन-सात भाग और दो-सात भाग प्रमाण होता है— १०००, ५२८%, २८५%। आयुका उत्कृष्ट स्थितवन्ध पत्योपमके असंख्यातवें भाग प्रमाण होता है।

संज्ञी पंचेन्द्रिय अर्थाप्तक जीवके आयुके विना सात कर्मोंका जबन्य स्थितिबन्ध और उत्कृष्ट स्थितिबन्ध अन्तः कोड़ाकोड़ि सागरीपम प्रमाण होता है। संक्षी पंचेन्द्रिय पर्याप्तकके वेदनीयका जघन्य स्थितिबन्ध बारह मुहूर्त प्रमाण होता है। नाम एवं गोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध असके आठ अन्तर्मुहूर्त प्रमाण होता है। शेष कर्मोंका जघन्य स्थितिबन्ध उसके अन्तर्मुहूर्त प्रमाण होता है। उक्त जीवके मोहनीयका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सत्तर कोड़ाकोडि सागरीपम, ज्ञानावरणादि चार कर्मोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध तीस कोड़ाकोडि सागरीपम और नाम व गोत्रका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध बीस कोडाकोड़ि सागरीपम प्रमाण होता है। इस प्रकार प्रमाणवक्षपणा समाप्त हुई।

अब इन स्थितिबन्धस्थानोंके अल्पबहुत्वको कहते हैं। यथा—संयतका जधन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। यहां सूक्ष्मसाम्परायिक शुद्धिसंयतके अन्तिम स्थितिबन्धको जधन्य प्रहुण करना चाहिये।

१ आउचउनकुक्कोसो पछासंखेजमागममणेसु । सेशाण पुट्वकोडी साउतिभागो आबाहा सि ॥ क. प्र. १, ७४. २ अ-आ-का-प्रतिषु 'हिदिबंबहाणं ' इति पाठः । उवरि किण्ण घेष्पदे ? ण, तत्थ कसायाभावेण द्विदिबंधाभावादो । खीणकसाए वि एगसमइया द्विदी अंतोमुहुत्तमेत्तसुहुमसांपराइयचरिमद्विदिवंधादो असंखेजगुणहीणा ठन्भदि । सा किण्ण घेष्पदे ? ण, बिदियादिसमएसु अवद्वाणस्स द्विदि त्ति ववण्मादो । ण च उप्पत्तिकाले द्विदी होदि. विरोहादो ।

### बादरेइंदियपञ्जत्तयस्स जहण्णओ द्विदिबंधो असंखेज्जगुणो ॥ ६६॥

को गुणगारो १ पिठदोवमस्स असंखेबिदभागो । कुदो १ अंतोमुहुत्तमेत्तसंजदजहण्ण-द्विदिबंधेण पिठदोवमस्स असंखेबिदभागेण्रणसागरोवममेत्तबादरेइंदियपब्रत्तजहण्णद्विदिबंधे भागे हिदे पिठदोवमस्स असंखेबिदभागुवरुंभादो ।

### सुहुमेइंदियपज्जत्तयस्स जहण्णओ ट्विदिबंधो विसेसाहियो ॥ ६७ ॥

केत्तियमेत्तेण ? पिटावमस्स असंखेबदिभागमेत्तेण ।

## बादरेइंदियअपत्तज्जयस्स जहण्णओ ट्विदिबंधो विसेसाहिओ ॥ ६८ ॥

रांका—इससे ऊपरके स्थितिबन्धको जबन्य स्वरूपसे क्यों नहीं ग्रहण करते ? समाधान—नहीं, क्योंकि ऊपर कपायका अभाव होनेसे स्थितिबन्धका अस्तित्व भी नहीं है।

शंका—क्षीणकषाय गुणस्थानमें भी एक समयवाली स्थिति सक्ष्मसाम्परायिकके अन्तर्भुद्धते मात्र अन्तिम स्थितिबन्धकी अपेक्षा असंख्यातगुणी हीन पायी जाती है। उसका प्रहण क्यों नहीं करते ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, द्वितीयादि समर्योग्नें स्थित रहनेका नाम स्थिति है। उत्पत्ति समयमें कहीं स्थिति नहीं होती, क्योंकि, वैसा होनेमें विरोध है। उससे बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकका जघन्य स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा है।। ६६॥

गुणकार क्या है ? गुणकार पत्नोपमका असंख्यातवां भाग है, क्योंकि, संयतके अन्तर्भुद्धतं परिमित स्थितिबन्धका बादर एकेन्द्रिय पर्यापकके पत्योपमके असंख्यातमें भागसे हीन सागरोपम प्रमाण जघन्य स्थितिबन्धमें भाग देनेपर पत्योपमका असंख्यातवां भाग पाया जाता है।

उससे मृक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तकका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है ॥ ६७ ॥ वह कितने प्रमाणसे अधिक है ? पच्योपमके असंख्यातवें भाग मात्रसे वह अधिक है उससे बादर एकेन्द्रिय अपर्यातकका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है ॥ ६८ ॥

१ ततो बादरपर्याप्तकस्य जघन्यः स्थितिबन्धोऽसंखेयगुणः (२)। क. प्र. (मलय,) १,८०-८१. (अतोऽग्रे वस्यमाणिमदं मर्वमेवाल्पबहुरवमत्र यथाकमं षट्त्रिशत्यवेपुपलम्यते).

केत्तियमेतो विसेसो १ पिठदोवमस्स असंखेजदिभागपमाणवीचारहाणमेतो । सुहुमेइंदियअपज्जत्तयस्स जहण्णओ हिदिबंधो विसेसाहिओ ॥ ६९ ॥

केत्तियमेत्तो विसेसो ? बादरेइंदियअपजत्तयस्स जहण्णद्विदिबंधादो सुहुमेइंदिय-अपजत्तयस्स हेट्रिमवीचारद्वाणमेत्तो ।

# तस्सेव अपज्जत्तयस्स उक्कस्सओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ ॥ ७० ॥

केत्तियमेत्तो ।विसेसो ? सुहुमेइंदियअपजत्तयस्स वीचारहाणमेत्तो ।

#### बादरेइंदियअपज्जत्तयस्स उक्कस्सओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ ॥ ७१ ॥

केत्तियमेत्तो विसेसो ? सुहुमेइंदियअपजत्तयस्स उक्कस्सिट्टिदिबंधादो उवरिमबादरे-इंदियअपजत्तवीचारद्वाणमेत्तो ।

## सुहुमेइंदियपज्जत्तयस्स उक्तस्सओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ ॥ ७२ ॥

केतियमेतेण ? वादरेइंदियअपज्ञत्त-उक्कस्मद्विदिवंधादो उवरिमेण बादरेइंदियअपज्जत-

विशेष कितना है? वह पल्योपमके असंख्यातवें भाग प्रमाण वीचारस्थानके बरादर है।

उससे मध्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तकका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है ॥ ६९ ॥ विशेष कितना है श वह बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके जघन्य स्थितिबन्धसे सुक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्त सम्बन्धी नीचेके वीचारस्थानके बराबर है।

उसी अपर्याप्तकका उत्कृष्ट, स्थितिबन्ध विशेष अधिक है ॥ ७० ॥

विशेषका प्रमाण कितना है ? सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्यासकके वीचारस्थानके बराबर है। बादर एकेन्द्रिय अपर्यासकका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है।। ७१।।

विशेष कितना है ? वह स्र्क्षम एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके उत्कृष्ट स्थितिबन्धसे ऊपरके बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तके वीचारस्थानके बराबर है।

सक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तकका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है ॥ ७२ ॥ वह कितने प्रमाणसे अधिक है १ वह बाक्ष्य एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके उत्कृष्ट स्थिति-

१ ताप्रतौ 'केत्तिओ ' इति पाठः।

वीचारद्वाणेहिंतो संखेजगुणेण सुहुमेइंदियपजत्तयस्स वीचारद्वाणेण पिट्रदोवमस्स असं-खेजदिभागमेत्तेण।

#### बादरेइंदियपञ्जत्तयस्स उक्कस्सओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ ॥ ७३ ॥

सुहुमेइंदियपजत्तयस्स उक्कस्सिट्टिदिबंधादो उविरमिहि पिट्टोवमस्स असंखेजदिभाग-मेत्तबादरेइंदियपजत्तवीचारहाणेहि विसेसाहिओ ।

### बीइंदियपञ्जत्तयस्म जहण्णओ द्विदिबंधो संखेजजगुणो ॥ ७४॥

को गुणगारो ? किंचूणपणुवीसरूवाणि । सेसं सुगमं ।

# तस्सेव अपज्जत्तयस्स जहण्णओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ ॥ ७५ ॥

बीइंदियअपजत्तजहण्णद्विदिबंधादो हेट्टा पिलदोवमस्स संखेजदिभागमेत्तवीच।र-ट्टाणाणि ओसरिय बीइंदियपजत्तयस्स जहण्णद्विदिबंधस्य अवट्टाणादो ।

#### तस्सेव अपज्जत्तयस्स उनकस्सओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ ॥ ७६ ॥

सगजहण्णद्विदिबंधादो पिट्योवमस्स संखेबिदभागमेत्तवीचाग्द्वाणाणि उवरि चिडय सगुक्कस्सद्विदिबंधसमुष्पत्तीदो ।

बन्धसे ऊपरके बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तके वीचारस्थानसे संख्यातगुणे व पत्योपमके असंख्यातवें भाग प्रमाण सक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तकके वीचारस्थानसे अधिक है।

बादर एकेन्द्रिय पर्यासकका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है ॥ ७३॥

वह सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तकके उत्क्रप्ट स्थितिबन्धसे ऊपर पल्योपमके असंख्यातवें भाग मात्र बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तके वीचार स्थानोंसे विशेष अधिक है।

द्वीन्द्रिय पर्याप्तकका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है ॥ ७४ ॥

गुणकार क्या है ? गुणकार कुछ कम पच्चीस रूप हैं। शेष कथन सुगम है। उसी अपर्याप्तकका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है॥ ७५॥

क्योंकि, द्वीन्द्रिय अपर्याप्तकके जघन्य स्थितिबन्धसे नीचे पल्योपमके संख्यातचें भाग मात्र वीचारस्थान हटकर द्वीन्द्रिय पर्याप्तकका जघन्य स्थितिबन्ध अवस्थित है।

उसी अपर्याप्तकका उत्क्रष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है।। ७६।।

क्योंकि, अपने जघन्य स्थितिबन्धसे पत्योपमके संख्यातवें भाग मात्र वीचारस्थान ऊपर चढ़कर अपना उत्कृष्ट स्थितिबन्ध उत्पन्न होता है।

# तस्सेव पञ्जत्तयस्स उक्कसओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ ॥७७॥

बीइंदियपजत्तयस्य उक्कस्सिट्टिबंधादो पिठदोवमस्स संखेजदिभागमेत्तिद्विबंध-द्वाणाणि उवरि अन्भुस्सिरिङ्ण बीइंदियपजत्तयस्स उक्कस्सिट्टिवंधावद्वाणादो ।

## तीइंदियपज्जत्तयस्स जहण्णओ ट्टिदिबंधो विसेसाहिओं ।। ७८ ॥

कतियमेत्तो विमेसो १ पिठदोवमस्स संखेबदिभागेणृणपणुवीससागरोवममेत्तो ।

#### तीइंदियअपज्जत्तयस्म जहण्णओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ ॥ ७९ ॥

केतियमेतेण ? पिठदोवमस्स संखेजदिभागमेतेण । कुदो ? तीइंदियअपजनजहण्ण-द्विदिवंधादो पिठदोवमस्स संखेजदिभागमेत्तद्विदिवंधद्वाणाणि हेट्टा ओसरियूण तीइंदिय-पजत्तयस्स जहण्णद्विदिवंधावद्वाणादो ।

# तस्सेव उक्कस्सद्विदिबंधो विसेसाहिओ ॥ ८० ॥

केत्तियमेत्तेण ? पिठदोवमस्स संखेबदिभागपमाणसगवीचारहाणमेत्तेण ।

#### तीइंदियवज्जत्तयस्स उक्कस्सओ हिदिबंधो विसेसाहिओ ॥ ८१॥

उसी पर्यासकका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है।। ७७॥

पर्योकि, झीन्द्रिय पर्याप्तकके उत्कृष्ट स्थितिबन्धसे पल्योपमके संख्यातवे भाग माभ स्थितिबन्धस्थान ऊपर जाकर झीन्द्रिय पर्याप्तकका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध अवस्थित है।

त्रीन्द्रिय पर्याप्तकका जवन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है ॥ ७८ ॥

विशेषका प्रमाण कितना है ? उसका प्रमाण पत्योपमके संख्यातवें भागसे हीन पच्चीस सागरोपम प्रमाण है।

त्रीन्द्रिय अपर्याप्तकका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है ॥ ७९ ॥

कितने मात्रसे वह विशेष अधिक है ? वह पर्योगमके संख्यातवें भाग मात्रसे अधिक है, क्योंकि, श्रीन्द्रिय अपर्याप्तकके जघन्य स्थितिबन्धसे पत्योपमके संख्यातवें भाग मात्र स्थितिबन्धस्थान नीचे जाकर त्रीन्द्रिय पर्याप्तकका जघन्य स्थितिबन्ध अवस्थित है।

उसीका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है ॥ ८० ॥

वह कितने प्रमाणसे अधिक है? वह पत्योपमके संख्यातवें भाग मात्र अपने बीचारस्थानोंके प्रमाणसे अधिक है।

त्रीन्द्रिय पर्याप्तकका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है ॥ ८१ ॥

१ ततोऽपि पर्याप्तत्रीन्द्रियस्य जधन्यः स्थितिबन्धः संख्येयगुणः (१४)। क. प्र. (मलय.) १, ८०-८१.

तीइंदियअपजन्तयस्स उक्कस्सिद्धिदीदो उविरमतेइंदियपजनवीचारहाणेहि पिलदोवमस्स संखेजदिभागमेत्तेहि विसेसाहिओ ।

#### चउरिंदियपञ्जत्तयस्म जहण्णओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ ॥ ८२ ॥

केतियमेत्रो विसेसो ? पठिदोवमस्स संखेजदिभागेणूणपण्णाससागरोवममेत्रो ।

#### तस्सेव अपज्जत्तयस्स जहण्णओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ ॥ ८३॥

केत्तियमेतो विमेसो ? पिलदोवमस्स संखेजिदिभागमेत्तो । कुदो ? चउरिंदियअपजत्त-जहण्णिद्विदिबंधादो हेद्वी पिलदोवमस्स संखेजिदिभागमेत्तिद्विदिबंधद्वाणाणि चउरिंदियअपजत-द्विदिबंधद्वाणेहिंतो संखेजगुणाणि ओसरिय चउरिंदियपजत्तजहण्णिद्विदेबंधावद्वाणादो ।

# तस्तेव अपज्जत्तयस्स उक्कस्सओ हिदिबंधो विसेसाहिओ ॥ ८४॥

केतियमेतो विसेसो ? पिठदोवमस्स संखेबदिभागमेतो ।

# तस्मेव पज्जतयस्म उक्कस्मओ हिदिबंधो विसेसाहिओ ॥ ८५॥

वह त्रीन्द्रिय अपर्यक्षिकके उत्कृष्ट स्थितिबन्धसे ऊपरके परयोपमके संख्यातवें भाग मात्र पकेन्द्रियके बीच।रस्थानोंसे विशेष अधिक है।

चतुरिन्द्रिय पर्याप्तकका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है ॥ ८२ ॥

विशेषका प्रमाण कितना है? उतका प्रमाण पत्थोपमके संक्यातवें भागसे शिक प्रचास सागरोपम है।

उसी अपर्यासकका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है ॥ ८३ ॥

विशेषका प्रमाण कितना है ! उसका प्रमाण पर्योपमका संख्यातयां भाग है, क्यों कि चतुरिन्द्रिय अपर्याप्तकके ज्ञान्य स्थितिबन्धसे नीचे पर्योपमके संख्यातचे भाग मात्र होकर चतुरिन्द्रिय अपर्याप्तकके स्थितिबन्धस्थानोंसे संख्यातगुणे स्थितिबन्धस्थान हटकर चतुरिन्द्रिय पर्याप्तकका ज्ञान्य स्थितिबन्ध अवस्थित है।

उसी अपर्यातकका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। ८४॥ विशेषका प्रमाण कितना है? वह पच्योपमके संख्यातवें भाग प्रमाण है। उसी पर्यातकका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है॥ ८५॥

१ ताप्रती 'हेडिम ' इति पाठः। २ अ-आ-का-प्रतिषु 'तस्तेव उक्कस्सओ ' इति पाडः। इ. ११-३०.

केत्तियमेत्तेण ? चउरिंदियअपजत्तिहिदंषंधहाणेहिंतो संखेजगुणेण चउरिंदियअपजत्त-उक्कस्सिहिदिबंधादो उबरिमेण चउरिंदियपजत्तवीचारहाणमेत्तेण विसेसाहिओ ।

# असण्णिपंचिंदियपज्जत्तयस्य जहण्णओ द्विदिबंधो संखेज्जगुणो ॥ ८६॥

को गुणगारो ? संखेजा समया । कारणं सुगमं । तस्सेव अपज्जत्तयस्स जहण्णओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ ।। ८७ ॥

केतियमेत्तो विसेसो ? पिट्टोवमस्स संखेबिदभागमेती । तस्सेव अपज्जत्तयस्स उक्कस्सओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ ॥ ८८॥

केतियमेत्तो विसेसो ? सगवीचारहाणमेतो ।

तस्सेव पञ्जत्तयस्स उक्कस्सओ हिदिबंधो विसेसाहिओ ॥ ८९॥

केत्तियमेत्तो विसेसो ? पिट्टोवमस्स संखेबदिभागमेत्तो ।

संजदस्स उक्कस्सओ द्विदिबंधो संखज्जगुणो ॥ ९०॥

षह कितने प्रमाणसे अधिक है ? वह चतुरिन्द्रिय अपर्याप्तकके स्थितिबन्धस्थानोंसे संब्यातगुणे ऐसे चतुरिन्द्रिय अपर्याप्तके उत्कृष्ट स्थितिबन्धसे उत्परके चतुरिन्द्रिय पर्याप्तके बीबारस्थानप्रमाणसे विशेष अधिक है।

असंज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्तकका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है।। ८६।।
गुणकार क्या है ! गुणकार संख्यात समय हैं। इसका कारण सुगम है।
उसी अपर्याप्तकका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है।। ८७॥।
बिशेष कितना है ! बह पत्योपमके संख्यातवें भाग प्रमाण हैं।
उसी अपर्याप्तकका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है।। ८८॥।
बिशेष कितना है ! वह अपने बीचारस्थानके बराबर है।
उसीके पर्याप्तकका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है।। ८९॥।
बिशेष कितना है ! वह पत्योपमके संख्यातवें भाग प्रमाण है।
संयतका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है।। ९०॥

१ कापती 'सगवीचारहाणमेत्तो ' इति पाठः । २ अ-आ-का-प्रतिषु 'पञ्जत्तयस्त ' हति पाठः ।

को गुणगारो ? संखेजा समया । कुदो ? सागरोवमसहस्सेण अंतोकोडाकोडीए ओवट्टिदाए संखेजसमओवळंभादो ।

#### संजदासंजदस्स जहण्णओ द्विदिबंधो संखेडजगुणो ॥ ९१ ॥

कुदो मिच्छत्ताहिमुहचरिमसमयपमत्तैसंजदुक्कस्सिद्धिदंबंधादो वि संजदासंजदजहण्ण-द्विदिबंधो संखेजगुणो ति १ ण, देसघादिसंजठणोदयं पेक्खिन् सव्वघादिपच्चक्खाणो-दयस्स अणंतगुणत्तादो । ण च कारणे थोवे संते कज्जस्स बहुत्तं संभवइ, विरोहादो ।

#### तस्सेव उक्कस्सओ द्विदिबंधो संखेज्जगुणो ॥ ९२ ॥

कुदो ? मिन्छताहिमुहचरिमसमयसंजदासंजदउक्कस्सिट्टिदिबंधग्गहणादो ।

# असंजदसम्मादिद्विपज्जत्तयस्स जहण्णओ द्विदिवंधो संखेज्जगुणो ॥ ९३ ॥

कुदो ? उदयगदपचक्खाणादो तस्सेव गदअपचक्खाणस्स अणंतगुणत्तादो । तस्सेव अपज्जत्तयस्स जहण्णओ द्विदिबंधो संखेज्जगुणो ॥ ९४ ॥

गुणकार क्या है ? गुणकार संख्यात समय हैं, क्योंकि, हजार सागरोपमींका अन्तः कोडाकोडिमें भाग देनेपर संख्यात समय प्राप्त होते हैं।

संयतासंयतका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है ॥ ९१ ॥

शंका—मिध्यात्वके अभिमुख हुए अन्तिम समयवर्ती प्रमससंयतके उत्कृष्ट स्थितिबन्धसे भी संयतासंयत जीवका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा क्यों है ?

समाधान--नहीं, क्योंकि देशधाती संज्यलन कपायके उदयकी अपेक्षा सर्वधाती प्रत्याख्यानावरण कषायका उदय अनन्तगुणा है। और कारणके स्तोक होनेपर कार्यका आधिक्य सम्भव नहीं है, क्योंकि, वैसा होनेमें विरोध है।

उक्त जीवका ही उत्कृष्ट स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है ॥ ९२ ॥

कारण कि यहां मिथ्यात्वके अभिमुख हुए अन्तिम समयवर्ती संयतासंयतके उत्हर स्थितिबन्धका ग्रहण किया गया है।

असंयत सम्यन्दृष्टि पर्याप्तकका जधन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है ॥ ९३ ॥

कारण कि उसके प्रत्याख्यानावरणके उदयकी अपेक्षा अप्रत्याख्यानावरणका उदय अनन्तगुणा है।

उसीके अपर्याप्तकका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है ॥ ९४ ॥

१ अ-आ-का प्रतिषु 'समयपत्त ' इति पाठः ।

कुदो ? अपजनकाले अइविसोहीएँ द्विदिवंधापसरणिमिताए अभावादो । तस्सेव अपज्जत्तयस्स उक्कस्सओ द्विदिवंधो संखेजजगुणो ॥ ९५ ॥

अपजत्तकाले सन्विविसुद्धेण असंजदसम्मादिष्टिणा बज्झमाणि हिदिबंधादो अपजत्तकाले चेव असंजदसम्मादिष्टिणा सन्वुक्क हैसंकिलेसेण बज्झमाणि हिदीए संखे अगुणतं पिड विरोहा भावादो ।

#### तस्सेव पञ्जत्तयस्स उक्कस्सओ हिदिबंधो संखेडजगुणो ॥ ९६ ॥

कुदो ? अपज्ञत्तअसंजदसम्मादिष्टिसन्बुक्षद्टसंकिलेसादो पज्जत्तअसंजदसम्मादिष्टिसन्बु-क्षद्वसंकिलेसस्स अणंतगुणतुवलंभादो ।

# सिणिमिन्छाइद्दिपंचिंदियपज्जत्तयस्स जहण्णओ द्दिदिबंधो संखेज्जगुणो ॥ ९७ ॥

कुदो ? असंजदमम्मादिष्टिस्स सन्त्रुक्टहसंकिलेसादो सण्णिमच्छाइद्विपंचिंदियपञ्जत-सन्त्रजहण्णसंकिलेसस्स अणंतगुणत्त्रवलंभादो, संकिलेसवङ्गीए द्विदिवंधवङ्गिणिमित्ततादो ।

क्योंकि, अपर्याप्तकालमें स्थितिबन्धापसरणमें निमित्तभूत अतिशय विद्युद्धिका अभाव है।

उसीके अपर्याप्तकका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है ॥ ९५ ॥

क्योंकि, अपर्याप्तकालमें सर्वविशुद्ध असंख्यात सम्यग्दिष्ट जीवके द्वारा बांधे जानेवाले स्थितिबन्धकी अपेक्षा अपर्याप्तकालमें ही सर्वोत्हप्ट संक्लेशसे संयुक्त असंयत सम्यग्दिके द्वारा बांधे जानेवाले स्थितिबन्धके संख्यातगुणे होनेमें कोई विरोध नहीं है।

उसीके पर्याप्तका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है ॥ ९६ ॥

इसका कारण यह है कि अपर्याप्त असंयद सम्यग्हिक सर्वोक्त संक्लेशकी अपेक्षा पर्याप्त असंयत सम्यग्हिका सर्वोत्कृष्ट संक्लेश अनन्तगुणा पाया जाता है।

संज्ञी मिथ्यादृष्टि पंचेन्द्रिय पर्याप्तकका जवन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है ॥ ९७ ॥

कारण कि असंयत सम्यग्दिके सर्वोत्कृष्ट संक्लेशकी अपेक्षा संबी पंचेन्द्रिय पर्याप्तकका सर्वज्ञघन्य संक्लेश अनन्तगुणा पाया जाता है, और संक्लेशकी वृद्धि ही स्थिति-बन्धवृद्धिका निमित्त है। अथवा, मिथ्यात्वके उदय वश असंयत सम्यग्दिके सर्वोत्कृष्ट

१ प्रतिपु ' अइसुद्धविसोहीए ' इति पाठः । २ अप्रतौ ' सव्युक्कस्स ' इति पाठः । ३ सन्नीपजन्तियरे अन्भितरओ य ( उ ) कोडिकोडीओ । ओधुक्कोसो सिन्नस्स होइ पज्जन्तगस्सेव ॥ क. प्र. १,८२

मिच्छत्तोदयणिमित्तेण वा असंजदसम्माइहिमन्तुकस्महिदिबंधादो संजमाहिमुह-चिमममय-मिच्छाइहिस्स जहण्णहिदिवंधो संखेजगुणो।

### तस्सेव अपज्जत्तयस्स जहण्णओ द्विदिबंधो संखेज्जगुणो ॥ ९८ ॥

कुदो ? संजमाहिमुहचरिमसमयमिन्छाइद्विमंकिलेसादो अपजत्तमिन्छाइद्विमव्वज-हण्णसंकिलेसस्स अणंतगुणत्त्वलंभादो ।

# तस्सेव अपञ्जत्तयस्स उक्कस्सओ द्विदिबंधो संखेज्जगुणो ॥ ९९ ॥

सुगममेदं ।

### तस्सेव पञ्जत्तयस्स उक्कस्सओ द्विदिवंधो संखेज्जगुणो ॥ १०० ॥

अपज्ञतकालसंकिलेसादो पज्ञत्तद्धाए सन्बुक्कस्समंकिलेसस्स अणंतगुणनुवलंभादो । एवं द्विदिबंधहाणपसृवणा ति समत्तमणियोगद्दारं ।

#### णिसेयपरूवणदाए तत्थ इमाणि दुवे अणियोगद्दाराणि अणंतरोवणिधा परंपरोवणिधा ॥ १०१ ॥

निषेचनं निषेकः, कम्मपरमाणुक्खंधणिक्वेवो णिमेगो णाम । तम्म प्रन्यणदाण् स्थितिबन्धकी अपेक्षा संयमके अभिमुख हुए अन्तिम समयवर्ती मिध्यादृष्टिका जञ्च स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है।

उमीके अपर्याप्तकका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है ॥ ९८ ॥

कारण कि संयमके अभिमुख हुए अन्तिम समयवता मिध्यादृष्टिके संक्लेशकी अपेक्षा अपर्याप्त मिध्यादृष्टिका सर्वजवन्य संक्लेश अनन्तगुणा पाया जाता है।

उसीके अपर्याप्तकका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है ॥ ९९ ॥

यह सूत्र सुगम है।

उसीके पर्याप्तकका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध मंख्यातगुणा है ॥ १०० ॥

कारण कि अपर्याप्तकालीन संक्लेशकी अपेक्षा पर्याप्तकालीन सर्वोत्कृष्ट संक्लेश अनन्तगुणा पाया जाता है।

इस प्रकार स्थितिबन्धस्थान प्ररूपणानुयोगद्वार समाप्त हुआ।

निषेकप्ररूपणामें ये दो अनुयोगद्वार हैं-अनन्तरोपनिधा और परम्परोपनिधा ॥१०१॥

' निषेचनं निषेकः ' इस निरुक्तिके अनुसार कर्मपरमाणुओंके स्कन्धोंके निक्षेपण करनेका नाम निषेक हैं। उसके हो अनुयोगद्वार हैं, क्योंकि, अनन्तर प्ररूपणा और दुवं अणियोगद्दाराणि होंति, अणंतर-परंपरपरूवणं मोत्तृण तदियपरूवणाए अभावादो !

अणंतरोवणिधाए पंचिंदियाणं सण्णीणं मिच्छाइद्वीणं पज्जत्त-याणं णाणावरणीय-दंसणावरणीय-वेयणीयअंतराइयाणं तिण्णिवास-सहस्साणि आवाधं मोत्तृण जं पढमसमए पदेसग्गं णिसित्तं तं बहुगं, जं विदियसमए पदेसग्गं णिसित्तं तं विसेसहीणं, जं तदियसमए पदेसग्गं णिसित्तं तं विसेसहीणं, एवं विसेसहीणं विसेसहीणं जाव उक्कस्सेण तीसं सागरोवमकोडीयो तिं।। १०२।।

विगलिंदियपडिसेहट्टं पंचिंदियणिंदेसो कदो । विगलिंदियपडिसेहो किमट्टं कीरदे ? तत्थ उक्कस्सिट्टिदीए उक्कस्माबाहाए च अभावादो । णिसेयपरूवणाए कीरमाणाए उक्कस्सिट्टिदिउक्कस्मावाहाणं च परूवणाए को एत्थ संबंधो ? ण केवलं एसा णिसेयपरूवणा चेव, किंतु उक्स्सिट्टिदि-उक्कस्सावाहा-णिसेगाणं च परूवणत्तादो । ट्टिदिबंधट्टाणपरूवणाए

#### परम्परा प्ररूपणाको छोड़कर तीसरी कोई प्ररूपणा नहीं है।

अनन्तरोपनिधाकी अपेक्षा पंचिन्द्रिय संज्ञी मिथ्यादृष्टि पर्याप्तक जीवोंके ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वदनीय और अन्तराय कर्मकी तीन हजार वर्ष प्रमाण आवाधाको छोड़कर जो प्रदेशाय प्रथम समयमें निश्चित है वह बहुत है, जो प्रदेशाय द्वितीय समयमें निश्चिम है वह उसमे विशेष हीन है, जो प्रदेशाय तृतीय समयमें निषिक्त है वह उसमे विशेष हीन होता है, इस प्रकार वह उन्कर्षमे तीम कोड़ाकोड़ी भागरोपम तक उत्तरोत्तर विशेष हीन होता गया है ॥ १०२॥

विकलेन्द्रिय जीवोंका प्रतिषेध करनेके लिये सुत्रमें पंचेन्द्रिय पदका निर्देश किया गया है।

शंका-धिकलेन्द्रिय जीवोंका प्रतिषेध किसलिये किया जाता है ?

समाधान—कूँकि उनमें उत्कृष्ट स्थित और उत्कृष्ट आबाधाका अभाव है, अतः उनका यहाँ प्रतिषेध किया गया है।

शंका निषेकप्ररूपणा करते समय यहाँ उत्कृष्ट स्थिति और उत्कृष्ट आबाधाकी प्ररूपणाना क्या सम्बन्ध है ?

समाधान—यह केवल निषेकप्ररूपणा ही नहीं है, किन्तु उत्कृष्ट स्थिति, उत्कृष्ट आषाधा और निषेकोंकी भी यह प्ररूपणा है।

१ मोत्तूण सगमबाहे (इं) पढमाए ठिइए बहुतरं दब्वं। एसी विसेसहीणं जानुक्कीसं ति सब्वस्सि॥ क. प्र. १,८३०। २ अ-आ-काप्रतिषु 'कुदो ' इति पाठः।

उक्कस्सओ द्विदिबंधो उक्कस्सिया आबाहा च प्रस्विदा। पुट्वं तेसिं प्रस्विदाणं पुणो प्रस्वणा एत्य किमद्वं कीरदे ? ण एम दोसो. द्विदिबंधद्वाणप्रस्वणाए स्विदाणं प्रस्वणाए कीरमाणाए पउणरुत्तियाभावादो । जदि एवं तो एदस्साणियोगद्वारस्म णिसेयपस्वणा त्ति ववएसो कथं जुज्जदे ? ण, णिसेयरचणाए पहाणभावणं तस्स तन्ववएससंभवादो ।

असिणपिडिसेहट्टं सण्णीणिमिदि णिहेसो कटो। सम्मादिद्वीसु उनकस्सिट्टिबंध-पिडिसेहट्टं मिच्छाइद्वीणिमिदि णिहेसो कटो। अपजतकाले उनकरसिट्टिक्वंधो णित्थि त्ति जाणावणट्टं पजत्तयिमिदि णिहेसो कटो। सेसकम्मपिडिसेहट्टं णाणावरणादिणिहेसो कदो। उक्कस्सिट्टिदिं बंधमाणस्स तिसु वाससहस्मेसु पटेसणिक्खेबो णिथि ति जाणावणट्टं तिण्णिवाससहस्माणि आबाहं मोत्तृणे ति भणिदं।

एत्य एदेहि ढोहि अणियोगहारेहि सेडिपस्चणासामण्णेण एगत्तमावण्णेहि सेस-पंचणियोगहाराणि जेण कारणेण मृचिदाणि तेण एथ पस्चणा पमाणं सेडी अवहारो

होता—स्थितिबन्धस्थानप्रस्पणामें उत्कृष्ट स्थितिबन्ध और उत्कृष्ट आबाधाकी भी प्ररूपणा की जा चुकी है। अतः पूर्वमं प्ररूपित उन दोनोंकी श्ररूपणा यहां किरसे किस लिये की जा रही है?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, स्थितिबन्धस्थान प्रकपणामें उन दोनोंकी सूचना मात्र की गई है। अतः एव उनकी यहां प्रकपणा करनेमें पुनरुक्ति दोषकी सम्भावना नहीं है।

शंका—यदि ऐसा है तो फिर इस अनुयोगन्नारकी 'निषेक-प्ररूपणा' यह संज्ञा कैसे उचित है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि निषेक रचनाकी प्रधानना डोनेसे उसकी उक्त मंद्रा सम्भव ही है।

असंब्रियोंका प्रतिपेध करनेके लिये स्त्रमें 'सण्णीणं 'पदका निर्देश किया गया है। सम्यग्रहण्य जीवोंमें उत्कृष्ट स्थितिबन्धका निषेध करनेके लिये 'मिच्छाइहीणं 'पदका उपादान किया है। अपर्याप्तकालमें उत्कृष्ट स्थितिबन्ध नहीं होता, इस बातके ब्रापनार्थ 'पर्याप्तक 'का प्रहण किया है। शेष कर्मोंका प्रतिपंध करनेके लिये ब्रानाधरणादिकोंका निर्देश किया है। उत्कृष्ट स्थितिका बांधनेवाल जीवक तीन हजार वर्षोमें प्रदेशोंका निर्ह्मप नहीं होता, इस बातको वतलानेके लिये 'तीन हजार वर्ष प्रमाण आबाधाको छोड़कर ' ऐसा कहा है।

यहाँ 'श्रेणिप्ररूपणा' सामान्यकी अपेक्षा एकत्वको श्राप्त हुए इन दो (अनन्तरोप-निधा और परम्परोपनिधा) अनुयोगढारोंके द्वारा चूँकि रोप पाँच अनुयोगढारोंकी सूचना की गई है अतः यहाँ प्ररूपणा, प्रमाण, श्रेणि, अबद्वार, भागाभाग और अरुपबहुत्ब,

१ आप्रती 'रचणाए पहांचण पहाणभावण' इति पाठः।

भागाभागो अप्पाबहुगं चेदि छ अणियोगद्दाराणि वत्तव्वाणि भवंति । एत्थ ताव परूवणं पमाणं च वत्तद्दस्सामो । तं जहा—चदुण्णं कम्माणं तिण्णिवाससहस्साणि आबाधं मोतूण जो उवरिमसमओ तत्थ णिसित्तपदेसग्गमिथि । तत्तो अणंतरउवरिमसमए णिसित्तपदेसग्गं पि अत्थि । एवं णेदव्वं जाव तीसंसागरोवमकोडाकोडीणं चरिमसमओ ति । परूवणा गदा ।

पढमाएं स्ट्रिदीए णिसित्तपरमाण् अभवसिद्धिएहि अणंतगुणा सिद्धाणमणंतभागमेता । एवं णेयव्वं जाव उनकस्सिट्टिदि ति । पमाणपम्वणा गदा ।

मेडिपरूवणा दुविहा—अणंतरोविणधा परंपरोविणधा चेदि । तत्थ अणंतरोविणधा वुच्चदे—तिण्णिवाससहस्साणि आवाधं मोत्तृण जं पढमसमए पदेसग्गं णिसित्तं तं बहुगं । जं विदियममए पदेसग्गं णिसित्तं तं विसेसहीणं णिसेगमागहारेण खंडिदेगखंडमेत्तेण । जं तिदियममए पदेसग्गं णिसित्तं तं विसेसहीणं स्वृणणिसेगमागहारेण खंडिदेगखंडमेत्तेण । जं चउत्थसमए पदेसग्गं णिसित्तं तं विसेसहीणं दुस्वृणणिसेगमागहारेण खंडिदेगखंडमेत्तेण । एवं णेयव्वं जाव पढमणिसेयम्म अद्धं चेट्ठिदं ति । पुणो विदियगुणहाणिपढमणिसेयादो

इन छह अनुयोगद्वारोंकी प्ररूपणाकरने योग्य है। इनमें पहिले प्ररूपणा और प्रमाणका कथन करते हैं। वह इस प्रकार है—बार कर्मोंकी तीन हजार वर्ष प्रमाण आवाधाको छोड़कर जो अगला समय है उसमें निषिक्त प्रदेशाय है। उससे अन्यवहित आगेके समयमें निषिक्त प्रदेशाय भी है। उससे आगोके तीसरे समयमें निषक्त प्रदेशाय भी है। उससे आगोके तीसरे समयमें निषक्त प्रदेशाय भी है। इस प्रकार तीस कोड़ाकोड़ि सागरोपमोंके अन्तिम समय तक ले जाना चाहिये। प्ररूपणा समाप्त हुई।

प्रथम स्थितिमें निषिक्त परमाणु अभन्यसिद्धोंसे अनन्तगुणे व सिद्धोंके अनन्तवें भाग प्रमाण हैं। [द्वितीय स्थितिमें निषिक्त परमाणु विशेष क्षीन हैं।] इस प्रकार उत्कृष्ट स्थिति तक ले जाना चाहिये। प्रमाणप्रकृपणा समाप्त हुई।

श्चेणिप्ररूपणा दो प्रकार है - अनन्तरोपनिधा और परम्परोपनिधा। इनमें अनन्तरोपनिधाको कहते हैं —

तीन हजार वर्ष प्रमाण आबाधाको छोड़कर जो प्रथम समयमें निषिक्त प्रदेशाय (२५६) है वह बहुत है। जो द्वितीय समयमें निषक्त प्रदेशाय है वह निषेकभागहारका भाग देनेपर जो एक भाग छन्ध हो उतने (२५६÷१६=१६) मात्रसे विशेष हीन है। जो प्रदेशाय हतीय समयमें निषक्त है वह एक अंक कम निषेकभागहारका भाग देनेपर जो एक भाग प्राप्त हो उतने [२४०÷ (१६-१)=१६] मात्रसे विशेष हीन है। चतुर्थ समयमें जो प्रदेशाय निषक्त है वह दो अंक कम निषेक भागहारका भाग देनेपर जो एक भाग प्राप्त हो उतने [२५४÷ (१६-२)+१६ मात्रसे विशेष हीन है। इस प्रकार प्रथम निषेकके अर्थ भाग तक छे जाना चाहिये।

१ अ-आ-काप्रतिषु ' अत्थ ' इति पाठः ।

तत्थेव बिदियणिसेयो विसेसहीणो । केत्तियमेत्तेण ? णिसेगमागहारेण खंडिदेयखंडमेत्तेण । तत्येव तदियसमए णिसित्तं पदेसग्गं विसेसहीणं रूव्यणणिसेगमागहारेण खंडिदेयखंडमेत्रेण । एवं णेयव्वं जाव एत्थतणपढमणिसेयस्स अद्धं चेटिदं ति । एवं णेयव्वं जाव चरिमगणहाणि ति । एत्थ संदिद्री-

दोगुणहाणिपहिड स्वयुणकमण जाव स्ववाहियगुणहाणि १६० ८०४० २०१० ति ठवेदृण रूवणणाणागुणहाणिसलागाणमण्णोण्णन्मत्यरा-१७६ ८८४४ २२११ सिणा पादेकं गुणिय पुणो रूवुणणाणागुणहाणिसलागमेत्त-पडिरासीयो अद्धढं काऊण ह्वेदव्वाओ । पणो एदे पक्लेवे सच्चे वि मेलाविय समयपबद्धे भाग हिंद जं लद्धं तेण सन्वपक्खवेस पादेकं गुणिदेस इच्छिद-इच्छिदणिसेगा होंति.

> प्रक्षेपकसंक्षेपेण विभक्ते यद्धनं समुपलद्धं । प्रक्षेपास्तेन गुणा प्रक्षेपसमानि खंडानि ॥ ६ ॥

इति संख्यानशास्त्रे उक्तवौत् ।

पश्चात् द्वितीय गुणहानिके प्रथम निपेककी अपेक्षा उसका ही द्वितीय निपेक विशेष हीन है। कितने मात्रसे वह विशेष हीन है? निषेकभागहारका भाग देनेसे जो प्राप्त हो उतने मात्रसे यह विशेष हीन है। द्वितीय गुणहानिके तृतीय समयमें निषिक्त प्रदेशाप्र एक अंक कम निषेकभागद्वारका भाग देनेपर जो प्राप्त हो उतने मात्रसे विशेष दीन है। इस प्रकार यहाँके प्रथम निषंकका अर्ध भाग स्थित होने तक हे जाना चाहिये। इस प्रकार अन्तिम गुणहानि तक लेजाना चाहिये। यहाँ संदृष्टि—( मूलमें देखिये )।

दो गुणहानियों (८×२=१६) को आदि लेकर एक एक अंक कमके कमसे एक अधिक गुणहानिप्रमाण (१६, २५, १४, १३, १२, ११, १०, ९) तक स्थापित करना चाहिये। पश्चात् उनमेंसे प्रत्येकको एक कम नानागुणहानिशलाकामों (५-१) की अन्योन्याभ्यस्तराद्या (१६) से गुणित (१६×१६) करके एक कम नानागुणहानिः शुक्राका ( ४ ) प्रमाण प्रतिराशियोंको आधी आधी करके ( १२८, ६४, ३२, १६ ) स्थापित करना चाहिये। पश्चात् इन सभी प्रक्षेपोंको प्रिलाकर प्राप्त राशिका समयशबद्धमें भाग देनेपर जो लब्ध हो उससे सब प्रक्षपोंमेंसे प्रत्येकको गुणित करनेपर इच्छित-इच्छित निषेकोंका प्रमाण होता है, क्योंकि-

प्रक्षंपोंके संक्षेप अर्थात् योगफलका विवक्षित राशिमें भाग देनेपर जो धन प्राप्त हो उससे प्रक्षंपोंको गुणा करनेपर प्रक्षंपोंके बराबर खण्ड होते हैं ॥ ६॥

ऐसा गणितशास्त्रमें कहा गया है। (पु. ६, पु. १५८) देखिये।

१ अ-आ-का-प्रतिषु ' अत्यं ' इति पाठः । २ मप्रतिपाठोऽयम् । अ-आ-का-ताप्रतिषु ' संख्यानि रासी उक्तत्वात् ' इति पाठः ।

संपद्दि परूवणा-पमाणाणियोगदाराणि अणंतरोवणिधाए णिवदंति ति ताणि अभणिद्रण मोहणीयस्य अणंतरोवणिधापरूवणद्वमुत्तरसुत्तं भणदि—

पंचिंदियाणं सण्णीणं मिच्छाइट्ठीणं पज्जतयाणं मोहणीयस्स सत्तवाससहस्साणि आबाहं मोत्तूण जं पढमसमए पदेसग्गं णिसित्तं तं बहुआं, जं बिदियसमए पदेसग्गं णिसित्तं तं विसेसहीणं, जं तदियसमए पदेसग्गं णिसित्तं तं विसेसहीणं, एवं विसेसहीणं विसेस-हीणं जाव उक्कस्सेण सत्त्रीरसागरोवमकोडाकोडि ति ॥ १०३ ॥

पुन्वं णाणावरणादीणं चदुण्णं कम्माणं तिण्णिवाससहस्साणि ति आबाहा पम्नविदा । संपिं मोहणीयस्स सत्तवाससहस्साणि आबाधा ति किमद्वं बुच्चदे ? ण, सगद्विदिपडिभागेण आबाधुप्पत्तीरो । तं जहा—दससागरोवमकोडाकोडीणं वस्ससहस्समाबाहा लब्भिदे । कथमेदं णव्वदे ? परमगुरुवदेसादो । जिद दससागरोवमकोडाकोडीणं वस्ससहम्यमाबाहा

अब चूँकि प्ररूपणा और प्रमाण ये दो अनुयोगद्वार अनन्तरोपनिधाके अन्तर्गत हैं अतः उनको न कहकर मोहनीय कर्मकी अनन्तरोपनिधाके प्ररूपणार्थ उत्तरसूत्र कहते हैं—

पंचेन्द्रिय संज्ञी मिथ्यादृष्टि पर्याप्तक जीवोंक मोहनीय कर्मकी सात हजार वर्ष प्रमाण आबाधाको छोड़कर जो प्रदेशाग्र प्रथम समयमें निषिक्त है वह बहुत है, जो प्रदेशाग्र द्वितीय समयमें निषिक्त है वह उससे विशेष हीन है, जो प्रदेशाग्र तृतीय समयमें निषिक्त है वह उससे विशेष हीन है, इस प्रकार उन्कर्षसे सत्तर कोड़ाकोड़ि सागरोपम तक विशेष हीन विशेष हीन होता गया है।। १०३।।

शंका—पिहले झानावरणादि चार कमें की आवाधा तीन हजार वर्ष प्रमाण कही जा चुकी है। अब मोहनीय कर्मकी सात हजार वर्ष प्रमाण आवाधा किसलिये बतलायी जा रही है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि आबाधाकी उत्पत्ति अपनी स्थितिके प्रतिभागसे होती है। यथा—दस कोड़ाकोड़ि सागरोपम प्रमाण स्थितिकी आबाधा एक हजार वर्ष प्रमाण पायी जाती है।

शंका - यह केसे जाना जाता है ?

समाधान-वह परम गुरुके उपदेशसे जाना जाता है।

१ उद्यं पिंड सत्तण्हं आबाहा कोडकोडि उवडीणं । वाससयं तप्पिंडमागेण य सेसिट्टिदीणं च ॥ गो. क. १५६. वाससहस्समबाहा कोडाकोडीदसगस्स सेसाणं। अणुवाओ अणुवटणगाउसु छम्मासिगुवकोसो ॥ क. प्र. १,७५

ठन्भदि तो सत्तरि-तीस-वीससागरोवमकोडाकोडीणं किं ठभामो ति पमाणेण फलगुणिदिच्छाए ओविट्टदाए जहाकमेण सत्त तिण्णि वेण्णि वाससहस्साणि आबाहाओ होति । मोहणीयस्स आबाधा एसा ७०००। णाणावरणादीणं चढुण्णं कम्माणमाबाहा एतिया होदि ३०००। णामागोदाणमाबाहा एतिया होदि २०००। एदेण अत्थपदेण सेसउत्तरपयडीणं पि आबाहापरूपणा कायव्वा। एवं कदे सोठसण्णं कसायाणं चत्तारि वाससहस्साणि आबाधा होदि। एवं सेसउत्तरपयडीणं पि जाणिदण वत्तव्वं। एवमेइंदिय-बीइंदिय-तीइंदिय-चउरिं-दिय-असण्णिपंचिंदिएसु वि आवाहापरूवणा सग-सगिहदीसुँ कायव्वा। णवरि आउअस्स आबाधाणियमो णत्यि, पुच्चकोडितिभागमाबाहं काऊण खुदाभवगहणमेत्तिहिदीए वि बंधु-वठंभादो असंखेवद्धाबाहाए वि तेतीससागरोवममेत्तिहिदिबंधुवठंभादो। सेसं णाणावरणादि-चदुण्णं कम्माणं जहा परूविदं तहा णिस्सेसं परूवेदच्वं, विसेसाभावादो।

एत्य मोहसन्वपयडीणं पदेसापिंडं घेतृण किमणंतरोवणिधा बुचदे, आहो पुध-पुध-पयडीणं णिसेगस्स अणंतरोवणिधा बुचदि ति ? ण ताव पढमवियप्पो जुजदे, चालीस-

यदि दस को इाको डि सांगरोपम प्रमाण स्थितिकी एक हजार वर्ष प्रमाण आवाधा पायी जाती है तो सत्तर, तीस और बीस को इाको इि सांगरोपम प्रमाज स्थितियोंकी आवाधा ितनी होगी, इस प्रकार प्रमाणसे फलगुणित इच्छाको अपवर्तित व रनेपर कमशाः उनकी सात, तीन और दो हजार वर्ष प्रमाण आवाधा होती है। मोदनीय कमशी आवाधा ७००० वर्ष प्रमाण है। बाता वरणादिक चार कमोंकी आवाधा इतनी होती है— ३००० वर्ष। नाम व गोत्रकी आवाधा इतनी होती है — २००० पर्ष। इस अर्थपदसे नेष उत्तर प्रकृतियोंकी भी आवाधाकी प्रकृपणा करना चाहिये। ऐसा करनेपर सोलह कपायोंकी चार हजार वर्ष प्रमाण आवाधा होती है। इसी प्रकार नेप उत्तर प्रकृतियोंके विषयमें भी जानकर प्रकृपणा करना चाहिये।

इस प्रकार एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुनिन्द्रय और असंकी पंचेन्द्रिय जीवोंमें भी अपनी अपनी कर्मस्थितिके अनुसार आवाधाकी प्रक्रपण करना चाहिये। विशेष इतना है कि आयु कर्मकी आवाधाका एसा नियम नहीं है, वयोंकि, पूर्वकोटिके तृतीय भाग प्रमाण आवाधा करके श्रुद्रभवप्रहण मात्र स्थितिका भी बन्ध पाया जाना है, तथा असंक्षेपाद्धा मात्र आवाधामें भी तेतीस सागरीपम प्रमाण स्थितिका बन्ध पाया जाता है। शेष जैसे झानावरणादिक चार कर्मोकी प्रक्रपण की गई है बसेही पूण कपसे प्रक्रपणा करना चाहिये, क्योंकि, उसमें कोई मेद नहीं है।

शंका—यहां मोहनीय कर्मकी समस्त प्रकृतियोंके प्रदेशिपण्डको धहण करके क्या अनन्तरोपनिधा कही जाती है, अथवा उसकी पृथक् पृथक् प्रकृतियोंके निषेककी अनन्तरोपनिधा कही जाती हैं ? इनमें प्रथम विकल्प तो योग्य नहीं है, क्योंकि अनन्तरोपनिधाकी

१ प्रतिषु ' सिंग ' इति पाटः । २ प्रतिषु ' सग-सगड्डिदी ' इति पाटः ।

सागरोवमाणि अणंतरोवणिधाए विसेसहीणकमेण गंदण तदणंतरउवरिमसमए अणंतगुणहीण-प्पदेसणिसेगप्पसंगादो, देसवादिपदेसपिंडो अणंतगुणहीणो ति कसायपाहुडे णिहिट्टतादो । ण च अणंतगुणहीणतं वोत्तं ज्ञतं, विसेसहीणं सव्वत्य णिसिंचदि ति सत्तेण सह विरोहादो। ण विदियपक्खो वि. सञ्वपयडीणं ठिदीयो अस्सिद्रण पुध पुध णिसेयपरूवणापसंगादो । ण च एवं, विसेसहीणा विसेसहीणा सत्तरिसागरोवमकोडाकोडीयो ति सत्तेण सह विरोहादो ति ? एत्य परिहारो उच्चदे । तं जहा-ण ताव बिदियपञ्खिम्म वत्तदोसाणं संभवो. तदन्भवगमाभावादो । ण पदमपक्खे वृत्तदोससंभवो वि. भिच्छत्तपदेसग्गं चेव वृत्त्ण अणंतरीवणिधं परुवेमाणस्य तद्दोससमागमाभावादो । ण च सामण्णे विसेसो णत्यि विसेसाणविद्धाणं चेव सामण्णाणम्बलंभादो । ण च मामण्णे अप्पिदे विसेसप्पणा विरुद्धादे. विसेसवदिरित्तसामण्णाभावादो ति ।

संपहि उवरिल्लीणं ट्विटीणं णिसेयस्स उक्कस्सपदे ति सुत्ते वक्खाणिजमाणे उनकस्सियाए द्विदीए बहुगं पदेसग्गं देदि, दुचरिमादिद्विदीस विसेसहीणं देदि ति जं भणिदं तमेदेण सत्तेण सह कथं ण विरुद्धादे ? ण. गणिदकम्मंसियमस्सिद्ण सा परूवणा

अपेक्षा विशेषहीन क्रमसे चालीस सागरीपम जाकर उससे अध्यवहित आगेके समयमें अनन्तगुणे हीन प्रदेशवाले निवेकका प्रसंग आता है, क्योंकि, ि सर्वधानीकी अपेक्षा ] देशवाती प्रकृतियोंका प्रदेशपिण्ड अनन्तगुणा हीन है: ऐसा कसायपाइडमें कहा गया है। परन्त अनन्तगुणी हीनताका कथन उचित नहीं है, क्योंकि, सर्वत्र विशेषहीन देता है, इस सूत्रके साथ विरोध होता है। दूसरा पक्ष भी ठी क नहीं है, क्योंकि, समस्त प्रकृतियोंकी स्थितियोंका आश्रय करके प्रथक प्रथक निषेकांकी प्रकृपणाका प्रसंग आता है। परन्त पेसा है नहीं, क्रोंकि, सतर कोडाकोड़ो सागरोपम तक वे विशेषहीन विशेषहीन हैं, इस सत्रके साथ विरोध आता है?

समाधान-यहां उपयुक्त शंकाका परिहार कहते हैं। वह इस प्रकार है-दसरे पक्षमें दिये गये दोषोंकी सम्भावना तो है ही नहीं, क्योंकि, वैसा स्वीकार ही नहीं किया गया है। प्रथम पक्षमें कहे हुए दोवोंकी भी सम्भावना नहीं है, क्योंकि एक मात्र मिथ्यात्व प्रकृतिके प्रदेशिपण्डको ग्रहण करके अनन्तरीयनिधाकी प्ररूपणा करनेपर उक्त दीवींका आना सम्भव नहीं है। सामान्यमें विशेष न हो, धेसा तो कुछ है नहीं, क्योंकि, विशेषोंसे सम्बद्ध ही सामाग्य पाये जाते हैं। सामान्यकी मुख्यता होनेपर विशेषकी विवक्षा विरुद्ध हो, सो भी नहीं है, क्योंकि, विशेषोंसे भिन्न सामान्यका अभाव है।

शंका-अब 'उबरिब्लीणं दिशीणं णिसेयरस उपकरसपदे' इस सूत्रका व्याख्यान करते हुए " उत्कृष्ट स्थितिमें बहुत प्रदेशपिण्डको देता है, द्विचरम आदिक स्थितियोंमें बिशेषधीन देता है " यह जो कहा है वह इस सुश्रसे कैसे विरुद्ध नहीं होगा ?

१ मप्रतिपाठोऽयम् । अ-आ-का-ताप्रतिषु ' तदब्यवगमादो ' इति पाठः ।

कदा, इमा पुण खविदगुणिद-घोलमाणजीव अस्मिद्रण कदा ति विरोहाभावादो ।

संपहि सगंतोक्खित्तपस्वणा-पमाणाणियोगद्दारमणंतरोवणिधमाउअस्म पस्वणह-मुत्तरमुत्तं भणदि—

पंचिंदियाणं मण्णीणं सम्मादिट्ठीणं व। मिन्छादिट्ठीणं वा पज्जत्तयाणमाउअस्स पुन्वकोडितिभागमाबाधं मान्ण जं पढमसमए पदेसग्गं णिसित्तं तं बहुगं, जं बिदियसमए पदेसग्गं णिसित्तं तं विसेसहीणं, जं तदियसमए पदेसग्गं णिमित्तं तं विसेसहीणं, एवं विसे-सहीणं विसेसहीणं जाव उक्कस्सेण नेतीससागरोवमाणि ति ॥१०४॥

एत्थ पुन्वकोडितिभागमाबाधं ति जं भणिदं तेण अण्णजोगववच्छेदो 'ण कीरदे. किंतु अजोगववच्छेदो चेवः पुन्वकोडितिभागमादिं काइण जाव असंखेवद्धा ति ताव सम्बाबाधाहि तेतीससागरोवममेत्तद्दिदंधसंभवादो । जदि एवं तो उक्कम्माबाहाए चेव किमट्टं णिमेय-पन्वणा कीरदे ? ण, आउअस्म उक्कम्माबाहा एतिया चेव होदि. ज्वकस्माबाहाए सह

समाधान—नहीं, क्योंकि, वह प्ररूपणा गुणितकर्माशिकका आश्रय करके की गई है, किन्तु यह प्ररूपणा श्रपित-गुणित-घोलमान जीधोंका आश्रय करके की गई है, अतः उससे विरुद्ध नहीं है।

अब प्ररूपणा और प्रभाण अनुयोगहारोंसे गर्भित आयुक्रमंकी अनन्तरोपनिधाकी प्ररूपणा करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

पंचेन्द्रिय मंज्ञी सम्यग्दिष्ट अथवा मि॰यादिष्ट पर्याप्तक जीवोंके आयु कर्मकी एक पूर्वकोटिके तृतीय भाग प्रमाण आबाधाको छोड़कर प्रथम समयमें जो प्रदेशिषण्ड दिया गया है वह वहुत है, द्वितीय समयमें जो प्रदेशिषण्ड दिया गया है वह उसमे विशेष हीन है, तृतीय समयमें जो प्रदेशिषण्ड दिया गया है वह विशेष हीन है: इस प्रकार उत्किषसे तीस सागरोपम तक वह विशेषहीन विशेषहीन होता गया है।। १०४।।

यहां सूत्रमें 'पुन्वकोडितिभागमाबाधं 'यह जो कहा गया है उससे अभ्ययोग-व्यवच्छेद (अन्य आबाधाओंकी व्यावृत्ति ) नहीं किया जा रहा है, किन्तु अयोगव्यवच्छेद ही किया जा रहा है; क्योंकि, पूर्वकोटिके त्रिभागको आदि लेकर असंक्षेपाडा तक समस्त आबाधाओंके साथ तेतीस सागरोपम प्रमाण आयुकर्मका बन्ध सम्भव है।

शंका—यदि वेसा है तो उत्कृष्ट आबाधामें ही किसल्थि निषेकप्रमणणा की जाती है। समाधान—नहीं, क्योंकि आयु कर्मकी उत्कृष्ट आबाधा इतनी ही होती है तथा उत्कृष्ट आबाधाके साथ तेतीन सागरोपम मात्र उत्कृष्ट स्थिति भी होती है, यह बतलानेके

१ अ-आ-काप्रतिषु 'अणाजोगववएसो ' इति पाठः । २ विशेषणसगतैवकारअयोगव्यच्छेद-बोधकः, यथा शांखः पाण्डुर एवेति । अयोगव्यवच्छेदो नाम उद्देश्यतावच्छेदक समानाधिकरणाभावाप्र-तियोगित्वम् । ×× × विशेष्यसङ्गतैवकारोऽन्ययोगव्यवच्छेदबोधकः, यथा पार्थ एव धनुर्धर इति । अन्ययोगव्यवच्छेदो नाम विशेष्यभिज्ञतादारम्यादिव्यवच्छेदः । सप्त. त. पृ. २५-२६. तेतीससागरोवमाणि उक्किस्सिया हिदी च होदि ति जाणावणहं तदुतीए। देवाउभं पहुच्च सम्मादिहीणं वा ति भणिदं, संजदेसु सम्मादिहीसु पुच्चकोडितिभागपढमसमय-हिदीसु देवाउअस्स केसु वि तेतीससागरोवमपमाणस्स बंधुवलंभादो। णिरयाउअं पहुच्च मिच्छाइहीणं वा ति वृत्तं, पुच्चकोडितिभागपढमसमए वहमाणिमच्छाइहीसु केसु वि तेतीससागरोवममेत्तिणिरयाउअस्स बंधुवलंभादो। सेमं जहा णाणावरणीयस्स पम्विदं तहा पस्वेदच्वं, विसेसाभावादा।

अंतोग्वित्तपम् वणा-पमाणमणंतरोवणिधं णामा-गोडाणमुत्तरमुत्तेण भणदि-

पंचिंदियाणं सण्णीणं मिच्छाइट्ठीणं पज्जत्तयाणं णामागोदाणं वेवाससहस्साणि आवाधं मोच्चण जं पढमसमए पदेसग्गं णिसित्तं तं बहुगं, जं विदियसमए पदेसग्गं णिसित्तं तं विसेसहीणं, जं तदिय-समए पदेसग्गं णिसित्तं तं विसेसहीणं, एवं विसेसहीणं विसेसहीणं जाव उक्कस्सेण वीसं सागरोवमकोडीयो ति ॥ १०५॥

णिसेगभागहारो सव्वकम्मेसु सिरसो, सन्वत्थ गुणहाणीणं सिरसत्तुवलंभादो। गोतुन्छविसेसा ण सव्वगुणहाणीसु मिरमा, किंतु आदिगुणहाणिष्पहुडि अद्धद्भाया, स्टिये उक्त प्रस्पणा की जा रही है।

देवायुकी अपेक्षा करके 'सम्मादिशीणं वा ' ऐसा कहा गया है, क्योंकि, पूर्वकोटिके त्रिभागके प्रथम समयमें स्थित किन्हीं सम्यग्हिए संयत जीवोंमें तेतीस सागरीपम प्रमाण देवायुका बन्ध पाया जाता है। नारकायुकी अपेक्षा करके 'मिच्छाइहीणं वा ' ऐसा कहा गया है, क्योंकि, पूर्वकोटिके त्रिभागके प्रथम समयमें वर्तमान किन्हीं मिथ्यादृष्टि जीवोंमें तेतीस सागरीपम प्रमाण नारकायुका बन्ध पाया जाता है। शेष प्रकृपणा जैसे झाना-वरणीयके विषयमें की गई है, बसे ही यहां करना चाहिये, क्योंकि, उसमें कोई विशेषता नहीं है।

अब आगेके सूत्रसे प्ररूपणा व प्रभाण अनुयोगद्वारोंसे गर्भित नाम व गोत्रकी अनन्तरोपनिधाको कहते हैं—

पंचेन्द्रिय संज्ञी मिथ्यादृष्टि पर्याप्तक जीवोंके नाम व गोत्र कर्मकी दो हजार वर्ष प्रमाण आबाधाको छोड़कर जो प्रदेशिपण्ड प्रथम समयमें निषिक्त है वह बहुत है, जो प्रदेशिपण्ड द्वितीय समयमें निषिक्त है वह उससे विशेष हीन है, जो प्रदेशिपण्ड तृतीय समयमें निषिक्त है, वह उससे विशेष हीन है, इस प्रकार उत्कर्षसे बीस कोड़ाकोड़ि सागरोपमों तक विशेषद्दीन विशेषद्दीन होता गया है।। १०५॥

निषेकभागहार सब कमोंमें समान है, क्योंकि सर्वत्र गुणहानियोंकी सहशता देखी जाती है। गोपुच्छविशेष सब गुणहानियोंमें सहश नहीं है, किन्तु प्रथम गुणहानिसे लेकर गुणहाणीसु अवद्विदासु गोवुन्छविसेसाणमवद्वाणाविरोहादो । सेसं जहा णाणावरणीयस्स परूविदं तहा परूवेदव्वं ।

संपिं सण्णीसु पञ्जतेसु सञ्चकम्माणं पदेसणिसेगस्स अणंतरोवणिधं परूविय सण्णि-अपञ्जताणं तथ्यस्वणद्वमुत्तरसुत्तं भणदि-

पंचिंदियाणं सण्णीणं मिच्छाइट्ठीणमपज्जतयाणं सत्तणणं कम्माणमाउचवज्जाणमंतोमुहुत्तमाबाधं मोत्तूण जं पढमसमए पदेसग्गं णिसित्तं तं बहुगं, जं बिदियसमए पदेसग्गं णिसित्तं तं विसेसहीणं, जं तिदियसमए पदेसग्गं णिसित्तं तं विसेसहीणं, एवं विसेसहीणं विसेसहीणं जाव उक्कस्सेण अंतोकोडाकोडीयो ति ॥ १०६॥

एत्य आउअं किमहं एदेहि सह ण भणिदं ? ण एस दोसो, एदेसि हिदिबंधण समाणाउअहिदिबंधाभावेण सह वोतुमसत्ति । णामा-गोदाणमंतोकोडाकोडीदो चदुण्णं कम्माणमंतोकोडाकोडी दुभागन्भहिया। मोहस्स अंतोकोडाकोडी चदुण्णं कम्माणमंतो-

उत्तरोत्तर आधे आधे होते गये हैं, क्योंकि, गुणहानियोंके अवस्थित होनेपर गोपुच्छ-विशेषोंके अवस्थानका विशेध हैं। शेष प्ररूपणा उसे झानावरणीयके सम्बन्धमें की गई है वैसे ही करना चाहिये।

अब संक्षी पर्याप्तक जीवोंक सब कमोंक प्रदेशनिषेककी अनन्तरोपनिधाकी प्ररूपणा करके संक्षी अपर्याप्तक जीवोंके उसकी प्ररूपणा करनेके लिये उत्तर सूत्र कहते हैं—

पंचिन्द्रिय संज्ञी भिध्यादृष्टि अपर्याप्तक जीवोंक आयुको छोड़कर शेष सात कर्मोंकी अन्तर्भृहर्त मात्र आवाधाको छोड़कर जो प्रदेशिषण्ड प्रथम समयमें निषिक्त है वह बहुत है, जो प्रदेशिषण्ड द्वितीय समयमें निषिक्त है वह विशेषहीन है, जो प्रदेशिषण्ड तृतीय समयमें निषिक्त है वह विशेषहीन है, इस प्रकार उन्कर्षसे अन्तः-कोड़ाकोड़ि सागरोपम तक विशेषहीन विशेषहीन होता गया है।। १०६॥

शंका-यहां इनके साथ आयु कर्मका कथन क्यों नहीं किया ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं हैं, क्रोंकि, इनके स्थितिबन्धके समान आयु कर्मका स्थितिबन्ध नहीं होता; अतब्व उनके साथ आयु कर्मका कहना शक्य नहीं है।

रांका—नाम व गोत्रके अन्तः कोड़ाकोड़ि मात्र स्थितिबन्धकी अपेक्षा चार कर्मोंका स्थितिबन्ध द्वितीय भागसे अधिक अन्तः कोड़ाकोड़ि प्रमाण होता है। मोहनीय कर्मकी अन्तःकोड़ाकोड़ि चार कर्मोंकी अन्तःकोड़ाकोड़िकी अपेक्षा एक तृतीय भाग सहित दो कोडाकोडीहिंतो सितभाग-दोस्त्रेगुणा ति । सेसकम्मिट्टिदी विसिरिसा ति । तेण सेसकम्माणं पि एगजोगो मा होदु ति वृत्ते ण, अंतोकोडाकोडित्तणेण तेसिं द्विदीणं समाणतुवलंगादो । अंतोमुहुत्तमावाधं मोतूणेति भणिदे पढमसमयप्पहुडि संखेजावित्याओ विजरूण उविरि णिसेयरचणं करेदि ति घेत्तव्वं । सेसं सिण्णपंचिंदियपजत्तणाणावरणीयस्स जहा वृत्तं तहा वृत्तं वहां वृत्तं अविसेसादो ।

पंचिंदियाणं सण्णीणमसण्णीणं चउरिंदिय-तीइंदिय-बीइंदियाणं बादरेइंदियअपज्जत्तयाणं सुहुमेइंदियपज्जत्तापज्जत्ताणमाउअस्स अंतो मुहुत्तमाबाधं मोत्तूण जाव पढमसमए पदेसम्मं णिसित्तं तं बहुअं, जं बिदियसमए पदेसम्मं णिसित्तं तं विसेसहीणं, जं विदियसमए पदेसम्मं णिसित्तं तं विसेसहीणं, एवं विसेसहीणं विसेसहीणं जाव उक्कस्सेण पुक्वकोडीयो ति ॥ १०७॥

एदे सत्त अपज्ञत्तजीवसमाससस्वेण परिणयजीवा सुहुमेइंदियपज्ञत्तजीवा च आउअस्स सब्बुक्कस्सिट्टिदिं बंधमाणा पुन्वकोडिं चेव जेण बंधित तेण पुन्वकोडिमेता चेव पदेस-रूपों (२३) से गुणित है। शेष कमींकी स्थिति विसदश है। इसिलये शेष कमींका भी एक योग नहीं होना चाहिये?

समाधान----नहीं, वयोंकि, अन्तःकोड़ाकोडि स्वरूपसे उनकी स्थितियोंके समानता पायी जाती है।

' अंतोमुहुक्तमावाधं मोकूण ' ऐसा कहने पर प्रथम समयसे हेकर संख्यात आविहि-योंको छोड़कर इसके आगे निषेकरचनाको करता है, ऐसा ब्रहण करना चाहिये। रोष कथन जैसे संबी पंचेन्द्रिय पर्याप्तकके ज्ञानावरणीयके विषयमें किया है वैसा ही इसके भी करना चाहिये, क्योंकि, उसमें कोई विशेषता नहीं है।

संज्ञी व असंज्ञी पंचेन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, द्वीन्द्रिय व बादर एकेन्द्रिय अपर्यातक तथा सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तक एवं अपर्याप्तक जीवोंके आयु कर्मकी अन्तर्सृहर्त मात्र आवाधाको छोड़कर प्रथम समयमें जो प्रदेशाग्र निषिक्त है वह बहुत है, जो प्रदेशाग्र द्वितीय समयमें निषिक्त है वह उससे विशेष हीन है, जो प्रदेशाग्र तृतीय समयमें निषिक्त है वह विशेष हीन है, इस प्रकार उत्कर्षने पूर्वकोटि तक विशेषहीन विशेषहीन होता गया है।। १०७॥

अपर्याप्त जीवसमास स्वरूपसे परिणत ये सात जीव तथा सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तक जीव आयु कर्मकी उत्कृष्ट स्थितिको बाँधते हुए चूँकि पूर्वकोटि प्रमाण ही बाँधते है, अतएव पूर्वकोटि मात्र ही प्रदेशरचना कही गई है। पूर्वकोटिमेंसे एक अंक कम शत्यादि कमसे

१ कापती 'दीरूव ' इति पाठः ।

रचणापरूविदा पुञ्चकोडीदो रूबणादिकमेण परिहीणा वि पदेसरचणा अत्यि, अण्णहा उक्करसेण जाव पुञ्चकोडि ति णिदेसाणुववतीदो । एदे पुञ्चकोडीदो अन्महियमाउअं किण्ण बंधंति ? सहावदो अन्चंतामावेण निरुद्धसत्तित्तादो वा । एदेसिमाबाहा अंतोमुहुत्तमेता चेवे ति किमद्वं बुच्चदे ? ण, एदेसिमंतोमुहुत्तआउआणं सगआउअतिभागे अंतोमुहुत्तभावस्सेव उवलंभादो । सेसं सुगमं ।

पंचिदियाणमसण्णीणं चर्जरिदियाणं तीइंदियाणं बीइंदियाणं बादरएइंदियपज्जत्तयाणं सत्तण्णं कम्माणं आउअवज्जाणं अंतो-मुहुत्तमाबाधं मोत्तृण जं पढमसमए पदेसग्गं णिसित्तं तं बहुअं, जं बिदियसमए पदेसग्गं णिसित्तं तं विसेसहीणं, जं तदियसमए पदेसग्गं णिसित्तं तं विसेसहीणं, एवं विसेसहीणं विसेसहीणं जाव उक्कस्सेण सागरोवमसहस्सस्स सागरोवमसदस्स सागरोवमपण्णासाए सागरोवमपणुर्वीसाए सागरोवमस्स तिण्णि-सत्तभागा सत्त-सत्तभागा

हीन भी प्रदेशरचना होती है, क्योंकि, अन्यथा 'उक्कस्सेण जाव पुव्वकोडि कि 'यह निर्देश घटित नहीं होता।

शंका-ये जीव पूर्वकोटिसे अधिक आयुको क्यों नहीं बाँधते हैं ?

समाधान---- उक्त जीव स्वभावतः उससे अधिक आयुको नहीं बाँधते हैं, अथवा अत्यन्ताभावसे निरुद्धशक्ति होनेसे वे अधिक आयुका बन्ध नहीं करते हैं।

शंका—हन जीवोंके उक्त कर्मोंकी आबाधा अन्तर्भुहूर्त मात्र ही किसिलिय कही जाती है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि इन जीवोंकी आयु अन्तर्मृहृत प्रमाण ही होती है, अतएव अपनी आयुके त्रिभागमें अन्तर्मृहृतंता ही पायी जा सकती है।

शेष कथन सुगम है।

पंचेन्द्रिय असंज्ञी, चतुरिन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, द्वीन्द्रिय और बादर एकेन्द्रिय जीवोंक आयु कर्मसे रहित सात कर्मोंकी अन्तर्मृहर्त मात्र आचाधाको छोड़कर प्रथम समयमें जो प्रदेशिपण्ड निषिक्त है वह बहुत है, जो प्रदेशिपण्ड द्वितीय समयमें निषिक्त है वह उससे विशेषहीन है, जो प्रदेशिपण्ड तृतीय समयमें निषिक्त है वह उससे विशेषहीन हैं; इस प्रकार विशेषहीन विशेषहीन होकर उत्कर्षसे हजार सागरोपमोंके, सौ सागरोपमोंके, पचास सागरोपमोंके और पच्चीस सागरोपमोंके चार कर्मों, मोहनीय एवं नाम-गोत्र कर्मोंके क्रमसे सात भागोंमेंसे परिपूर्ण तीन भाग (३।७), सात भाग (७।७)

## बे-सत्तभागा पडिवुण्णा ति ॥ १०८ ॥

एत्य पुव्वाणुपुव्वीए जेण णिदेसो कदो तेण असाण्णपंचिंदियाणं सागरोवमसहस्सस्सै तिण्णि-सत्तभागा चदुण्णं कम्माणमणुव्कस्सिट्ट्वी होदि, मोहणीयस्स सत्त-सत्तभागा, णामा-गोदाणं वे-सत्तभागा । चउिर्गिदेयाणं सागरोवमसदस्स तिण्णि-सत्तभागा चदुण्णं कम्माण-सुक्कस्सिट्ट्वि होदि, मोहणीयस्स सत्त-सत्तभागा, णामा-गोदाणं वे-सत्तभागा । तीइंदिय-पज्जतएसु सागरोवमपण्णासाए तिण्णि-सत्तभागा चदुण्हं कम्माणं उक्कस्सिट्ट्वि, मोहणीयस्स सत्त-सत्तभागा, णामा-गोदाणं वेसत्तभागा होदि । बीइंदियपज्जत्तएसु सागरोवमपणुवीसाए तिण्णि-सत्तभागा चदुण्णं कम्माणमुक्कस्सिट्ट्वि, मोहणीयस्स सत्त-सत्तभागा, णामा-गोदाणं वे-सत्तभागा चदुण्णं कम्माण-सुक्कस्सिट्ट्वि, मोहणीयस्स सत्त-सत्तभागा चदुण्णं कम्माण-सुक्कस्मिट्ट्वि, मोहणीयस्स सत्त-सत्तभागा, णामा-गोदाणं वे-सत्तभागां होदि । एथ एदाओ द्विदीओ तेरासियकमेण जाणिदण आणद्वाओ । सत्तरिकोडाकोडिस्वेहि सत्त-वाससहस्समोविट्टय ठद्धे सग-सगकम्मैट्टिवीणं सागरोवमसलागाहि गुणिदे इच्छिदजीवसमा-सकम्मिट्टिवीणमाबाहाओ होति । सेसं जाणिय चत्त्वं।

और दो भागों (२।७) तक चला गया है।। १०८॥

यहाँ सूत्रमें चूँकि पूर्वानुपूर्वीके कमसे निर्देश किया गया है, अतः असंक्षी पंचेन्द्रिय जीवोंके चार कमोंकी उत्छए स्थित हजार सागरोपमोंके तीन-सात भाग ( है ) प्रमाण, मोहनीयकी उत्छए स्थित सात सान भाग ( है ) प्रमाण, और नाम-गोत्रकी दो-सात भाग ( है ) प्रमाण है । चतुरिन्द्रिय जीवोंके चार कमोंकी उत्छए स्थित सौ सागरोपमोंके तीन सात भाग प्रमाण, मोहनीयकी सात-सात भाग प्रमाण और नाम-गोत्रकी दो सात भाग प्रमाण है । त्रीन्द्रिय पर्याप्तक जीवोंमें चार कमोंकी उत्छए स्थित पचास सागरोपमोंके तीन सात भाग, मोहनीयकी सात-सात भाग और नाम-गोत्रकी दो सात भाग प्रमाण है । द्रीन्द्रिय पर्याप्तक जीवोंमें चार कमोंकी उत्छए स्थित पच्चीस सागरोपमोंके तीन-सात भाग, मोहनीयकी सात-सात भाग और नाम-गोत्रकी दो सात भाग प्रमाण है । बादर पकेन्द्रिय पर्याप्तक जीवोंमें चार कमोंकी उत्छए स्थित पच्चीस सागरोपमके तीन-सात भाग, मोहनीयकी सात-सात भाग और नाम-गोत्रकी दो सात भाग प्रमाण है । यहां इन स्थितियोंको त्रेराशिक कमसे जानकर छे जाना चाहिये । सत्तर कोड़ाकोड़ि क्रोंसे सात हजार वर्षोको अपवर्तित करके जो लब्ध हो उसे अपनी कर्मस्थितियोंकी सागरोपमशला काओं द्वारा गुणित करनेपर अभीए जीवसमासकी कर्मस्थितियोंकी आवाधायें होती हैं । शेष कथन जानकर करना चाहिये।

१ अ-आ-काप्रतिषु 'सहस्स ' इति पाठः । ३ अप्रतौ 'कम्माणमणुक्कडिदी', आ-काप्रत्योः 'कम्माणमणुक्कस्तिदी' इति पाठः । ३ ताप्रतौ 'गोदाणं चेय वेसत्तमागा ' इति पाठः । ४ ताप्रतौ 'सगकम्म ' इति पाठः ।

पंचिंदियाणमसण्णीणं चउरिंदियाणं तीइंदियाणं बीइंदियाणं बादरएइंदियपज्जत्तयाणमाउअस्तं पुन्वकोडित्तिभागं बेमासं सोलस-रादिंदियाणि सादिरयाणि चत्तारिवासाणि सत्तवाससहस्साणि सादिरे-याणि आबाहं भोत्तूण जं पढमसमए पदेसग्गं णिसित्तं तं बहुगं, जं बिदियसमए पदेसग्गं णिसित्तं तं विसेमहीणं, जं तदियसमए पदेसग्गं निसित्तं तं विसेसहीणं, एवं िसेमहीणं विसेसहीणं जाव उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो पुन्वकोडि ति ॥१०९॥

असण्णिपंचिंदियपजत्ताणं पुच्चकोडितिभागो आबाहा होदि, तेसु भुंजमाणाउअस्स पुच्चकोडिपमाणस्स उवठंभादो । चउरिंदिएसु उक्कस्साबाहा वे मासा, तत्थ सन्बुक्कस्स- भुंजमाणाउअस्स छम्मासपमाणतुवठंभादो । तेइंदिएसु सोठसरादिंदियाणि सादिरेयाणि उक्कस्साबाहा होदि, तेसु एगृणवण्णगदिंदियमेत्तपरमाउदंसणादो । बीइंदिएसु चत्तारिवासाणि उक्कस्साबाहा होदि, तत्थ बारसवासमेत्तपरमाउदंसणादो । बादरेइंदियपजत्तएसु सत्तसहस्स-तिण्णिसदतेतीसवासाणि चत्तारिभासा च उक्कस्साबाहा होदि, तत्थ बावीससहस्समेत्त-

असंज्ञी पंचेन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, द्वीन्द्रिय और वादर एकेन्द्रिय पर्याप्तक जीवोंके आयु कर्मकी क्रमशः पृवेकोटिके तृतीय भाग, दो मास साधिक सोलह दिवस, चार वर्ष, और साधिक सात हजार वर्ष प्रमाण आवाधाको छोड़कर जो प्रदेशिपण्ड प्रथम समयमें निपिक्त है वह बहुत है, जो प्रदेशिपण्ड द्वितीय समयमें निपिक्त है वह उससे विशेषहीन है, जो प्रदेशिपण्ड तृतीय समयमें निपिक्त है वह उससे विशेषहीन है, इस प्रकार उत्कर्षसे पत्योपमके असंख्यातवें भाग व पूर्वकोटि तक विशेषहीन विशेषहीन होता गया है ॥ १०९॥

असंशी पंचेन्द्रिय पर्याप्तक जीवोंके आयुकर्मकी आबाधा पूर्वकोटिके त्रिभाग प्रमाण होती है, क्योंकि, उनमें भुज्यमान आयु पूर्वकोटि प्रमाण पायी जाती है। चतुरिन्द्रिय जीवोंमें उसकी उत्ह्रेष्ट आबाधा दो मास प्रमाण होती है, क्योंकि, उनमें सर्वोत्ह्रेष्ट भुज्यमान आयु छह मास प्रमाण पायी जाती है। जीन्द्रिय जीवोंमें उत्ह्रेष्ट आबाधा साधिक सोछह दिवस प्रमाण होती है, क्योंकि, उनमें उनंचास दिवस प्रमाण उत्ह्रेष्ट आयु देखी जाती है। हीन्द्रिय जीवोंमें चार वर्ष प्रमाण उत्ह्रेष्ट आबाधा होती है, क्योंकि, उनमें बारह वर्ष प्रमाण उत्ह्रेष्ट आयु हेखी जाती है। बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तक जीवोंमें उत्ह्रेष्ट आवाधा सात हजार तीन सी तेतीस वर्ष व चार मास प्रमाण होती है, क्योंकि, उनमें बार्स हजार वर्ष

१ प्रतिषु ' माउअपुन्व ' इति पाटः ।

परमाउदंसणादो । एदाओ आबाहाओ विजदृष पदेसरचणा कीरिद ति उत्तं होदि । पदेसिविण्णासस्स आयामो पुण असण्णिपंचिंदियपज्ञत्तएसु आउअस्स पिठदोवमस्स असंखेजदि-भागमेत्तो, तत्य पिठदोवमस्स असंखेजदिभागमेत्तिणिरयाउद्विदीए बंधुवरुंभादो । चउरिंदि-यादीणं आउअस्स पदेसविण्णासायामो पुव्वकोडिमेत्तो चेव, तत्य एदम्हादो अहियबंधा-भावादो । सेसं सुगमं ।

पंचिदियाणमसण्णीणं चडिरियाणं तीइदियाणं बीइदियाणं बादरेइदियाणं सत्तण्हं कम्माणमाउववज्जाणमंतोमुहुन्याबाधं मोनूण जं पढमसमए पदेसग्गं णिसित्तं तं बहुगं, जं बिदियसमए पदेसग्गं णिसित्तं तं विसेसहीणं, जं तदियसमए पदेसग्गं मिसित्तं तं विसेसहीणं, एवं विसेसहीणं विसेसहीणं जाव उक्कस्सेण सागरोवमंसदस्स सागरोवमपण्णासाए सागरोवमपण्यीसाए सागरोवमस्स तिण्णिसन्तभागा, सत्त-सत्तभागा, बे-सत्तभागा पिट्टिवेवमस्स संखेज्जिदिभागेण ऊणया पिट्टिवेवमस्स असंखेज्जिदिभागेण ऊणया पिट्टिवेवमस्स असंखेज्जिदिभागेण ऊणया ति ॥ ११० ॥

प्रमाण उत्कृष्ट आयु देखी जाती है। इन आबाधाओं को छोड़कर प्रदेशरचना की जाती है, यह उक्त कथनका अभिपाय है।

परन्तु असंही पंचेन्द्रिय पर्याप्तक जीवोंमें आयु कर्मके प्रदेशविन्यासका आयाम पस्योपमके असंख्यातवें भाग प्रमाण है, क्योंकि, उनमें पस्योपमके असंख्यातवें भाग प्रमाण नारकायुका रिथतिबन्ध पाया जाता है। चतुरिन्द्रिय आदिक जीवोंके आयु कर्मके प्रदेश-विन्यासका आयाम पूर्वकोटि प्रमाण ही है, क्योंकि, उनमें इससे अधिक स्थितिबन्धका अभाव है। शेष कथन सुगम है।

असंज्ञी पंचेन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, त्रीन्द्रिय द्वीन्द्रिय और बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तक तथा सक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तक एवं अपर्याप्तक जीवोंके आयु कर्मसे रहित शेष सात कर्मोंकी अन्तर्मुह्त मात्र आबाधाको छोड़कर प्रथम समयमें जो प्रदेशिपण्ड निषिक्त है वह बहुत है, द्वितीय समयमें जो प्रदेशिपण्ड निषिक्त है वह उससे विशेषहीन है, नृतीय समयमें जो प्रदेशिपण्ड निषिक्त है वह उससे विशेषहीन है, इस प्रकार उत्कर्षसे सौ सागरोपम, पचास सागरोपम, पच्चीस सागरोपम और एक सागरोपमके सात भागोंमेंसे पल्योपमके असंख्यातवें भागसे हीन तीन, सात और दो भाग तक विशेषहीन विशेषहीन होता चला गया है।। ११०॥

१ ताप्रती ' उक्कस्तेण [ सागरोवमसहस्तस्त ] सागरोवम ' इति पाठः ।

एत्य अपजत्तसदो असण्णिपंचिंदियादिसु पादेक्कमहिसंबंधणिजो, तस्संबंधण विणा पउणरुत्तियप्पसंगादो । असण्णिपंचिंदियअपजत्तपहुिंड जाव बीइंदियअपजतो ति ताव एदेसिं द्विदीयो पिटिदोवमस्स संखेजदिभागेण ऊणाओ । बादरेइंदियअपजत्त-सुहुमेइंदिय-पजतापजताणमुक्कस्साउद्विदीयो पिटिदोवमस्स असंखेजदिभागेण्णपसागरोवममेत्ताओ । सेमं सुगमं । एवमणंतरोवणिधा समता ।

परंपरोवणिधाए पंत्रिंदियाणं सण्णीणमसण्णीणं पज्जत्तयाणं अङ्गणं कम्माणं जं पढमसमए पदेसग्गं तदो पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागं गंतूण दुगुणहीणा, एवं दुगुणहीणा दुगुणहीणा जाव उक्किस्सिया हिदी ति ॥ १११॥

विसेसहीणक्रमेण गच्छंता णिसेगा किं कत्थ वि दुगुणहीणा जादा ति पुच्छिदे असंखेज्जगोतुच्छविसेसे गंदण दुगुणहीणा जादा ति जाणावणद्वं परंपरोवणिधा आगदा। पढमाणिसेगादो प्पहुडि पिलदोवमस्स असंखेज्जदिभागं गंदण दुगुणहीणा ति वयणेण कम्मद्विदिअन्मंतरे असंखेजाओ दुगुणहाणीयो अत्थि ति णव्वदे। तं जहा-पिलदोवमस्स

स्त्रमें प्रयुक्त अपर्याप्त शब्दका सम्बन्ध असंज्ञी पंचेन्द्रिय आदिक जीवोंमेंसे प्रत्येकके साथ करना चाहिये, क्योंकि, उसका सम्बन्ध न करनेसे पुनरुक्ति दोषका प्रसंग आता है। असंज्ञी पंचेन्द्रिय अपर्याप्तकसे लेकर द्वीन्द्रिय अपर्याप्तक तक इन जीवोंकी स्थितियाँ पच्योपमके संख्यातवें भागसे हीन हैं। बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तक और सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तक व अपर्याप्तक जीवोंकी उत्हृष्ट स्थितियाँ पन्योपमके असंख्यातवें भागसे हीन सागरोपम प्रमाण हैं। शेष कथन सुगम है। इस प्रकार अनन्तरोपनिधा समाप्त हुई।

परम्परोपनिधाकी अपेक्षा संज्ञी व असंज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्तक जीवोंक आठ कर्मोंका जो प्रथम समयमें प्रदेशाग्र है उससे पत्योपमक असंख्यातवें भाग जाकर दुगुणहीन है, इस प्रकार उत्कृष्ट स्थिति तक दुगुणहीन दुगुणहीन होता चला गया है ॥ १११ ॥

विशेषहीनताके क्रमसे जाते हुए निषेक कहीं पर दुगुण हीन भी हो जाते हैं अथवा नहीं होते हैं, ऐसा पूछनेपर उत्तरमें कहते हैं कि असैक्यान गोपुच्छविशेष जाकर वे दुगुण हीन हो जाते हैं, इस बातके क्षापनार्थ परम्परोपनियाका अवतार हुआ है। प्रथम निषेकसे लेकर पल्पोपमके असंख्यात बहुभाग जाकर दुगुण हीन होते हैं, इस वचनसे कर्मस्थितिके भीतर असंख्यात दुगुणहानियां हैं, यह जाना जाता है। यथा—

१ पहलासंखियभागं गंतुं दुगुणूणमेवमुक्कोसा । नाणंतराणि पहलस्स मूलभागो असंखतमो ॥ क. प्र. १,८४. २ अ-आ-का प्रतिषु भागे रे इति पाठः।

असंखेजिदिभागं गंतृण जिद एगा दुगुणहाणिसंलागा लन्भिद तो कम्मिट्टिदिअन्भंतरसंखेज-पिल्दोवमेसु केतियाओ दुगुणहाणिसलागाओ लभामो ति पिल्दोवमस्स असंखेजिदिभागेण कम्मिट्टिदीए ओविट्टिदाए पिल्टोवमस्स असंखेजिदिभागो उवलन्भिद ति आवाधणकम्मिट्टिदीए एगगुणहाणीए भागे हिदाए स्त्वृणणाणागुणहाणिसलागाओ एक्किस्से गुणहाणिसलागाए असंखेजा भागा च आगच्छिति। कुदो ? णाणागुणहाणिमलागाहि कम्मिट्टिदीए ओविट्टिदाए एगगुणहाणी आगच्छिति ति गुस्त्वदेसादो । तम्हा सव्वकम्माणं णाणागुणहाणि-सलागाओ मच्छेदाओ होति। अद्धगुणहाणिणा आवाधाऊणकम्मिट्टिदीए ओविट्टिदाए जिद अच्छेदरासी आगच्छिति तो णाणागुणहाणिसलागाहि सयलकम्मिट्टिदीए ओविट्टिदाए जिस्हागागच्छिति । कुदो ? णाणागुणहाणिसलागाहि अहियाबाहाए ओविट्टिदाए एगस्त्वस्स असंखेजिदिभागुवलंभादो । ण च णाणागुणहाणिसलागाहि अहियाबाहाए ओविट्टिदाए एगस्त्वस्स असंखेजिदिभागुवलंभादो । तम्हा गुणहाणिणा आवाहृणैकम्मिट्टिदीए ओविट्टिदाए णाणागुणहाणिसलागाओ आगच्छिति । पुणो ताहि वि ताए ओविट्टिदाए एगगुणहाणिअद्धाणमागच्छिति ति घेत्तव्वं । एत्य गुणहाणि-अद्धाणं सल्वकम्माणमविट्टिदं । कुदो ? अण्णोण्णब्भत्थरासीणं विसरिसत्तवभ्वगमादो । तदो

पर्पोपमके असंख्यातवें भाग जाकर यदि एक दुगुणहानिशलाका प्राप्त होती है तो कर्म-स्थितिके भीतर असंख्यात पत्योपमोंमें कितनी दुगुणहानिशलाकायें प्राप्त होंगी, इस प्रकार प्रत्योपमके असंख्यातवें भागसे कर्मस्थितिको अपवर्तित करने पर प्रत्योपमका असंख्यातवां भाग प्राप्त होता है। अत एव आबाधासे हीन कर्मस्थितिमें एक गुणहानिका भाग देनेपर एक कम नान।गुणहानिशलाकार्य और एक गुणहानिशलाकाके असंख्यात बहुआग आते हैं, क्योंकि, नानागुणहानिश्वकाओंका कर्मस्थितिमें भाग देनेपर एक गुणहानि लब्ध होती है, ऐसा गुरुका उपदेश है। इस कारण सब कर्मोंकी नानागुण-हानिशलाक।यें सक्छेद होती हैं। अर्घ गुणहानिका आबाधासे हीन कर्मस्थितिमें भाग क्षेत्रेपर यदि अक्षेत्र राशि प्राप्त होती है, (ऐसा अभीष्ट है) तो नानागुणहानिशालाकाओंका समस्त कमेस्थितिम भाग देनेपर साधिक गुणहानि अध्वान आता है, क्योंकि, नानागुणहा-निशालाकाओंसे अधिक आबाधाको अपवर्तित करनेपर एक रूपका असंख्यातवां भाग पाया जाता है। परन्त नानागुणहानिशालाकार्ये अथवा गुणहानिअध्वान संखेद नहीं हैं। क्योंकि. वैसा उपदेश नहीं है। इस कारण आवाधासे हीन कर्मस्थितिमें गुणहानिका भाग देनेपर नानागणहानिशलाकार्ये प्राप्त होती हैं। पश्चात उनके द्वारा उसीको अपवर्तित करनेपर एक गुणहानि अध्वान आता है, ऐसा ग्रहण करना चाहिये। यहां सब कर्मोंका गुणहानि-अध्वान अवस्थित है, क्योंकि, अन्योन्याग्यस्त राशियां विसदृश स्वीकार की गई हैं।

१ ताप्रती 'एगा गुण्हाणि–' इति पाठः । २ अ-आ-काप्रतिषु ' आवाहाण ' इति पाठः

णामा-गोदणाणागुणहाणिसलागाहिंतो चढुण्णं कम्माणं णाणागुणहाणिसलागाओ दुभागाहियाओ । मोहणीयस्स णाणागुणहाणिसलागाओ आहुद्वगुणाओ । आउअस्स णाणागुणहाणिसलागाओ णामा-गोदणाणागुणहाणिसलागाणं संखेजिदिभागमेत्तीयो । एवमसण्णीणमद्वण्णं कम्माणं पि तेरासियं काऊण णाणागुणहाणिसलागाओ उप्पाएयव्वाओ ।
असण्णीणमुक्कस्सिद्विदिबंधो पिलदोवमस्स असंखेजिदिभागमेत्तो । गुणहाणिअद्धाणं पि
पिलदोवमस्स असंखेजिदिभागमेत्तं चेव । किंतु गुणहाणिअद्धाणादो असण्णीणं उक्कस्साउद्विदिबंधो असंखेजगुणो ति एत्य वि असंखेजाओ णाणागुणहाणिसलागाओ लन्मंति ति
चेत्तव्वं । एवमसण्णिपंचिदियपजत्तणाणावरणादीणं णाणागुणहाणिसलागाओ तेरासिएण
आणेदव्वाओ ।

संपि एत्य णाणागुणहाणिसलागाणं गुणहाणीए च पमाणपस्त्वणद्वमुत्तरसुत्तं भणदि-एयपदेसगुणहाणिड्ठाणंतरं असंखेज्ञाणि पलिदो-वमवग्गमूलाणि ै॥ ११२ ॥

एत्थ पिठदोवमस्स वग्गमृलिमिदिवुते पिठदोवमपढमवग्गमृलस्सेव गहणं कायव्वं, ण बिदियादीणं; पिठदोवमस्स वग्गमृले गिहदे पढमवग्गमृलस्सेव उप्पतिदंसणादो । ताणि च इस कारण नाम व गोत्रकी नानागुणहानिशलाकाओंकी अपेक्षा चार कर्में की नानागुण-हानिशलाकार्ये द्वितीय भागसे अधिक हैं। मोहनीयकी नानागुणहानिशलाकार्ये उनसे साढेतीन गुणी हैं। आयुक्मकी नानागुणहानिशलाकार्ये नाम-गोत्रकी नानागुणहानिशलाकार-ओंके संख्यात्वें भाग प्रमाण हैं।

इसी प्रकार असंक्षी जीवोंके आठों कमोंकी नानागुणहानिशलाकाओंको त्रैराशिक करके उत्पन्न कराना चाहिये। असंक्षी जीवोंके आयुका उत्रुष्ट स्थितिबन्ध पल्योपमके असंख्यातवें भाग प्रमाण होता है। गुणहानिअध्वान भी पल्योपमके असंख्यातवें भाग प्रमाण ही है। किन्तु गुणहानिअध्वानसे असंक्षी जीवोंके आयुका उत्रुष्ट स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा होता है, अतप्व यहाँ भी असंख्यात नाना गुणहानिशलाकायें पायी जाती हैं, ऐसा प्रहण करना चाहिये। इसी प्रकार असंक्षी पंचिन्द्रिय पर्याप्तक जीवोंके ज्ञानावरणादिक कमोंकी नानागुणहानिशलाकाओंको त्रैशशिक द्वारा ले आना चाहिये।

अब यहां नानागुणहानिशास्त्रकाओं और गुणहानिके प्रमाणकी प्ररूपणाके लिये आगेका सूत्र कहते हैं —

एक प्रदेशगुणहानिस्थानान्तर पत्योपमक असंख्यात प्रथम वर्गमुल प्रमाण है ॥ ११२॥ यहां 'पत्योपमका वर्गमूल ' ऐसा कहनेपर पत्योपमके प्रथम वर्गमूलका प्रहण करना चाहिये, द्वितीयादि वर्गमूलोंका नहीं; क्योंकि, पत्योपमके प्रथम वर्गमूलको प्रहण करनेपर प्रथम वर्गमूलको ही उत्पत्ति देखी जाती है। वे वर्गमूल असंख्यात हैं, क्योंकि,

१ अ-आ-काप्रतिषु ' मुक्करसाउद्विदेवंघो ' इति पाठः । २ अ-आ-काप्रतिषु ' उक्करसाउद्विदिवंघो असंखेजगुणा ' इति पाठः । ३ एकस्मिन् द्विगुणवृद्धयोरन्तरे स्थितिस्थानानि पत्योपमवर्गमूलान्यसंख्येयानि । क. प्र. ( मलय. ) १,८८

पढमवग्गमुलाणि असंखेज्जाणि, णाणागुणहाणिसलागाहि कम्मद्रिदीए ओवट्टिदाए गुणहाणिपमाणुष्पत्तीदो । एसा गुणहाणी सव्वकम्माणं सरिसाः कम्महिदिभागहारभूद-णाणागुणहाणिसलागाणं कम्मद्विदिपडिभागेण पमाणत्तवलंभादो ।

# णाणापदेसगुणहाणिद्राणंतराणि पछिदोवमवग्गमूलस्स असंखेज्जिदभागों ।। ११३ ॥

एत्य मोहणीयस्स णाणागुणहाणिसलागाओ पलिदोवमस्स किंचुणद्भच्छेदणयमेताओ। तं कथं णव्वदे ? चरिमगुणहाणिदव्वादो पढमणिसेयो असंखेजगुणो ति पदेसविरइयअप्पा-बहुगादो । णाणावरणादीणं पुण णाणागुणहाणिसलागाओ पलिदोवमपढमवगगभृलअद्भच्छेद-भेहिंतो योवाओ । कदो ? एदाओ विरित्य विगं करिय अण्णोण्णन्भत्ये कदे असंखेज-पिट्रोवमबिदियँवग्गमृद्धपत्तीदो । तं पि कदो णव्वदे ? मोहणीयणाणागुणहाणिसलागाणं दो-तिण्णि-सत्तभागेस विसेसाहियबिदियवग्गभूलछेदाणुवलंभादो ।

नानागुणहानिशालाकाओंका कर्मस्थितिमें भाग देनेपर गुणहानिका प्रमाण प्राप्त होता है। यह गणहानि सब कर्मोंकी समान है. क्योंकि, कर्मस्थितिके भागहारभूत नानागुणहानि-शलाकाओंका प्रमाण कर्मिस्थितिप्रतिभागसे पाया जाता है।

नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर पल्योपमके वर्गमूलके असंख्यातवें भाग प्रमाण हैं॥११३॥

यहां मोडनीयकी नानागुणहानिशलाकार्ये पत्थोपमके कुछ कम अर्धच्छेटोंके बराबर हैं।

शंका-वह कैसे जाना जाता है ?

समाधान-वह 'अन्तिम गुणहानिके द्रव्यसे प्रथम निषेक असंख्यातगुणा है ' इस प्रदेशविरचित अल्पबहत्वसे जाना जाता है।

परन्तु श्वानावरणादिकोंकी नानागुणहानिशलाकार्ये पल्योपम सम्बन्धी प्रथम धर्ममुलके अर्धच्छेदोंसे स्तोक हैं, क्योंकि, इनका विरलन कर द्विगुणित करके परस्पर गुणा करनेपर पत्योपमके असंख्यात द्वितीय वर्गमूल उत्पन्न होते हैं।

शंका--वह भी कहांसे जाना जाता है ?

समाधान चूंकि मोहनीयकी नानागुणहानिशलाकाओंके दो तीन सात भागोंमें विशेष अधिक वितीय वर्गमुलके अर्धच्छेद पाये जाते हैं, अतः इसीसे उतने द्वितीय वर्गमुलोंकी उत्पत्तिका झान होता है।

१ नानाद्विगुणबुद्धिस्थानानि चांगुलवर्गभूलच्छेदनकासंख्येयतमभागप्रमाणानि । एतदुक्तं भवति — अंगुलमात्रक्षेत्रगतप्रदेशराशेर्यत् प्रथमं वर्गभूखं तन्मनुष्यप्रमाणहेतुराशिषण्णवतिच्छेदनविधिना तावच्छियते याबद् भाग न प्रयच्छति । तेषां च छेदनकानामसंख्येयतमे भागे यावन्ति छेदकानि तावत्सु यावानाकाश-प्रदेशराशिस्तावःप्रभाणानि नानाद्विगुणस्थानानि भवन्ति । क. प्र. ( पलय ) १.८८. २ ताप्रती ' पलिदो-वमस्स बिविय 'इति पाठः।

# णाणापदेसगुणहाणिट्टाणंतराणि थोवाणि ॥ ११४॥

कुदो ? योत्रणपितदोवमद्धच्छेदणयपमाणत्तादो योत्रणपितदोवमपढमवग्गमृलच्छेद-णयमेत्तादो ।

# एयपदेसगुणहाणिद्वाणंतरमसंखेज्जगुणं ॥ ११५ ॥

को गुणगारो ? असंखेजाणि पिठेदोवमपढमवग्गमूलाणि।

पंचिंदियाणं सण्णीणमसण्णीणमपज्जत्तयाणं चउरिंदिय-तीइंदिय-बीइंदिय-एइंदिय-वादर-सुहुमपज्जतापञ्जत्तयाणं सत्तण्णं कम्माणमाउव-वज्जाणं जं पहमसमए पदेसग्गं तदो पिटदोवमस्स असंखेज्जिद-भागं गंतूण दुगुणहीणा, एवं दुगुणहीणा दुगुणहीणा जाव उक्किस्सिया द्विदि ति ॥ ११६॥

एत्थ जथा सिण्णिपञ्जत्तणाणावरणादीणं परूवणा कदा तथा कायव्वा । णवरि एत्थ अप्पणो हिदीणं पमाणं जाणिदृण वत्तव्वं ।

## एयपदेसगुणहाणिट्ठाणंतरमसंखेज्जाणि पिळदोवमवग्ग-मूलाणि ॥ ११७ ॥

सुगमभेदं ।

नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर स्तोक हैं ॥ ११४ ॥

कारण यह कि वे पत्योपमके कुछ कम अर्धच्छेदोंके बराबर होनेसे पत्योपमके प्रथम वर्गमूलके अर्धच्छेदोंसे कुछ कम हैं।

एकप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर असंख्यातगुणा है ॥ ११५ ॥

गुणकार क्या है ? गुणकार पत्योपनके असंख्यात प्रथम वर्गमूल हैं।

संज्ञी व असंज्ञी पंचेन्द्रिय अपर्याप्तक, चतुरिन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, द्वीन्द्रिय तथा एकेन्द्रिय वाद्र व सृक्ष्म इन पर्याप्तक अपर्याप्तक जीवोंक आयुको छोड़ शेष सात कर्मींका जो प्रदेशाय प्रथम समयमें है उससे पत्योपमक असंख्यातवें भाग जाकर वह दुगुणहीन हो जाता है, इस प्रकार उत्कृष्ट स्थिति तक वह दुगुणहीन दुगुणहीन होता जाता है ॥११६॥

यहां जैसे संशी पर्याप्तकके क्षानावरणादिकोंकी प्ररूपणा की गई है वैसे ही करना चाहिये। विशेषता इतनी है कि यहां अपनी स्थितियोंका प्रमाण जानकर कहना चाहिये।

एकप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर पत्योपमके असंख्यात वर्गमृठोंके बराबर है ॥ ११७ ॥

यह सूत्र सुगम है।

छ. ११−३३.

# णाणापदेसगुणहाणिट्ठाणंतराणि पिलदोवमवग्गमूलस्स असंखेज्जिदभागो ॥ ११८ ॥

एदं पि सुगमं।

## णाणापदेसगुणहाणिद्वाणंतराणि थोवाणि ॥ ११९ ॥

गुणहाणिणा कम्मद्विदीए ओवद्विदाए तसिमुप्पत्तिदंसणादो ।

एयपद्रेसगुणहाणिट्ठाणंतरमसंखेज्जगुणं ॥ १२० ॥

को गुणगारो ? असंखेजाणि पिलदोवमवरगमृलाणि । एवं परम्परोवणिधा समत्ता । संपित्त सेव्पिरव्यणाए मृचिदाणमवहार-भागाभाग-अपाबहुआणियोगद्दाराणं परूवणं कस्सामो । तं जहा—सञ्चासु द्विदीसु पदेमग्गं पढमाए द्विदीए पदेसपमाणेण केवचिरेण कालेण अवहिरिजदि ? दिचंड्रगुणहाणिद्वाणंतरेण कालेण अवहिरिजदि । एदस्स कारणं सुच्चदे । तं जहा—विदियादिगुणहाणिद्वे पढमगुणहाणिद्व्वपमाणेण कदे चरिमगुणहाणि-

नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर पल्योपमकं वर्गमृत्रकं असंख्यातवें भाग प्रमाण है ॥११८॥ यह सूत्र भी सुगम है।

नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर स्तोक हैं।। ११९॥

कारण कि गुणहानि द्वारा कर्मस्थितिको अपवर्तित करनेपर उनकी उत्पत्ति देखी जाती है।

एकप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर असंख्यातगुणा है ॥ १२० ॥

गुणकार क्या है ? गुणकार पल्योपमके असंख्यात वर्गमूल हैं । इस प्रकार परम्परोप-निधा समाप्त हुई ।

अब श्रेणिप्ररूपणा हारा स्चित अवहार, भागाभाग और अल्पबहुत्व अनुयोगद्वारोंकी प्ररूपणा करते हैं। वह इस प्रकार है—सब स्थितियोंका प्रदेशिएड प्रथम स्थितिके प्रदेशिपण्डक प्रमाण हारा कितने कालसे अपहृत होता है? उक्त प्रमाणके द्वारा वह डेढ़ गुणहानिस्थानान्तरकालसे अपहृत होता है। इसका कारण बतलाते हैं। वह इस प्रकार है – द्वितीयादिक गुणहानियोंके द्रन्यको प्रथम गुणहानिके द्रन्यप्रमाणसे करनेपर वह अन्तिम गुणहानिके द्रन्यसे रहित प्रथम गुणहानिका द्रव्य होता है। उसका प्रमाण यह है—

| द्धि. गु.     | र्२८       | १२०   | ११२ | १९४ | ९६          | 22  | 60  | ७२  |
|---------------|------------|-------|-----|-----|-------------|-----|-----|-----|
| तृ. ,,        | ६४         | ેં દ્ | ५६  | ५२  | 83          | 88  | 80  | ३६  |
| ਚ. ,,         | 32         | 30    | २८  | २६  | ২৪          | २२  | २०  | १८  |
| Ů.,,          | १६         | 8 4   | १४  | १३  | १२          | 88  | १०  | ९   |
| योग<br>अन्तिम | २४०        | २२५   | २१० | १९५ | <b>१८</b> 0 | १६५ | १५० | १३५ |
| गुज.          | १६         | १५    | १४  | १३  | १२          | ११  | १०  | ৎ   |
| प्रथम<br>गुण. | <b>३५६</b> | २४०   | २२४ | २०८ | १९२         | १७६ | १६० | १४४ |

दव्वेणूणपढमगुणहाणिदव्वं होदि । तस्स पमाणमेदं २४० । २२५ । २१० । १९५ । १८० । १६५ । १५० । १३५ । चरिमगुणहाणिद्व्वपमाणमेदं १६ । १५ । १४ । १३ । १२। ११। १०। ९। एदम्मि दव्वे पुव्वदव्वम्हि पक्खित्ते पढमगुणहाणिदव्वपमाणं होदि। २५६। २४०। २२४। २०८। १९२। १७६। १६०। १४४। पुणो एदं पढमगुणहाणिदव्वं दोखंडे कादण तत्य एगखंडमधोसिरं करिय बिदियखंडपासे ठविदे एत्तियं होदि । २०० । २०० । २०० । २०० । २०० । २०० । २०० । एदस्स पमाणं पढमणिसेयस्स तिण्णि-चढुव्भागा सादिग्या । पुणी एत्य सादिरेये अवणिदे सुद्धा पढमणिसेयस्य तिष्णि-चदुब्भागा चेव चेट्टंति । तेसिं पमाणमेदं १९२ । १९२ । १९२ । १९२ । १९२ । १९२ । १९२ । सादिरेयं पि एटं ८ । ८ । ८ । ८ | ८ | ८ | ८ | ८ | पढमगुणहाणिद वे वि समकरणे कीग्माणे पढमणिसेगस्स तिण्णिचदुन्भागा सादिरेया होंति । पुणो तेस चदुन्भागे अवणिदे सेमं व-चदुन्भागपमाण-मेत्तियं होदि १२८ । १२८ । १२८ । १२८ । १२८ । १२८ । १२८ । इमं चदुन्भागं घेतुण पुव्विल्लतिण्णि-चदुन्भागेसु पिक्खत्ते गुणहाणिमेत्तपदमणिसेया होति । तेसिं पमाणमेढं २५६ । २५६ । २५६ । २५६ । २५६ । २५६ । २५६ । पुणो पढमणिसेयस्स अद्वाणि गुणहाणिमेत्ताणि अत्य । ताणि पढमणिसेयपमाणेण कदे गणहाणीए अद्भेता पढमणिसेया होंति । तेसिं पमाणमेदं २५६ । २५६ । २५६ । अन्तिम गुणहानिके द्रव्यका प्रमाण यह है। इस द्रव्यको पूर्व द्रव्यमें मिलानेपर प्रथम गुण-हानिके द्रव्यका प्रमाण होता है। (संहिप्में देखिये)। पुनः प्रथम गुणहानिके इस द्रव्यके दो खण्ड करके उनमेंसे एक खण्डको अधःशिर करके द्वितीय खण्डके पार्श्वमें स्थापित करनेपर इतना है -- २००+२००+२००+२००+२००+२००+२००=१६००। इसका प्रमाण प्रथम निषेकके तीन चतुर्थ भाग (है) से कुछ (८) अधिक होता है। इसमेंसे अधिकताके प्रमाणको कम कर देनेपर अवशिष्ट प्रथम निषेकके गुद्ध तीन चतुर्थ भाग ही रहते हैं --( २००-८= ) १९२, १९२, १९२, १९२, १९२, १९२, १९२, साधिकताका भी प्रमाण यह है-८, ८, ८, ८, ८, ८, ८। प्रथम गुणहानिके द्रव्यका भी समकरण करनेपर (१६००÷८=२००) वह प्रथम निषेकके साधिक (८) तीन चतुर्थ भाग प्रमाण होना है। फिर उनमेंसे एक चतुर्थ भागको अलग कर देनेपर रोप दो चतुर्थ भागोंका प्रमाण इतना होता है— श्रि-६४=१२८=२५६×२ । १२८, १२८, १२८, १२८, १२८, १२८, १२८, १२८। अवशेष चतुर्थ भागका प्रमाण यह है--६४, ६४, ६४, ६४, ६४, ६४, ६४। अब इस चतुर्थ भागको प्रहण करके पूर्वके तीन चतुर्थ भागोंमें मिला देनेपर गुणहानिके बराबर प्रथम निषेक होते हैं। उनका प्रमाण यह है—(१९२+६४=२५६, २५६, २५६, २५६, २५६, २५६, २५६, २५६। प्रथम निषेकके अर्ध भाग गणहानिके बगावर अर्थात आठ हैं ( २×२×२×२× २×२×२×२=२५६)। उनको प्रथम निषेकके प्रभाणसे करनेपर गुणहानिके अर्ध भाग प्रमाण

२५६ । पुणो एदे 'गुणहाणिअडमेत्तपटमणिसेगे घेतृण गुणहाणिमेत्तपटमणिसेगेसु पिक्खितेसु दिवहुगुणहाणिमेत्तपटमणिसेया होंति २५६ । १२ । पुणो सेसअधियदःवे वि पटमणिसेयपमाणेण कदे तस्सद्धमेत्रं होदि १२८ । पुणो एदमण्पहाणं कादृण पटमणिसेगेण दिवहुगुणहाणीए गुणिदाए सव्वद्व्वमेत्तियं होदि ३०७२ । पुणो एदिम्हं दिवहुगुणहाणीए १२ । भागे हिदे पटमणिसेयो आगच्छिद । एवं पटमणिसेयपमाणेण सव्वद्व्वं दिवहुगुण-हाणिद्वाणंतरेण कालेण अवहिरिज्जिद ति सिद्धं ।

बिदियाए द्विदीए पदेसग्गपमाणेण सन्वद्विदिपदेसगां केवचिरेण कालेण अवहिरिअदि ? सादिरेयदिवह्नगुणहाणिद्वाणंतरेण कालेण । तं जहा—दिवह्नगुणहाणीयो विरलेदण
सन्वदन्वं समखंडं कादृण दिण्णे एकेकस्म स्वस्स पढमिणिसेयपमाणं पावदि । पुणो हेद्वा
णिसेगभागहारं विरलेदृण उविरमेगस्वधिरं समखंडं कादृण दिण्णे विरलणस्वं पि
एगेग-गोवुच्छविसेसपमाणं पावदि । पुणो एदेण पमाणेण उविरमसन्वस्वधिरदेसु अविणदेसु
दिवहुगुणहाणिमेत्तगोवुच्छविसेसा अधिया होति । पुणो उन्वरिददन्वं पि दिवहुगुणहाणिमेत्तबिदियणिसेयपमाणं होदि । पुणो अधियगोवुच्छविसेसे बिदियणिसेयपमाणेण कस्सामो ।

प्रथम निषेक होते हैं। उनका प्रमाण यह है—२५६, २५६, २५६, २५६। पश्चात् गुणहानिके अध भाग प्रमाण इन प्रथम निपेकोंको प्रहण करके गुणहानिके बरावर प्रथम निपेकोंमें मिला देनेपर डेढ़ गुणहानि प्रमाण प्रथम निपेक होते हैं—२५६×१२। अवशिष्ट अधिक द्रव्यको भी प्रथम निषेकके प्रमाणसे करनेपर वह उसके अध भागके वरावर होता है १२८। अब इसको गौण करके प्रथम निषेकसे डेढ़ गुणहानिको गुणित करनेपर सब द्रव्य इतना होता है—२५६×१२=३०७२। इसमें डेढ़ गुणहानिका (१२) भाग देनेपर प्रथम निषेक प्राप्त होता है। इस प्रकार प्रथम निषेकके प्रमाणसे सब द्रव्य डेढ़ गुणहानिस्थानान्तरकालसे अपहत होता है, यह सिद्ध होता है।

द्वितीय स्थित सम्बन्धी प्रदेशायके प्रमाणसे सब स्थितियोंका प्रदेशिएण्ड कितने-कालसे अपहत होता है ? वह साधिक डेढ़ गुणहानिस्थानान्तरकालसे अपहत होता है । यथा—डेढ गुणहानियोंको विरित्त करके सब द्रव्यको समस्यण्ड करके देनेपर एक एक अंकके प्रति प्रथम निपेकका प्रमाण प्राप्त होता है (३०७२÷१२=२५६)। इसके नीचे निषेकभागहारका विरत्न कर उपरिम एक अंकके प्रति प्राप्त राशिको समस्यण्ड करके देनेपर विरत्न अंकके प्रति एक एक गोपुच्छविशेषका प्रमाण प्राप्त होता है (२५६÷१६=१६)। इस प्रमाणसे ऊपरकी सब एक अंकके प्रति प्राप्त राशियोंका अपनयन करनेपर डेढ़ गुणहानि प्रमाण गोपुच्छविशेष अधिक होते हैं (१६×१२=१९२)। अवशिष्ठ द्वन्य भी डेढ़ गुणहानि मात्र द्वितीय निषेकके बरावर होता है (२४०×१२=२८८०)।

१ ताप्रती 'एदेण' इति पाठः । २ ताप्रती 'एदं' इति पाठः । े३ प्रतिषु 'एदं' इति पाठः । ४ भाप्रती 'उन्दिद्दन्वं', ताप्रती 'उन्दिदन्वं' इति पाठः ।

तं जहा—१६।१५।१।१६।१२ स्व्वूणिसेयभागहारमेत्तगोवुच्छिविसेसे घेतूण जिद एगं बिदियणिसेयपमाणं ठञ्भदि, तो दिवहुगुणहाणिमेत्तगोवुच्छिविसेसु किं ठभामो ति पमाणेण फठगुणिदिच्छाए ओविद्दिगए संदिद्वीए चत्तारि पंचभागा होति ४।५। पुणो एदं दिवहुगुणहाणीसु सिरसच्छेदं कादण पिक्खिते एतियं होदि ६४।५। पुणो एदेण सव्वद्वे भागे हिदे बिदियणिसेगो आगच्छिद।

तियाए हिदीए पदेसम्गपमाणेण सम्बिहिदिपदेसमां केविचिरण कारुंण अवहिरिजिदि ? मादिरेयम् वाहियदिवङ्कगुणहाणिद्धाणंतरेण कारुंण अवहिरिजिदि १६।१४।१।
१६।२४। दोम्बणिसेयभागहारमेत्तगोवुच्छिविसेसिहितो जिदि एमं तिदेयिणिसेयपमाणं
लम्भिद तो तिण्यिगुणहाणिमेतगोवुच्छिविसेसेसु केविडिए तिदेयिणिसेमे रुभाभो ति पमाणेण
फरुगुमिदिन्छाण ओविहिदाए एतियं होदि १।५।७। पुणो एदिम्म दिवङ्कगुणहाणिमिम
पिक्सिते एतियं होदि ९६।७ पुणो एदेण सम्बद्धे भागे हिदे तिदेयिणिसेयो
आगच्छिदि। एवं जाणिदृण उविर णेद्धं जाव पदमगुणहाणीए अद्धं एदं ति।

अब अधिक गोषुच्छिविशेषोंको हितीय निषेकके प्रमाणसे करते हैं। यथा—एक कम निषेकभागहार प्रमाण गोषुच्छिविशेषोंको ग्रहण कर यदि एक हितीय निषेकका प्रमाण पाया जाता है, तो उह गुणहानि प्रमाण गोषुच्छिविशेषोंमें कितना हितीय निषेकका प्रमाण प्राप्त होगा, इस प्रकार प्रमाणसे फलगुणित इच्छाको अपवर्तित करनेपर वह पाँच भागोंमेंसे चार भाग ( ५) प्रमाण होता है।

उदाहरण—यहां निषेकभागहारका प्रमाण १६ और गोयुच्छिविद्येषका प्रमाण भी १६ है; अतः निम्न प्रकार त्रैराशिक करनेपर उपर्युक्त प्रमाण प्राप्त होता है— १९८१ - १९८१

पुनः इसको समच्छेद करके ढेढ़ गुणहानियोंमें मिलानेपर इनना होता है ४४+४=६४। इसका सब द्वव्यमें भाग देनेपर द्वितीय निषेक शत होता है—३०७२— ५४ =२४०।

तृतीय स्थिति सम्बन्धी प्रदेशात्रप्रमाणसे सब स्थितियोंका प्रदेशिषिण्ड कितने कालसे अपहृत होता है ? वह साधिक एक अंकसे अधिक इंद्र गुणहानिस्थानान्तरकालसे अपहृत होता है । दो रूपोंसे कम निषेकभागदार प्रमाण गोपुच्छविशेषोंसे यदि एक तृतीय निषक प्राप्त होता है, तो तीन गुणहानियोंक वरावर गोपुच्छविशेषोंमें कितने तृतीय निषेक प्राप्त होंगे, इन प्रकार फलगुणित इच्छामें प्रमाणका भाग देनेपर इतना होता है—

उदाहरण-निषेकभागद्वार १६; गोपुच्छ १६; १६-२-१४; ४८४:=१५।

इसको डेट गुणहानियों में मिला देनेपर इतना होता है—१२+ ८ = ६ । अब इसका समस्त द्रव्यमें भाग देनेपर तृतीय निषेक आता है ३०७२- ५ २२०। इस प्रकार जानकर प्रथम गुणहानिका अर्ध भाग समाप्त होने तक ले जाना चाहिये।

१ ताप्रती 'सरिच्छेदं ' इति पाठः । २ प्रतियु ६४ इति पाठः ।

पुणो उन्नरिमणिसेयपमाणेण सव्विद्विदियदेसग्गं केन्नचिरेण कालेण अविहिरिजिदि ? वेगुणहाणिद्वाणंतरेण कालेण । तं जहा—दिवङ्गगुणहाणिक्खेतं पढमणिसेगिनिक्खंभेण चतारि फालीयो कादृण पुणो तत्थ चउत्थफालिं घेतूण गुणहाणिअद्धपमाणेण तिण्णि खंडाणि कादृण पगनत्तिय तिण्णं फालीणं पासे ठिनदेसु वेगुणहाणीयो होंति चित्रं अथना, तेरासियकमेण आणेदव्वं । तं जहा—१६ । १२ । १ । १६ । १२ । ४ । णिसेयभागहाग्स्स तिण्णि-चढुन्भागमेत्तिनिसेसे घेतूण जिद एगं तिदित्य-णिसेयपमाणं लम्भिदि तो आयामेण दिवङ्गगुणहाणिनिक्खंभेण णिसेयभागहारचढुन्भागमेत्तिनिसेसमु किं लभामो ति पमाणेण फलगुणिदिच्छाए ओनिहिदाए गुणहाणीए अद्धमागच्छिद ४ । पुणो एदिन्म दिवङ्गगुणहाणिम्म पिक्खते दोगुणहाणीयो भवंति १६ । पुणो एदिन्य भागे हिद तिदित्यणिसेयो आगच्छिद । तदुविर भागहारे वुच्चमाणे सादिरेय-चे-गुणहाणीयो वत्तव्वाओ । एवं णेदव्वं जान पढमगुणहाणिचरिमसमओ ति । पुणो विदियगुणहाणिपढमणिसेयपमाणेण सव्वदव्वे अनिहिरिजमाणे केन्नचिरेण कालेण अनिहिरिजिद ? तिणिण गुणहाणिद्वाणंतरेण कालेण । तं जहा—दिवङ्गगुणहाणिक्खेतं ठिवय — अद्धेण

उससे अग्रिम निषेकके प्रमाणसे सब स्थितियोंका प्रदेशांग्र कितने कालमें अपहत होता है ? उक्त प्रमाणसे वह दोगुणहानिस्थानान्तरकालसे अपहत होता है। यथा— डेड़ गुणडानि मन्त्र क्षेत्रकी प्रथम निषेकके विस्तारप्रमाणसे चार फालियां करके पश्चात् उनमेंसे चतुर्थ फालिको ग्रहण कर गुणहानिके अर्ध प्रमाणसे तीन खण्ड करके परिवर्तन-पूर्वक तीन फालियोंके पार्श्व भागमें स्थापित करनेपर दो गुणहानियां होती हैं। (संहाष्टि मूलमें देखिये।)

अथवा, त्रेराशिकक्रमसे इसे ले आना चाहिये। यथा—निषेकभागद्दारके तीन चतुर्थ भाग मात्र विशेषोंको ग्रहण करके यदि वहांके एक निषेकका प्रमाण पाया जाता है, तो आयाम (१) व डेढ़ गुणहानि विष्कम्भसे निषेकभागहारके चतुर्थ भाग मात्र विशेषोंमें वह कितना प्राप्त होगा, इस प्रकार प्रमाणसे फलगुणित इच्छाको अपवर्तित करनेपर गुणहानिका अर्थ भाग आता है।

किर इसको डेढ़ गुणहानियों में मिलानेपर दो गुणहानियां (१६) होती हैं। इनका सब द्रव्यमें भाग देनेपर वहाके निषेकका प्रमाण लब्ध होता है। उससे आगेके भागहारका कथन करनेपर साधिक दो गुणहानियां कहना चाहिये। इस प्रकार प्रथम गुणहानिके अन्तिम समय तक ले जाना चाहिये।

ाहतीय गुणहानि सम्बन्धी प्रथम निषेकके प्रमाणसे सब द्रव्यको अपहृत करनेपर बह कितने कालसे अपहृत होता है? उक्त प्रमाणसे वह तीन गुणहानिस्थानान्तरकालसे अपहृत होता है। यथा—ढेढ़ गुणहानि प्रमाण क्षेत्रको स्थापित करके (संदृष्टि मूलमें देखिये) अर्घ पाडिय बिदिअद्धस्सुवरि ठिवदे तिण्णिगुणहाणीयो होंति । अधवा, दिवङ्गुगणहाणीयो ठवेदूण एगगुणहाणि चडिय इच्छामो ति एगरूवं विरित्य बिगं करिय अण्णोण्णन्मत्थे कदे उप्पण्णरासिणा दिवङ्गगुणहाणीए गुणिदाए तिण्णिगुणहाणीयो होंति । २४ । पुणो एदाहि सव्वदव्वे भागे हिदे बिदियगुणहाणीए पढमणिसेगो आगच्छिद ।

पुणो तिस्से चेव बिदियणिसेगपमाणेण सन्वद्वं सादिग्यतिण्णिगुणहाणिष्टाणंतरेण कालेण अवहिरिज्ञदि । तं जहा— ८ । १५ । १ । ८ । २४ क्ष्व्णणिसेयभागहारमेत्त-गोवुच्छिवसेसे वेतूण जिद एगपक्लेवसलागा लन्भिद तो तिण्णिगुणहाणिमेत्रगोवुच्छिवसेसे-हिंतो केविडियाओ पक्लेवसलागाओ लभामो ति पमाणेण फलगुणिदिच्छाए ओविडिदाए एत्तियं होदि ८ । ५ । पुणो एदिग्म सिरसच्छेदं कादृण तिसुँ गुणहाणीसु पिक्खिते एतियं होदि १२८ । ५ । पुणो एदेण सन्वद्वे भागे हिदे विदियणिसेयो आगच्छिद । एवं [ णेदव्वं ] जाव विदियगुणहाणीए अद्धं गदं ति । तदो तिण्णसेयपमाणेण सव्वद्वे अविहिरिज्ञमाणे चत्तारिगुणहाणिष्टाणंतरेण कालेण अविहिरिज्ञदि । तं जहा—तिण्णिगुणहाणिक्षेतं ठिवय पुत्वं व चत्तारिफालीयो कादृण तत्य तीहि फालीहि तदिग्यणिसेओ होदि ति चउत्यफाली अधिया होदि । पुणो इममहियफालिं तप्पमाणेण कस्सामो— ८ । १२ ।-

भागसे फाइकर द्वितीय अर्ध भागके ऊपर रखनेपर तीन गुणहानियां होती हैं। अथवा, हेट गुणहानियोंको स्थापित करके चूंकि एक गुणहानि चढ़े हैं, अतः एक रूपका विरलन करके द्विगुणित कर परस्परमें गुणित करनेपर उत्पन्न राशिसे हेट गुणहानिको गुणित करनेपर तीन गुणहानियां (२४) होती हैं। अब इनका सब द्रव्यमें भाग देनेपर द्वितीय गुणहानिका प्रथम निपेक आता है।

उसी (द्वितीय) गुणहानिके द्वितीय निषेकके प्रमाणसे सब द्रव्य साधिक तीन गुणहानिस्थानान्तरकालसे अपहृत होता है। यथा—एक कम निषेकभागद्वार प्रमाण गोपुच्छिन्विशेषोंको प्रहणकर यदि एक प्रक्षंपरालाका प्राप्त है, तो तीन गुणहानि मात्र गोपुच्छिविशेषोंसे कितनी प्रक्षंपरालाकार्ये प्राप्त होंगी? इस प्रकार प्रमाणसे फलगुणित इच्छाको अपवर्तित करनेपर इतना होता है—१६४ १=६। अब इसको समच्छेद करके तीन गुणहानियोंमें मिलानेपर इतना होता है—२४+६=1-६ । इसका सब द्रव्यमें भाग देनेपर द्वितीय निषेक आता है—२०७२÷१६१=१२०। इस प्रकार द्वितीय गुणहानिका अर्घ भाग समाप्त होने तक ले जाना चाहिये।

पश्चात् उसके आगेके निषेकप्रमाणसे सब द्रव्यको अपहत करनेपर घह चार गुणहानिस्थानान्तरकालसे अपहत होता है। यथा — तीन गुणहानि मात्र क्षंत्रको स्थापित कर पूर्वके ही समान चार फालियां करके उनमेंसे तीन फालियोंसे वहांका निषेक होता है। अतः चतुर्थ फालि अधिक है। अब इस अधिक फालिको उसके प्रमाणसे करते हैं—

१ अप्रती संहष्टिरियमप्रे '-मागङ्गरमेत्त ' इत्यतः पश्चादुपलम्यते । २ ताप्रती ' तीसु ' इति पाठः ।

१।८।४।२४। णिसेगभागहारतिण्णि-चदुन्भागमेत्तगोवुन्छिविसेसे घेतूण जिद एगो तिदित्यणिसेगो ठन्भदि तो एगफाठिमेत्तगोवुन्छिविसेसेसु किं ठभामो ति पमाणेण फठगुणि-दिन्छाए ओविट्टराए एतियं होदि ८। पुणो एदिम्मि तिसी गुणहाणीसु पिक्खते चत्तारि-गुणहाणीयो होति ३२। पुणो एदेण सन्वदन्वे भागे हिंदे तिदित्थणिसेयो होदि। एवं जाणिदृण णेयन्वं जाव विदियगुणहाणिचरिमणिसेयो ति।

पुणो तदियगुणहाणिपढमिणसेयपमाणेण अवहिरिज्ञमाणे छगुणहाणिहाणंतरपमाणेण अवहिरिज्ञिदि । तं जहा—तिण्णिगुणहाणिक्खेते मज्झे पाडिय एगअद्धस्सुविर विदियअद्धे जोएडण हिवदं छगुणहाणीयो होति । अथवा, बेगुणहाणीओ चिडदाओ ति वे स्वे विरित्य विगं करिय अण्णोण्णन्भन्य कदे चतारि स्वाणि उपजंति । पुणो तेहि दिवहुगुणहाणीण गुणिदाण भागहारो छगुणहाणिमेतो होदि ४८ । पुणो एदाहि सन्वद्वे भागे हिदे इन्छिद्णिसयो आगच्छिद ।

पुणो तिस्मे गुणहाणीए विदियणियेयपमाणेण सव्वटच्चे अवहिरिज्ञमाणे सादिरेय-छगुणहाणिद्वाणंतरेण कालेण अवहिरिज्ञदि । एत्य तेरासियकमेण लद्भपक्षेवस्त्वाणि ४८ । १५ । पुणो एदम्मि सरिसछेदं कादृण छसु गुणहाणीसु पिक्खते सादिरेयछगुण-

निषेकभागहारके तीन चतुर्थ भाग मात्र गोषुच्छविशेषोंको ब्रहण कर यदि वहांका एक निषेक प्राप्त होता है, तो एक फालि मात्र गोषुच्छविशेषोंमें क्या प्राप्त होगा, इस प्रकार प्रमाणसे फलगुणित इच्छाको अपवर्तित करनेपर इतना होता है—८। इसको तीन गुणहानियोंमें मिलानेपर चार गुणहानियों होती हैं—२४+८=३२। इसका सब द्रव्यमें भाग देनेपर वहांका (द्वि० गु० हा॰ का पांचवां) निषेक होता हैं—२०७२÷३२=१६। इस प्रकार जानकर द्वितीय गुणहानिके अन्तिम समय तक ले जाना चाहिये।

तृतीय गुणहानि सम्बन्धी प्रथम निषेकके प्रमाणसे सब द्रव्यको अपहृत करनेपर बह छह-गुणहानिस्थानान्तरकालसे अपहृत होता है। यथा—तीन गुणहानि प्रमाण क्षेत्रको मध्यमें फाइकर एक अर्ध भागके उत्पर द्वितीय अर्ध भागको जोड़कर स्थापित करनेपर छह गुणहानियां होती हैं। अथवा, चूंकि दो गुणहानियां चढे हैं अतः दो अंकोंका विरलन करके दुगुणा कर परस्पर गुणित करनेपर चार अंक उत्पन्न होने हैं। पश्चात् उनके द्वारा छेह गुणहानियोंको गुणित करनेपर भागहार छह गुणहानि प्रमाण होता है —१२४४=४८ =८४६। इनका सब द्रव्यमें भाग देनेपर अभीष्ट निषेक प्राप्त होता है —३०७२÷४८=६४।

उक्त गुणहानिके द्वितीय निषेकके प्रमाणसे सब द्रव्यको अपहृत करनेपर घह साधिक छह गुणहानिस्थानान्तरकाटसे अपहृत होना है। यहां त्रेराशिकक्रमसे प्राप्त प्रक्षेप अंक ये हैं—१६। इनको समच्छेद करके छह गुणहानियोंमें मिटाने पर साधिक

१ ताप्रती 'तीसु' इति पाठः। २ अ-आ-ताप्रतिषु 'सन्वदन्वेण ' इति पाठः। ३ प्रतिषु 'स्रोपद्रण ' इति पाठः।

हाणीयो होंति। ७६८। १५<sup>9</sup>। पुणो एदाहि सव्वद्वे भागे हिदे बिदियणिसेयो आगच्छिदि। एवं जाणिदण णेदव्वं जाव अग्गिट्टिशागहारो ति। णविर अग्गिट्टिशागहारो अंगुलस्स असंखेजदिभागो असंखेजओसप्पिणि -उस्सप्पिणिमेत्तो। तस्स पमाणमेदं २०७२। ९<sup>3</sup>। एदेण समयपबद्धे भागे हिदे चित्मिणिसेयो आगच्छिदि। एवं भागहार-पस्त्वणा समत्ता।

पढमाए द्विदीए पदेसग्गं सव्विद्विपदेसग्गस्स केविडियो भागो ? असंखेजिदिभागो, दिवहुगुणहाणीए खंडिदे तत्थ एगखंडमेत्तं ति बुत्तं होदि । एवं णदव्वं जाव पढमगुणहाणि-चिरमणिसेगो ति । विदियगुणहाणिपढमणिसेगो सव्विद्विपदेसग्गरस केविडिओ भागो ? असंखेजिदिभागो । को पिडिभागो ? तिण्णि गुणहाणीयो । एवं जाणिदण णेदव्वं जाव चिरमगुणहाणिचरिमणिसेगो ति । एवं भागाभागपरूवणा समत्ता ।

सन्वत्थोवं चिरमाण द्विदीण पदेसग्गं ९ । पढमाण द्विदीण पदेसग्गमसंखेजगुणं । को गुणगारो १ पिलदोवमस्स असंखेजदिभागमेत्ता किंचणण्णोण्णब्भत्थरासी । तस्स पमाणमदं २५६ । ९ । एदेण चिरमणिसेंग गुणिदं पढमणिसेंगो होदि । २५६ । छद्द गुणहानियां होती हैं — ५६ + १६ = ५६ = ५६ । इनका सब द्वव्यमें भाग देनेपर तृतीय गुणहानिका द्वितीय निषेक आता है — ३००२ — ५६ = ६०। इस प्रकार जानकर अत्रस्थित भागहार तक ले जाना चाहिथे। विशेष इतना है कि अत्रस्थित भागहार अंगुलके असंख्यात संगम मात्र है जो असंख्यात अवसर्षिणी उत्सर्पिणयोंके बराबर है । उसका प्रमाण यह है — ३००२ = ९। इसका समयप्रबद्धमें भाग देनेपर अन्तिम निषेक प्राप्त होता है — ३००२ = ९। इस प्रकार भागहार प्रक्रपणा समाप्त हुई।

प्रथम स्थितिका प्रदेशिपण्ड समस्त स्थितियोंके प्रदेशिपण्डके कितनेवें भाग प्रमाण है ? उनके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । समस्त स्थितियोंके प्रदेशिपण्डमें डेह गुणहानिका भाग देनेपर जो प्राप्त हो (३०७२÷१२=२५६) उतने मात्र वह है, यह उसका अभिप्राय है । इस प्रकार प्रथम गुणहानिके अन्तिम निषेक तक छे जाना चाहिये । द्वितीय गुणहानिका प्रथम निषेक समस्त स्थितियोंके प्रदेशिपण्डके कितनेवें भाग प्रमाण है ? वह उसके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । प्रतिभाग क्या है ? प्रतिभाग तीन गुणहानियां हैं । इस प्रकार जानकर अन्तिम गुणहानिके अन्तिम निषेक तक छे जाना चाहिये । इस प्रकार भागाभाग प्ररूपणा समाप्त हुई ।

अन्तिम स्थितिका प्रदेशिपण्ड सबसे स्तोक (९) है। प्रथम स्थितिका प्रदेशिपण्ड उससे असंख्यातगुणा है। गुणकार क्या है? गुणकार पत्योपमके असंख्यातमें भाग मात्र कुछ कम अन्योन्याभ्यस्त राशि है। उसका प्रमाण यह है — १५६। इसके द्वारा अन्तिम

१ अ-आ-ताप्रतिषु ७६८ । ५ । एवंविघात्र सदृष्टिरस्ति । २ अप्रतौ 'भागो असंखेष्णाओमिष्पणि ', आ-काप्रत्योः म्भागो असंखेष्णासेख्याओ हि संखेष्णाओ हि संखेषणाओ हि संखेषणाओ हि संखेषणाओ हि संखेषणाओ हि संखेषणाओ हि संखेषणाओं ह

अजहण्णअणुक्कस्सद्व्वमसंखेजगुणं । को गुणगारो ? सादिरेगेगस्व्वपिरहीणदिवहुगुणहाणी । किं कारणं ? स्वृणदिवहुगुणहाणिसलागाहि पढमणिसेगे गुणिदे पढमणिसेयवदिरित्तउविम-सव्विद्विद्व्वं होदि २८१६ । पुणो एदिम्म चिरमिद्विदिद्वेण विणा इच्छिजमाणे स्वृण-दिवहुगुणहाणीए एगस्वस्स असंखेजदिभागमविणय पढमणिसेगे गुणिदे अजहण्णअणुक्कस्स-दव्वं होदि २८०७ । अपढमं विसेसाहियं । केतियमेत्तो विसेसो ? उक्कस्सिद्विद्व्वमेत्तो २८१६ । अणुक्कस्सं विसेसाहियं । केतियमेत्तो विसेसो ? चिरमिणसेगेणुणपढमणिसेगमेत्तो । सव्वासु द्विरीसु पदेसग्गं विसेसाहियं । केतियमेत्तेण ? चिरमिद्विद्व्वमेत्तेण । एवं णिसेयपस्वणा समत्ता ।

#### आबाधकंदयपरूवणदाए ॥ १२१ ॥

किमहमावाधकंदयपस्वणा आगदा ? किं सन्विद्विवंधहाणेसु एक्का चेव आबाहा होदि, आहो अण्णण्णो होदि ति पुच्छिदे एवं होदि ति जाणावणहमावाहाकंदयपस्वणा निषेकको गुणित करनेपर प्रथम निषेक होता है — ३५ ×९ = २५६। उससे अजधन्या- सन्द्रप्र द्रव्य असंख्यातगुणा है। गुणकार क्या है ? गुणकार साधिक एक अंकसे हीन डेढ़ गुणहानियां हैं।

रांका-- इसका कारण क्या है ?

समाधान— इसका कारण यह है कि एक कम डेव्गुणहानिशलाओं से प्रथम निषेकको गुणित करनेपर प्रथम निषेकसे रहित अग्रिम सब स्थितियों के द्रव्यका प्रमाण होता है—[ २५६×( १२-१ )=२:१६=( ३०७२—२५६ ) ]।

अब यदि यह द्रव्य अन्तिम स्थितिके द्रव्यसे रहित अभीए है, तो एक कम डेढ़ गुणहानिमेंसे एक अंकके असंख्यातवें भागको घटाकर शेपसे प्रथम निषेकको गुणित करनेपर
अज्ञधन्यअनुत्रुष्ट द्रव्यका प्रमाण होता है—१२-१=११; ११-२६६=१०३६६; २५६×६६६=
२८०७। इसकी अपेक्षा प्रथम स्थितिसे हीन सब द्रव्य विशेष अधिक है। विशेष
कितना है? वह उत्कृष्ट अर्थात् अन्तिम स्थितिके द्रव्यके बराबर है—२८०७+९=२८६६।
इससे अनुत्रुष्ट द्रव्य विशेष अधिक है। विशेष कितना है? वह अन्तिम निषेकसे हीन
प्रथम निषेकके बरावर है—(२५६-९=२४७; २८१६+२४५=३०६३)। इससे सब स्थितियों में
प्रदेशात्र विशेष अधिक है। कितने मात्र विशेषसे वह अधिक है? वह अन्तिम स्थितिके
द्रव्यप्रमाणसे अधिक है—(२०६३+९=३००२)। इस प्रकार निषेकप्रकृपणा समाप्त हुई।

आबाधाकाण्डक प्रस्पणाका अधिकार है ॥ १२१ ॥

शंका-- आबाधाकाण्डक प्ररूपणाका अवतार किसलिये हुआ है ?

समाधान— सब स्थितिबन्धस्थानोंमें क्या एक ही आबाधा है, अथवा अन्य-अन्य हैं, ऐसा पूछनेपर 'इस प्रकारकी आबाधा व्यवस्था है' यह जतलानेके लिये आबाधाकाण्डक प्रक्रपणाका अवतार हुआ है।

. १ अ-आ-काप्रतिषु 'अण्णोण्णा', ताप्रती 'अण्णा ण ' इति पाठः । आगदा । एत्थ तिण्णि अणियोगद्दाराणि परःवणा पमाणमप्पाबहुअं चेव । पमाणप्पाबहु-आणं संभवो होदु णाम, सृत्तसिद्धत्तादो । सृत्तम्मि असंतीए परःवणाए कथंमेत्थ संभवो १ ण एस दोसो, परःवणाए विणा पमाणप्पाबहुआणमणुववत्तीदो । तत्थ ताव सृत्तेण मृचिदपरःवणा वुच्चदे । तं जहा—चोद्दसण्णं जीवसमासाणं अत्थि आबाहाकंदयाणि आबाहाह्याणाणि च । आबाहाकंदयपरःवणाए कथमाबाह्याणाणि वुच्चंति १ ण. आबाहाकंदयपरःवणाए आबाह्याणाविणाभावेण देसामासियत्तमावण्णाए आबाह्याणप्रःवणं पि विरोहाभावादो ।

पंचिंदियाणं सण्णीणमसण्णीणं चउरिंदियाणं तीइंदियाणं बीइंदियाणं एइंदियबादर-सुहुम-पज्जत-अपज्जत्तयाणं सत्तण्णं कम्माण-माउववज्जाणमुक्किस्सियादो द्विदीदो समए समए पिटदोवमस्स असंखेज्जिदिभागमेत्तमोसरिदूण एयमाबाहाकंदयं करेदि। एस कमो जाव जहिणाया द्विदि तिं॥ १२२॥

समए समए इदि वुत्ते आवाधाए एगेगसमए इदि वुत्तं होदि । उक्कस्साबाहाए इस आवाधाकाण्डकप्रक्रपणामें तीन अनुयोगद्वार हैं — प्रक्रपणा, प्रमाण और अस्पवद्वारत ।

शंका — प्रमाण और अल्पबहुत्व अनुयोगहारोंकी सम्भावना भले ही हो, क्योंकि, वे सुत्रसे तिद्ध हैं। परन्तु सूत्रमें न पाये जानेवाले प्रक्रपणा अनुयोगहारकी सम्भावना यहां कैसे हो सकती है?

समाधान यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, प्ररूपणाके बिना प्रमाण और अल्प. बहुत्बका कथन बन ही नहीं सकता।

उनमें पहिले सूत्रसे स्चित प्ररूपणा अनुयोगद्वारका कथन करते हैं। वह इस प्रकार है - चौर्ह जीवसमासोंके भाषाधाकाण्डक और आवाधास्थात दोनों हैं।

रंका— आवाधाकाण्डकप्रक्रपणामें आवाधास्थानोंका कथन क्यों किया जा रहा है ?
समाधान— नहीं, क्योंकि आवाधाकाण्डकप्रक्रपणाका आवाधास्थानप्रक्रपणाके
साथ अविनाभाव सम्बन्ध है, अतः आवाधास्थानप्रक्रपणाके प्रति देशामर्शक भावको प्राप्त
हुई आवाधाकाण्डकरूपणामें आवाधास्थानोंका कथन करना विरुद्ध नहीं है।

संज्ञी व असंज्ञी पंचेन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, द्वीन्द्रिय और बादर व सहम एकेन्द्रिय इन पर्याप्त व अपर्याप्त जीवोंके आयुको छोड़ शेष मात कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थितिसे समय समयमें पत्योपमके असंख्यातवें भाग मात्र नीचे उतर कर एक आबाधाकाण्डकको करता है। यह कम जघन्य स्थिति तक है।। १२२॥

सूत्रमें 'समप समप 'पेसा कहनेसे आबाधाके एक एक समयमें, ऐसा अभिप्राय १ मोत्तृण आउगाई समए समए अबाइहाणीए। पल्लासंखियभागं कंडं कुण अप्पबहुमेरि ॥ क. प्र. १, ८५. चिरमसमए णिरुद्धे उक्कस्सिट्टिदी हेट्टा पिट्टिवेमस्स असंखेबिदिभागमेत्तमोसिरिङ्ण एयमाबाहाकंदयं करेदि । आवाहचरिमसमयं णिरुंभिङ्ण उक्किस्सियं द्विदिं बंधि । तत्तो समऊणं पि बंधिदे । एवं दुसमऊणादिकमेण णेदव्वं जाव पिटिदोवमस्स असंखेबिदिभागे-णूणिट्टिदि ति । एवमेदेण आबाहाचरिमसमएण बंधपाओग्गिट्टिदिविमेसाणमेगमावाहाकंदय-मिदि सण्णा ति वृत्तं होदि । आबाधाए दुचरिमसमयस्स णिरुंभणं काङ्ण एवं चेव बिदियमाबाहाकंदयं पम्बेदव्वं । आबाहाए तिचरिमसमयणिरुंभणं काङ्ण पुव्वं व तदिओ आबाहाकंदओ पस्वेदव्वो । एवं णेयव्वं जाव जहण्णिया द्विदि ति । एदेण सुत्तेण एगाबाहाकंदयस्स पमाणपस्वणा कदा ।

संपिं देसामासियत्तमावण्णेण एदेण सुत्तेण मृचिदाणमाबाहद्वाणाणमाबाहाकंदय-सठागाणं च पमाणपरूवणा कीरदे। तं जहा— सिण्णपंचिदियपञ्जताणमाबाहद्वाणाणि आबाहाकंदयाणि च दो वि संखेजवासमेताणि। सिण्णपंचिदियअपञ्जताणमाबाहाद्वाणाणि आबाहाकंदयाणि च दो वि अंतोमुहुत्तमेताणि। असिण्णपंचिदिय-चउिंदिय-तीइंदिय-

समझना चाहिये। उत्कृष्ट आवाधाके अन्तिम समयकी विवक्षा होनेपर उत्कृष्ट स्थितिसे पर्यापमके असंख्यातवें भाग मात्र नीचे उतर कर एक आवाधाकाण्डकको करता है। आवाधाके अन्तिम समयको विवक्षित करके उत्कृष्ट स्थितिको बांधता है। उससे एक समय कम भी स्थितिको बांधता है। इस प्रकार दो समय कम इत्यादि कमसे पर्यापमके असंख्यातवें भागसे रहित स्थिति तक ले जाना चाहिये। इस प्रकार आवाधाके इस अन्तिम समयमें बन्धके योग्य स्थितिविशेषोंकी एक आवाधाकाण्डक संझा है, यह अभिप्राय है। आवाधाके द्वित्तम समयकी विवक्षा करके इसी प्रकारसे द्वितीय आवाधाकाण्डककी प्रकपणा करना चाहिये। आवाधाके त्रित्तरम समयकी विवक्षा, करके पहिलेके ही समान तृतीय आवाधाकाण्डककी प्रकपणा करना चाहिये। इस प्रकार जधन्य स्थिति तक यही कम जानना चाहिये। इस स्थूके द्वारा एक आवाधाकाण्डकके प्रमाणकी प्रकपणा की गई है।

अब देशमार्शक भावको प्राप्त हुए इस सूत्रके द्वारा सूचित आवाधाम्थानों और आवाधाकाण्डकरालाओं के प्रमाणकी प्ररूपणा करते हैं। यह इस प्रकार है — संकी पंचेन्द्रिय पर्याप्तक जीवोंके आवाधास्थान और आवाधाकाण्डक दोनों ही संख्यात वर्ष प्रमाण हैं। संबी पंचेन्द्रिय अपर्याप्तक जीवोंके आवाधास्थान और आवाधाकाण्डक दोनों ही अन्तर्भृद्धते प्रमाण हैं। असंबी पंचेन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, ब्रान्द्रिय और द्वीन्द्रिय [ पर्याप्तक अपर्याप्त ]

१ तापती ' समऊणं बंघदि ' इति पाठः ।

बीइंदियाणमट्टण्हं जीवसमासाणमाबाह्द्वाणाणि आबाहाकंद्यसलगाओ च आविलयाण् संखेजदिभागमेत्ताणि । चदुण्णमेइंदियाणं आबाहद्वाणाणि आबाहाकंद्याणि च आविलयाण् असंखेजदिभागमेत्ताणि ।

आउअस्स आबाहाकंदयपरूवणा किमहं ण कदा ? ण एस दोसो, आउअस्स इमा हिदी एदीए चेवं आबाहाए बज्झिद ति णियमाभावादो । पुन्वकोडितिभागमाबाहं काऊण तेतीसाउअं बंधि, समऊणतेतीसं पि बंधि, एवं दुसमऊण-तिसमऊणादिकमेण पुन्वकोडितिभागाबाहं धुवं कादृण णेदच्वं जाव बंधखुहाभवग्गहणं ति । पुणो एदे चेव आउवबंधवियप्पा पुन्वकोडितिभागे समऊणे आवाधत्तणेण णिरुद्धे वि होति । एवं दुसमऊणादिकंमेण णेदच्वं जाव असंखेयढा ति । जेणेवमणियमो तेण आउअस्म आबाहा-कंदयपरूवणा ण कदा । ण च आवाहाकंदयाणि णिरुष्य ति आवाहहाणाणमसंभवो, तदमावे ठिंगाभावादो । तदो आउअस्स णिरुष आबाहाकंदयाणि नि सिद्धं ।

इन थाड जीवसमासोंके आबाधास्थान और आबाधाकाण्डकरालाकार्ये आवलीके संख्यातर्षे भाग प्रमाण हैं। चार एकेन्द्रिय जीवोंके आवाधास्थान और आबाधाकाण्डक आवलीके असंख्यातर्वे भाग प्रमाण हैं।

रांका- यहां आयु कर्मके आवाधाकाण्डकोंकी प्ररूपणा किसलिये नहीं की गई ?

समाधान— यह कोई दोष नहीं है, कारण कि आयुकी यह स्थित इसी आवाधामें बंधती है, ऐसा कोई नियम नहीं है। पूर्वकोटिके त्रिभागको आवाधा करके तेतीस सागरोपम प्रमाण आयुको बांधता है, एक समय कम तेतीस सागरोपम प्रमाण आयुको भी बांधता है; इस प्रकार पूर्वकोटिके त्रिभाग रूप आवाधाको ध्रुव करके दो समय कम, तीन समय कम इत्यादि कमसे बन्ध शुद्रभवप्रहण प्रमाण स्थित तक ले जाना चाहिये। पूर्वकोटिके एक समय कम त्रिभागको आवाधा रूपसे विवक्षित करनेपर भी ये ही आयुक्थके विकल्प होते हैं। इसी प्रकार दो समय कम, तीन समय कम इत्यादि कमसे असंख्येयाद्वा काल प्रमाण आवाधा तक ले जाना चाहिये। जिस कारण यहां कोई ऐसा नियम नहीं है, इसीलिये आयुके आवाधाकाण्डकोंकी प्ररूपणा नहीं की गई।

आबाधाकाण्डक चूंकि नहीं हैं, इसिलिये आबाधास्थान असम्भव हों; ऐसी कोई बात नहीं है; क्योंकि, उनके अभावमें कोई हेतु नहीं है। इस कारण आयुके आवाधा-काण्डक नहीं हैं, यह सिद्ध है।

१ आप्रती 'असंखे॰ ', ताप्रती 'असंखे॰ ' इति पाठः । २ ताप्रती ' इमा ट्विटीए चेव ' इति पाठः । ३ अ-आ-काप्रतिषु ' दुसमऊणा ' इति पाठः । ४ अ-आ-ताप्रतिषु ' पुल्वकोडिभागे ' इति पाठः । ५ ताप्रती ' दुसमयादि-' इति पाठः ।

एत्थ अप्पाबहुगपरूवणा किण्ण कीरदे ? ण एस दोसो, उविर भण्णमाणअप्पाबहु आणियोगद्दारेण तदवगमादो । एवमाबाधाकंदयपरूवणा समत्ता ।

## अपाबहुएति ॥ १२३ ॥

जं तं च उत्थमिणयोगदारमपाबहुगमिदि तं वत्तइस्सामो ति भणिदं होदि ।

पंत्रिंदियाणं सण्णीणं मिच्छाइट्ठीणं पज्जतापज्जताणं सत्तण्हं कम्माणमाज्यवज्जाणं सञ्बत्थोवा जहण्णिया आबाहाँ ॥ १२४ ॥

कुदो ? संखेजावित्यमेत्ता होइण अंतोमुहुत्तपमाणतादो ।

आबाहद्वाणाणि आबाहाकंदयाणि च दो वि तुलाणि संखेजजगुणाणि ॥ १२५॥

कुदो ? जहण्णावाधादो उक्कस्माबाहा संखेजगुणा. तेण आबाहद्वाणाणि वि

शंका- यहां अस्पबहुत्वप्ररूपणा क्यों नहीं की जाती है ?

समाधान— यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, उसका ज्ञान आगे कहे जानेवाले आत्पबहुत्व अनुयोगद्वारसे हो जाता है। इस प्रकार आवधाकाण्डक प्रकपणा समाप्त हुई। अल्पबहत्व अनुयोगद्वारका अधिकार है। १२३॥

जो वह चौथा अल्पबहुत्व अनुयोगङार है उसको कहते हैं, यह अभिन्नाय है। संज्ञी मिथ्यादृष्टि पर्याप्तक व अपर्याप्तक पंचेन्द्रिय जीवोंके आयुको छोड़कर शेष सात कर्मोंकी जघन्य आबाधा सबसे स्तोक है।। १२४॥

इसका कारण यह है कि उक्त आवाधा संख्यात आवली प्रमाण हो करके अन्तर्भुहर्त मात्र है।

आबाधास्थान और आबाधाकाण्डक दोनों ही तुत्य संख्यातगुणे हैं ॥ १२५ ॥ चूंकि जवन्य आबाधाकी अपेक्षा उत्क्रप्ट आबाधा संख्यातगुणी है, इसीलिये आबाधास्थान भी उससे संख्यातगुणे दी हैं।

शंका- कसे ?

१ आप्रती 'त ' इति नोपलस्यते । २ एतेषां दशानां स्थानानामत्पबहुत्वमुन्यते— तत्र सिर्वपंचित्रिः येषु पर्यातेषु अपर्यात्रकेषु वा बन्धनेषु आयुर्वजानां समानां कर्मणां मर्वस्तोका जधन्यावाधा (१)। सा च अन्तर्मुहूर्तप्रमाणा । क. प्र. ( मलय. टीका ) १, ८६. ३ आप्रती 'च तुह्याणि दो वि सखेजजगुणाणि । इति पाठः । ततोऽवाधास्थानानि कंडकस्थानानि चासख्येयगुणानि । तानि तु पग्स्पर तुत्यानि । तथाहि— वधन्यामवाधामादि कृत्वोत्कृष्टाऽवाधाचरमसमयमभिन्याप्य यावन्तः समयाः प्राप्यन्ते तावन्त्यवाधास्थानानि भवन्ति । तद्यथा— जधन्याऽवाधा एकमवाधास्थानम् । सैव समयाधिका द्वितीयम् । द्विसमयाधिका तृतीयम् । एवं तावद्वाच्यं यावदुत्कृष्टावाधाचरमसमयः । एतावन्त्येव चावाधाकंडकानि, जधन्यावाधात आरभ्य समयं समयं प्रति कंडकस्य प्राप्यमाणस्वात् । एतच्च प्रागेबोक्तम् ( २-३ )। क. प्र. ( म. टी. ) १,८६.

संखेजगुणाणि चेव । कथं ? समऊणजहण्णाबाहाए उक्कस्साबाहादो सोहिदाए आबाह-हाणुप्पत्तीदो । कथमाबाहहाणेहि आबाहाकंदयसलागाणं सिरसत्तं ? ण एस दोसो, एगेगाबाहहाणस्स पिटदोत्रमस्स असंखेजदिभागमेत्तिहिदिबंधहाणाणमाबाहाकंद्रयसण्णिदाणं उवलंभेण समाणता ।

### उक्किस्सिया आबाहा विसेसाहियां ॥ १२६ ।!

केत्तियमेत्तेण ? समऊणजहण्णाबाहमेत्तेण ।

# णाणापदेसगुणहाणिद्वाणंतराणि असंखेज्जगुणाणि ॥ १२७॥

कुदो ? उनकस्साबाहाओ संखेजावित्यमेताओ होदृण सण्णीसु पजत्तएसु संखेज-वस्साणि अपजत्तएसु अंतोमुहुत्तं होति । णाणापदेसगुणहाणिद्वाणंतराणि पुण असंखेजवस्साणि होदृण पिट्रोवमस्स असंखेजदिभागमेताणि । तेण उक्कस्सआबाहादो णाणापदेसगुणहाणि-द्वाणंतराणि असंखेजगुणाणि ति जुजदे ।

## एयपदेसगुणहाणिट्ठाणंतरमसंखेज्जगुणं ॥ १२८॥

समाधान— क्योंकि, उत्कृष्ट आबाधामेंसे एक समय कम जघन्य आबाधाको घटा देनेवर आबाधास्थानोंकी उत्पत्ति होती है।

शंका- आवाधास्थानोंसे आवाधाकाण्डकशालाकायं समाद केसे हैं ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, एक एक आबाधास्थान सम्बन्धी जो पर्धापमके असंख्यातवें भाग मात्र स्थितिबन्धस्थान हैं उनकी आबाधाकाण्डक संज्ञा है; अत एव उनके समानता है ही।

उनसे उत्क्रष्ट आवाधा विशेष अधिक है ॥ १२६ ॥

शंका- वह कितने प्रमाणसे अधिक है ?

समाधान- वह एक समय कम जबन्य आबाधाके प्रमाणसे अधिक है।

नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर असंख्यातगुणे हैं ॥ १२७ ॥

कारण कि उत्कृष्ट आवाधार्य संख्यात आवली प्रमाण हो करके संक्षी पर्याप्तक जीवोंमें संख्यात वर्ष और अपर्याप्तकोंमें अन्तर्मुहर्त प्रमाण होती हैं। परन्तु नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर असंख्यात वर्ष प्रमाण हो करके पत्योपमके असंख्यातवें भाग मात्र हैं। अतप्त उत्कृष्ट आवाधाकी अपेक्षा नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तरोंका असंख्यातगुणा होना उचित ही है।

एकप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर असंख्यातगुणा है ॥ १२८ ॥

१ तेम्य उत्कृष्टाबाघा विशेषाधिका, जघन्याबाघायास्तत्र प्रवेशात् (४)। क. प्र. (म. टी.) १,८६. २ ततो दलिकतियेकविधौ द्विगुणहानिस्थानानि असख्येयगुणानि, पत्योपमप्रथमवर्गमूलासंख्येयभागगतसमय-प्रमाणस्वात् (५)। क. प्र. (म. टी.) १,८६. ३ तत एकस्मिन् द्विगुणहान्योगन्तरे निषेकस्थानान्यसंख्येय-गुणानि, तेषामसंख्येयानि पत्योपमवर्गमूलानि परिमाणमिति कृत्वा (६)। क. प्र. (म. टी.) १,८६.

### कुदो ? असंखेजपिठरोवमपढमवग्गमूळपमाणतादो ।

### एयमाबाहःकंदयमसंखेज्जगुणं ।। १२९ ॥

णाणापदेसगुणहाणिसलागाहि असंखेजवस्सपमाणाहि कम्मद्विदीए ओविह्दाए एयपदेसगुणहाणिहाणंतरमागच्छिदि । उक्कस्साबाहाए संखेजवस्समेत्ताए अंतोमुहुत्तमेत्ताए च सग-सगुक्कस्सिद्विदीए ओविह्दाए जेणेगमाबाहाकंदयपमाणं होदि, तेणेगपदेसगुणहाणिहाणं-तरादो एगमाबाहाकंदयमसंखेजगुणमिदि घेत्तच्वं ।

## जहण्णओ द्विदिबंधो असंखेज्जगुणोै ॥ १३० ॥

एगमाबाहाकंद्यं णाम पिट्टोवमस्स असंखेजिदिभागो, जहण्णिद्विदंघो पुण अंतोकोडाकोडिमेत्तसागरोवमाणि । तेण एगाबाहाकंदयादो जहण्णओ द्विदिवंघो असंखेज-गुणो जादो ।

# टिदिवंधद्वाणाणि संखेज्जगुणाणि ॥ १३१॥

जहण्णहिदिवंधादो उनकस्सहिदिवंधो जेण संखेजगुणो तेण हिदिवंधहाणाणि वि

#### क्योंकि, वे पत्योगमके असंख्यात प्रथम वर्गमूलोंके बराबर हैं।

एक आवाधाकाण्डक असंख्यातगुणा है ॥ १२९ ॥

असंख्यात वर्ष प्रमाण नानाप्रदेशगुणहानिशालाकाओंका कर्मस्थितिमें भाग देनेपर एक गुणहानिस्थानान्तर लब्ध होता है। संख्यात वर्ष मात्र च अन्तर्मेह्रते मात्र उत्कृष्ट आबाधाका अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिमें भाग देनेपर चंकि एक आबाधाकाण्डकका प्रमाण होता है, अत एव एक प्रदेशगुणहानिस्थानान्तरकी अपेक्षा एक आबाधाकाण्डक असंख्यातगुणा है, ऐसा ब्रहण करना चाहिये।

जघन्य स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा है ॥ १३० ॥

चृंकि एक आवाधाकाण्डक पत्योपमके असंख्यातवें भाग प्रमाण है, परन्तु जघन्य स्थितिबन्ध अन्तःकोड़ाकोड़ि सागरोपमीं प्रमाण है; अत एव एक आवाधाकाण्डककी अपेक्षा जघन्य स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा हो जाता है।

स्थितिबन्धस्थान संख्यातगुणे हैं ॥ १३१ ॥

#### चूंकि जघन्य स्थितिबन्धकी अपेक्षा उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है, अतः उससे

१ तेश्योऽिष अर्थेन कंडक- [पंचसंग्रहे पुनरेतस्य स्थानेऽवाधाकंडकमित्येतदेवोपलश्यते ] मसंख्येय-गुणम् (७)। क. प्र. (म. टी.) १,८६. २ तस्माज्ञचन्यः स्थितिवन्धोऽसंख्येयगुगः, अन्तःमागरोपमकोटीकोटीप्रमाणत्वात् । संज्ञिपचेन्द्रिया हि भेणिमनारूढा जघन्यतोऽपि स्थितिवन्धपन्तःसागरोपमकोटीकोटी-प्रमाणमेव कुर्वन्ति (८)। क. प्र. (म. टी.) १,८६. ३ ततोऽपि स्थितिवन्धस्थानानि संख्येयगुणानि (९)। क. प्र. (म. टी.) १,८६. संखेजगुणाणि चेव, समऊणजहण्हद्विदिबंधेणूणउक्कस्सद्विदिबंधस्सेव द्विदिबंधद्वाणववएसादो।

## उक्करसओ हिदिबंधो विसेसाहिओ ॥ १३२ ॥

केत्तियमेत्तेण ? समऊणजहण्णहिदिबंधमेत्तेण ।

पंचिंदियाणं सण्णीणमसण्णीणं पज्जत्तयाणमाउअस्स सन्ब-त्थोवा जहण्णिया आबाहौ ॥ १३३ ॥

कुदो ? आउअं बंधिय समयाहियसव्वजहण्णविस्समणकालग्गहणादो ।

जहण्णओ द्विदिबंधी संखेज्जगुणी ॥ १३४ ॥ कुदो ? खुदाभवग्गहणपमाणतादो ।

आबाहाद्वाणाणि संखेज्जगुणाणि ॥ १३५ ॥

स्थितिबन्धस्थान भी संख्यातगुणे ही होने चाहिये, क्योंकि एक समय कम जघन्य स्थितिबन्धसे रहित उन्हाए स्थितिबन्धकी ही स्थितिबन्धस्थान संझा है।

उत्कृष्ट स्थितिबन्ध उससे विशेष अधिक है ॥ १३२ ॥

कितने मात्रसे वह अधिक है? एक समय कम जघन्य स्थितियन्धके प्रमाणसे वह अधिक है।

मंज्ञी व असंज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्तक जीवोंके आयुकी जघन्य आबाधा सबमें स्तोक है ॥ १३३ ॥

क्योंकि, यहां आयुको बांधकर एक समय अधिक सर्वज्ञधन्य विश्रमणकालका श्रहण है।

उससे जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है ॥ १३४ ॥

क्योंकि, वह शुद्रभवग्रहणके बराबर है।

उससे आबाधास्थान संख्यातगुणे हैं ॥ १३५ ॥

१ तेभ्य उत्कृष्टा स्थितिर्विशेषाधिका, बघन्यस्थितरबाधायाश्च तत्र प्रवेशात् । क. प्र. ( म. टी. ) १,८६. २ तथा संज्ञिपंचेन्द्रियेष्वसंज्ञिपचेन्द्रियेषु वा पर्याप्तवेषु प्रत्येकमायुषो जघन्याबाधा सर्वस्तोका ( १ ) । ततो जघन्यः स्थितिबन्धः संख्येयगुणः । स च क्षुष्ठकभवरूपः ( २ ) । ततोऽबाधास्थानानि संख्येयगुणानि । जघन्याबाधारहितः पूर्वकोटित्रिभाग इति कृत्वा ( ३ ) । ततोऽप्यु-कृष्टाबाधा विशेषाधिका, जघन्याबाधाया अपि तत्र प्रवेशात् ( ४ ) । ततो द्विगुणहानिस्थानान्यसंख्येयगुणानि, पस्योपमप्रयमवर्गमृष्ठासंख्येयभागगतसमयप्रमाणत्वात् ( ५ ) । तेभ्योऽप्येकस्मिन् द्विगुणहान्योरन्तरे निपेकस्थानान्यसंख्येयगुणानि ( ६ ) । तत्र युक्तिः प्रागुक्ता वक्तव्या । ततः स्थितबन्धस्थानान्यसंख्येयगुणानि ( ७ ) । तेभ्योऽप्युन्कृष्टः स्थितबन्धो विशेषाधिकः, जघन्यस्थितेरबाधायाश्च तत्र प्रवेशात् ( ८ ) । क. प्र. ( म. टी. ) १,८६.

जहण्णओ द्विदिबंधो णाम अंतोमुहुत्तमेत्तो , आबाहाद्वाणाणि पुण संखेजपैमाण-पुन्वकोडितिभागमेत्ताणिः, तेण जहण्णद्विदिबंधादो आबाहद्वाणाणं संखेजगुणत्तं णव्वदे ।

#### उक्कस्मिया आबाहा विसेसाहिया ॥ १३६ ॥

केत्रियमेत्रेण ? समऊणजहण्णाबाहमेत्रेण ।

णाणापदेसगुणहाणिट्ठाणंतराणि असंखेज्जगुणाणि ॥ १३७ ॥

पुव्यकोडितिभागं पेक्खिङ्ण पिट्योवमस्स असंखेजदिभागमेत्तणाणागुणहाणिसला-गाणमसंखेजगुणतुवलंभादो ।

# एयपदेसगुणहाणिट्टाणंतरमसंखेज्जगुणं ॥ १३८ ॥

कुदो ? पिठदोवमपढमवग्गमृलस्स असंखेजदिभागमेत्तणाणापदेसगुणहाणिहाणंतर-सलागाहि असंखेजपिठदोवमवग्गमृलमेत्तएगपदेसगुणहाणीए ओवट्टिदाए असंखेजस्खुवलंभादो ।

## ठिदिबंधट्ठाणाणि असंखेज्जगुणाणि ॥ १३९ ॥

कुदो ? एयपदेसगुणहाणिडाणंतरं णाम पिठदोवमस्स असंखेबदिभागो, ठिदिबंध-डाणाणि पुण संखेबसागरोवममेत्ताणि पिठदोवमस्सासंखेबदिभागो च; तेण एगपदेसगुण-

जघन्य स्थितिबन्ध अन्तर्मुहुर्त प्रमाण है, परन्तु आबाधास्थान संख्यात प्रमाण [ जघन्य आबाधासे रहित ] पूर्वकोटित्रिभाग मात्र हैं; इसीसे जाना जाता है कि जघन्य स्थितिबन्धकी अपेक्षा आबाधास्थान संख्यातगुणे हैं।

उनसे उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है ॥ १३६ ॥

कितने प्रमाणसे वह अधिक है ? एक समय कम जघन्य आवाधाके प्रमाणसे वह विज्ञेष अधिक है।

नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर असंख्यातगुणे हैं ॥ १३७ ॥

क्योंकि, पूर्वकोटित्रिभागकी अपेक्षा पत्योपमके असंख्यातवें भाग प्रमाण नानागुण-हानिशलाकाओंके असंख्यातगुणत्व पाया जाता है।

एकप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर असंख्यातगुणा है ॥ १३८ ॥

क्योंकि, पल्योपम सम्बन्धी प्रथम वर्गमूलके असंख्यातवें भाग मात्र नानाप्रदेश-गुणद्दानिस्थानान्तरशलाकाओंका पल्योपमके असंख्यात कर्गमूलोंके बराबर एकप्रदेश-गुणद्दानिमें भाग देनेपर असंख्यात अंक पाये जाते हैं।

स्थितिबन्धस्थान असंख्यातगुणे हैं ॥ १३९ ॥

क्योंकि, एकप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर पत्योपमके असंख्यातवें भाग प्रमाण है, परन्तु स्थितिबन्धस्थान संख्यात सागरोपम मात्र व पत्योपमके असंख्यातवें भाग हैं; इस कारण

१ अ-आ-काप्रतिषु 'मेत्ता' इति पाठः। २ प्रतिषु 'असंखेष्ण ' इति पाठः। ३ अ-आप्रत्योः 'पलिदोषमस्स संखेण्यागो ' इति पाठः। हाणिहाणंतरादो हिदिबंधहाणाणि असंखेजगुणाणि ति वेत्तव्वं ।

उक्कस्सओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ ॥ १४० ॥

केत्तियमेत्तेण ? समऊणजहण्णद्विदिवंधमेत्तेण ।

पंचिंदियाणं सण्णीणमसण्णीणमपज्जत्तयाणं चउरिंदियाणं तीइंदियाणं बीइंदियाणं एइंदियबादर-सुहुमपज्जत्तापज्जत्तयाणमाउ-अस्स सञ्बत्थोवा जहण्णिया आबाहाँ ॥ १४१ ॥

आउअं बंधिय समयाहियसञ्चजहण्णविस्समणकालग्गहणादो ।

जहण्णओ द्विदिबंधो संखेज्जगुणो ॥ १४२ ॥

कुदो ? बंधखुद्दाभवग्गहणादो ।

आबाहद्वाणाणि संखेज्जगुणाणि ॥ १४३ ॥

सग-सगउक्कस्साउआणं तिभागस्स समऊणजहण्णाबाहाए परिहीणस्स गहणादो ।

पकप्रदेशगुणहानिस्थानान्तरकी अपेक्षा स्थितिबन्धस्थान असंख्यातगुणे हैं, ऐसा प्रहण करना चाहिये!

उत्क्रष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है ॥ १४० ॥

वह कितने मात्रसे अधिक है ? एक समय कम जग्रन्य स्थितिबन्धके प्रमाणसे बह विशेष अधिक है ।

संज्ञी व असंज्ञी पंचेन्द्रिय अपर्याप्तकों तथा चतुरिन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, द्वीन्द्रिय और बादर एवं सक्ष्म एकेन्द्रिय, इन पर्याप्त-अपर्याप्तोंके आयुकी जघन्य आबाधा सबसे स्तोक है ॥ १४१ ॥

क्योंकि, यहां आयुको बांधकर एक समयसे अधिक सर्वज्ञचन्य विश्रमणकास्रका प्रहण है।

जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है ॥ १४२ ॥

क्योंकि, यहां बन्धशुद्रभवका ग्रहण है।

आबाधास्थान संख्यातगुणे हैं ॥ १४३ ॥

क्योंकि, एक समय कम जघन्य धाबाधासे हीन अपनी अपनी उत्कृष्ट आयुर्वोके त्रिभागका यहां ब्रहण है ?

१ तापती ' असले जागात्ति ' इति पाठः । २ प्रतिषु 'सुद्रुपण्डात्याण-' इति पाठः । ३ तथा पंचेन्द्रियेषु संक्षिञ्चर्यक्षित्र चतुरिन्द्रिय-त्रीन्द्रिय-द्रीन्द्रिय बादग्स्क्ष्मैकेन्द्रियेषु च पर्याप्तापर्याप्तेषु प्रत्येक-मायुषः सर्वस्तोका जनन्याबाधा (१)। ततो जनन्यः स्थितिवन्दः संख्येयगुणः, स च सुस्कक्षमम्हपः (२)। ततोऽवाधास्थानःनि संख्येयगुणानि (३)। ततोऽन्युत्कृष्टाव चा विशेषाधिका (४)। ततोऽवि स्थितिवन्यस्थानानि संख्येयगुणानि, जवन्यस्थितिन्यूनपूर्वकोटिप्रमाणत्वात् (५)। तत उत्कृष्टः स्थितिवन्यम् विशेषाधिकः, जवन्यस्थितिन्यूनपूर्वकोटिप्रमाणत्वात् (५)। त. ४,८६.

उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया ॥ १४४ ॥

केत्तियमेत्तेण ? समऊणजहण्णाबाहामेत्तेण ।

ठिदिबंधद्राणाणि संखेज्जगुणाणि ॥ १४५ ॥

कुदो ? समऊणजहण्णद्विदिवंधेणूणपुव्वकोडिग्गहणादो ।

उक्कस्सओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ ॥ १४६ ॥

केत्तियमेत्तेण ? समऊणजहण्णद्विदिबंधमेत्तेण ।

पंचिदियाणमसण्णीणं चउरिंदियाणं तीइंदियाणं बीइंदियाणं पज्जत्त-अपज्जत्तयाणं सत्तण्णं कम्माणं आउववज्जाणमाबाहट्टाणाणि आबाहाकंदयाणि च दो वि तुस्ताणि थोवाणि ॥ १४७॥

कुदो ? आवितयाए संखेबियागणमाणतादो ।

उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है ॥ १४४ ॥

वह कितने मात्र विशेषसे अधिक है ? वह एक समय कम जघन्य आबाधा मात्रसे अधिक है ।

स्थितिबन्धस्थान संख्यातगुणे हैं ॥ १४५ ॥

क्योंकि, एक समय कम जघन्य स्थितिबन्धसे हीन पूर्वकोटिका ग्रहण है।

उत्क्रष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है ॥ १४६ ॥

वह कितने मात्रसे अधिक है ? वह एक समय कम जबन्य स्थितिबन्धके प्रमाणसे विशेष अधिक है ।

असंज्ञी पंचेन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और द्वीन्द्रिय पर्याप्तक-अपर्याप्तक जीवोंके आयुको छोड़कर शेष सात कमोंके आबाधास्थान और आबाधाकाण्डक दोनों ही तुल्य व स्तोक हैं ॥ १४७ ॥

क्योंकि, वे आवलीके संख्यातवें भाग प्रमाण हैं।

१ तथाऽसंज्ञिपंचेन्द्रिय-चतुरिन्द्रिय-त्रीन्द्रिय-द्रीन्द्रिय-सूक्ष्मवादरैकेन्द्रियेषु पर्याप्तापर्याप्तेष्वायुर्वजीनां सप्तानां कर्मणां प्रत्येकमबाधास्थानानि कंडकानि च स्तोकानि परस्परं च तुस्यानि, आविष्ठकाऽसंख्येय-भागगतसमयप्रमाणस्वात् (१-२)। ततो जवन्यावाधाऽसंख्येयगुणा, अन्तर्मुहृर्तप्रमाणस्वात् (३)। ततोऽत्युत्कृष्टाबाधा विशेषाधिका, जवन्यावाधाया अपि तत्र प्रवेशात् (४)। ततो द्विगुणहीनानि (६।नि) स्थानान्यसंख्येयगुणानि (५)। तत एकस्मिन् द्विगुणहान्योरन्तरे निषेकस्थानान्यसंख्येयगुणानि (६)। ततोऽप्येन कंडकमसख्येयगुणम् (७)। ततोऽपि स्थितवन्धस्थानान्यसंख्येयगुणानि, पत्न्योपमा (म) संख्येयभागगतसम्यम्माणस्वात् (८)। ततोऽपि जधन्यस्थितवन्धोऽसंख्येयगुणः (९)। ततोऽप्युत्कृष्ट-स्थितवन्धो विशेषाधिकः, पत्नोपासंख्येयभागेनाभ्यधिकत्वादिति (१०)। ह. प्र. (म. टी.) १,८६०

# जहण्णिया आबाहा संखेज्जगुणा ॥ १४८ ॥

कुदो १ संखेजावितयमेत्तजहण्णाबाहाए आवितयाए संखेजिदिभागमेत्तआबाह्डाणेहि भागे हिदाए संखेजस्वोवलंभादो ।

### उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया ॥ १४९॥

केत्तियमेत्तेण ? आवलियाए संखेजदिभागमेत्तेण ।

# णाणापदेसगुणहाणिट्ठाणंतराणि असंखेज्जगुणाणि ॥ १५०॥

कुदो ? संखेजावित्यमेत्तउक्कस्साबाहाण् पितदोवमस्स असंखेजदिभागमेत्तणाणा-पदेसगुणहाणिहाणंतरेसु अवहिरिदेसु असंखेजरूवोवलंभादो ।

### एयपदेसगुणहाणिट्वाणंतरमसंखेज्जगुणं ॥ १५१॥

कुदो ? पिलदोवमच्छेदणाणं संखेजिदिभागमेत्तणाणापदेसगुणहाणिसलागाहि असंखेज-पिलदोवमपढमवग्गमूलमेत्तएयपदेसगुणहाणिष्टाणंतरे भागे हिदे असंखेजस्योवलंभादो ।

### एयमाबाधाकंदयमसंखेज्जगुणं ॥ १५२॥

को गुणगारो ? पिलदोवमस्स असंखेबदिभागो उक्कस्साचाहाए ओविट्टिदणाणागुण-हाणिसलागाओ वा।

जघन्य आबाधा संख्यातगुणी है ॥ १४८ ॥

क्योंकि, संख्यात आवितयों प्रमाण जघन्य आवाधामें आवित्रीके संख्यातवें भाग मात्र आवाधास्थानोंका भाग देनेपर संख्यात अंक प्राप्त होते हैं।

उत्क्रष्ट आबाधा विशेष अधिक है ॥ १४९ ॥

कितने मात्रसे वह विशेष अधिक है! वह आवळीके संख्यातवें भाग मात्रसे विशेष अधिक है।

नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर असंख्यातगुणे हैं ॥ १५० ॥

क्योंकि, संक्यात आवली प्रमाण उत्कृष्ट आबाधाका पत्योपमके असंख्यातवें भाग मात्र नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तरोंमें भाग देनेपर असंख्यात अंक उच्छ होते हैं।

एकप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर असंख्यातगुणा है ॥ १५१ ॥

क्योंकि, पर्योपमके अर्धच्छेदोंके संख्यातवें भाग प्रमाण नानाप्रदेशगुणहानिशाला-काओंका पर्योपमके असंख्यात प्रथम वर्गमूल प्रमाण एक प्रदेशगुणहानिस्थानान्तरमें भाग देनेपर असंख्यात अंक लब्ध होते हैं।

एक आबाधाकाण्डक असंख्यातगुणा है ॥ १५२ ॥

गुणकार क्या है ? गुणकार पन्योपमका असंख्यातवां भाग अथवा उत्कृष्ट आबाधासे अपवर्तित् नानागुणहानिशलाकार्ये हैं। ठिदिबंधद्वाणाणि असंखेज्जगुणाणि ॥ १५३॥

को गुणगारो ? संखेजरूवोविट्टदसगुक्कस्साबाहा ।

जहण्णओ द्विदिबंधो संखेजजगुणो ॥ १५४ ॥

सुगमं ।

उक्कस्सओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ ॥ १५५॥

केत्तियमेत्तेण ? पिठदोवमस्स संखेजदिभागमेत्तेण ।

एइंदियबादर-सुहुम-पज्जत्त-अपज्जत्तयाणं सत्तण्हं कम्माणं आजववज्जाणमाबाहट्ठाणाणि आबाहाकंदयाणि च दो वि तुलाणि थोवाणि ॥ १५६॥

कुदो ? आविलयाए असंखेबिदभागप्पमाणत्तादो ।

जहण्णिया आबाहा असंखेज्जगुणा ॥ १५७॥

को गुणगारो ? आवित्याए असंखेजिदिभागो । कुदो ? आवित्याए असंखेजिदि-भागमेत्तआबाहद्वाणेहि संखेजावित्यमेत्तजहण्णाबाहाए ओविट्टदाए आवित्याएँ असंखेजिदि-भागुवरुंभादो ।

स्थितिबन्धस्थान असंख्यातगुणे हैं ॥ १५३॥

गुणकार क्या है ? गुणकार संख्यात अंकोंसे अपवर्तित अपनी उत्कृष्ट आबाधा है । जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है ॥ १५४ ॥

यह सूत्र सुगम है।

उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है ॥ १५५ ॥

वह कितने मात्रसे विशेष अधिक है ? वह पस्योपमके संख्यातवें भाग मात्रसे अधिक है।

बादर और सृक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त-अपर्याप्त जीवोंके आयुको छोड़कर शेष सात कर्मोंके आबाधास्थान और आवाधाकाण्डक दोनों ही तुल्य व स्तोक हैं ॥ १५६॥

क्योंकि, वे आवलीके असंख्यातवें भाग प्रमाण हैं।

जघन्य आबाधा असंख्यातगुणी है ॥ १५७ ॥

गुणकार क्या है ? गुणकार आवलीका असंख्यातवां भाग है, क्योंकि, आवलीके असंख्यातवां भाग है, क्योंकि, आवलीके असंख्यातवां भाग प्रमाण आवाधार्मभाग संख्यात आवली मात्र ज्ञान्य आवाधार्मे भाग देवेपर आवलीका असंख्यातवां भाग पाया जाता है !

१ ताप्रती ' आवलियाए ' इस्येतस्पदं नोपलम्यते ।

### उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया ॥ १५८ ॥

केतियमेत्तो विसेसो ? आविष्याए असंखेजदिभागमेत्तो ।

णाणापदेसगुणहाणिट्टाणंतराणि असंखेज्जगुणाणि ॥ १५९॥

को गुणगारो ? पिठदोवमस्स असंखेबिदभागो उक्कस्साबाहोविद्दिणाणागुणहाणि-

् एयपदेसगुणहाणिट्ठाणंतरमसंखेज्जगुणं ॥ १६०॥ सगममेदं।

्<mark>एयमाबाहाकंदयमसंखेज्जगुणं ॥ १६१॥</mark> एदं पि सुगमं ।

ठिदिबंधद्वाणाणि असंखेज्जगुणाणि ॥ १६२ ॥

को गुणगारो ? आवितयाए असंखेबिरभागो।

्जहण्णओ द्विदिवंधो असंखेजगुणो ॥ १६३ ॥

को गुणगारो ? आवितयाए असंखेजदिभागो ।

उक्कस्सओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ ॥ १६४ ॥

केतियमेत्तेण ? पिट्टोवमस्स असंखेजदिभागमेत्तेण । संपिंह एदेण अप्पाबहुअसुत्तेण

उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है ॥ १५८ ॥

विशेष कितना है! वह आवलीके असंख्यातवें भाग प्रमाण है।

नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर असंख्यातगुणे हैं ॥ १५९ ॥

गुणकार क्या है ? गुणकार पत्योपमका असंख्यातवां भाग अथवा उत्कृष्ट आवाधासे अपवर्तित नानागुणहानिशलाकार्ये हैं।

एकप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर असंख्यातगुणा है ॥ १६० ॥

यह सूत्र सुगम है।

एक आबाधाकाण्डक असंख्यातगुणा है ॥ १६१ ॥

यह सूत्र भी सुगम है।

स्थितिबन्धस्थान असंख्यातगुणे हैं ॥ १६२ ॥

गुणकार क्या है ? गुणकार आवलीका असंक्यातवां भाग है ।

जघन्य स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा है ॥ १६३ ॥

गुणकार क्या है ? गुणकार आवलीका असंब्यातवां भाग है।

उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है ॥ १६४ ॥

बह कितने मात्रसे विशेष मधिक है ? वह पत्योपमके असंस्थातमें भाग मात्रसे अधिक है।

स्चिदाणं सत्थाण-परत्थाणअप्पाबहुआणं परूवणं कस्सामो । सत्थाणे पयदं — पंचिदियाणं पजत्याणं सण्णीणं सन्वत्थोवा आउअस्स जहण्णिया आबाहा । जहण्णओ हिदिबंघो संखेजगुणो । णामा-गोदाणं जहण्णिया आबाहा संखेजगुणा । चदुण्णं कम्माणं जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । मोहणीयस्स जहण्णिया आबाहा संखेजगुणा । णामा-गोदाण-माबाहाहाणाणि आबाहाकंदयाणि च दो वि तुलाणि संखेजगुणाणि । उद्घरिसया आबाहा विसेसाहिया । चदुण्णं कम्माणमाबाहाहाणा आबाहाकंदयाणि च दो वि तुलाणि विसेसाहि-याणि । उद्घरिसया आबाहा विसेसाहि-याणि । उद्घरिसया आबाहा विसेसाहिया । मोहणीयस्स आबाहाहाणाणि आबाहाकंदयाणि च दो वि तुलाणि अंसंखेजगुणाणि । उद्घरिसया आबाहा विसेसाहिया । आउअस्स णाणापदेसगुणहाणिहाणंतराणि असंखेजगुणाणि । णामा-गोदाणं णाणापदेसगुणहाणि-हाणंतराणि संखेजगुणाणि । चदुण्णं कम्माणं णाणापदेसगुणहाणिहाणंतराणि विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स णाणापदेसगुणहाणिहाणंतराणि संखेजगुणाणि । अहण्णं कम्माणं एगपदेसगुण-हाणिहाणंतरमसंखेजगुणं । सत्तण्णं कम्माणं मखेजगुणाणि । अहण्णं कम्माणं एगपदेसगुण-हाणिहाणंतरमसंखेजगुणं । सत्तण्णं कम्माणं मोवाहाकंदयमसंखेजगुणं । आउअस्स हिदिबंधहाणाणि असंखेजगुणाणि । उद्घरमाणे विसेसाहिओ । णामा-गोदाणं जहण्णओ हिदिबंधो संखेजगुणो । चदुण्णं कम्माणं जहण्णओ हिदिबंधो विसेसाहिओ । विसेसाहिओ ।

अब इस अल्पबहुत्वसूत्रसे सुचित स्वस्थान और परस्थान अल्पबहुत्वकी प्रह्मपणा करते हैं। इनमें स्वस्थान अल्पबहुत्व प्रकृत है - संक्षी पंचेन्द्रिय पर्याप्तक जीवोंके आयकी जघन्य आवाधा सबसे स्तोक है। जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। नाम व गोत्रकी जघन्य आबाधा संख्यातगुणी है। चार कमौंकी जघन्य आबाधा विशेष अधिक है। मोहनीयकी जघन्य आबाधा संख्यातगुणी है। नाम च गोत्रके आबाधास्थान व आबाधाकाण्डक दोनों ही तुल्य व संख्यातगुणे हैं। उत्क्रप्ट आबाधा विकोप अधिक है। चार कमोंके आबाधास्थान और आबाधाकाण्डक दोनों ही तुल्य व विशेष अधिक हैं। उत्क्रष्ट आबाधा विशेष अधिक है। मोइनीयके आबाधास्थान व आबाधाकाण्डक दोनों ही तुल्य असंख्यातगुणे हैं। उत्कृष्ट भावाधा विशेष अधिक है। आग्रके आवाधास्थान संख्यातगुणे हैं। उत्क्रप्र आवाधा विशेष अधिक है। आयु कर्मके नानाप्रदेशगुणहानि-स्थानान्तर असंख्यातगुणे हैं। नाम-गोत्रके नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर संख्यातगुणे हैं। चार कर्मों के नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर विशेष अधिक हैं। मोहनीयके नानाप्रदेश-गणहानिस्थानान्तर संख्यातगुणे हैं। आठ कर्मौंका एकप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर असंख्यात-गुणा है। सात कर्मोंका एक आबाधाकाण्डक असंख्यातगुणा है। आयुके स्थितिबन्धस्थान असंख्यातगुणे हैं। उन्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। नाम-गोत्रका जबन्य स्थितबन्ध संख्यातगुणा है। चार कर्मोंका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। मोहनीयका अधन्य

१ मप्रतिपाठोऽयम् । अ-आ-का-ताप्रतिषु ' संखेजगुणाणि ' इति पाठः ।

मोइणीयस्स जहण्णओ हिदिबंधो असंखेजगुणो । णामा-गोदाणं हिदिबंधहाणिवसेसो संखेजगुणो । उक्कस्सओ हिदिबंधो विसेसाहिओ । चदुण्णं कम्माणं हिदिबंधहाणिवसेसो विसेसाहिओ । उक्कस्सओ हिदिबंधो विसेसाहिओ । मोहणीयस्स हिदिबंधहाणिवसेसो संखेजगुणो । उक्कस्सओ हिदिबंधो विसेसाहिओ ।

पंचिदियाणं सण्णीणमपजत्त्याणमाउअस्स सन्वत्योवा जहण्णिया आबाहा । जहण्णओ द्विदिबंधो संखेजगुणो । आबाहाहाणाणि संखेजगुणाणि । उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । णामा-गोदाणं जहण्णिया आबाहा संखेजगुणा । चढुण्णं कम्माणं जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । मोहणीयस्स जयण्णिया आबाहा संखेजगुणाणि । जक्किस्सिया आबाहा विसेसाहिया । चढुण्णं कम्माणमावाहाहाणाणि आबाहाकंदयाणि च दो वि तुलाणि संखेजगुणाणि । उक्किस्सिया आबाहा विसेसाहिया । चढुण्णं कम्माणमावाहाहाणाणि आबाहाकंदयाणि च दो वि तुलाणि विसेसाहिया । उक्किस्सिया आबाहा विसेसाहिया । मोहणीयस्स आबाहाहाणाणि आबाहाकंदयाणि च दो वि तुलाणि संखेजगुणाणि । उक्किस्सिया आबाहा विसेसाहिया । आउअस्स द्विदिबंधहाणाणि संखेजगुणाणि । उक्किस्सया आबाहा विसेसाहिया । आउअस्स द्विदिबंधहाणाणि संखेजगुणाणि । उक्किस्सया आवाहा विसेसाहियो । गामा-गोदाणं णाणापदेसगुणहाणिहाणंतराणि असंखेजगुणाणि । को गुणगारो ? पलिदो-वमस्स वग्गमृत्यस्स असंखेजदिभागो । चढुण्णं कम्माणं णाणापदेसगुणहाणिहाणंतराणि विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स णाणापदेसगुणहाणिहाणंतराणि संखेजगुणाणि । सत्तण्णं

स्थितिबन्ध असंब्धातगुणा है। नाम-गोत्रका स्थितिबन्धस्थानविद्रोष संक्यातगुणा है। उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विद्रोष अधिक है। चार कर्मोंका स्थितिबन्धस्थानविद्रोष विद्रोष अधिक है। चार कर्मोंका स्थितिबन्धस्थानविद्रोष अधिक है। मोहनीयका स्थितिबन्धस्थानविद्रोष संक्थातगुणा है। उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विद्रोष अधिक है।

संज्ञी पंचेन्द्रिय अपर्याप्तक जीवोंके आयुकी जघन्य आवाधा सबसे स्तोक है। जघन्य स्थितिबन्ध संवधातगुणा है। आवाधास्थान संवधातगुणो हैं। उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। नाम-गोत्रकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है। चार कर्मोकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है। मोहनीयकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है। नाम-गोत्रके आवाधास्थान और आवाधाकाण्डक दोनों ही तुन्य संख्यातगुणे हैं। उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। चार कर्मोंके आवाधास्थान और आवाधाकाण्डक दोनों ही तुन्य व विशेष अधिक हैं। उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक हैं। अध्यक्त संव्यातगुणे हैं। उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। नाम-गोत्रके स्थितिबन्धस्थान संव्यातगुणे हें। उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। नाम-गोत्रके नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर असंव्यातगुणे हें। गुणकार क्या है। गुणकार पस्योपमके वर्गमुलका असंव्यातवां भाग है। चार कर्मोंके नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर विशेष अधिक है। साह

कम्माणमेगपदेसगुणहाणिद्वाणंतरमसंखेजगुणं । को गुणगारो ? पिठदोवमस्स असंखेजिदिभागो असंखेजाणि पिठदोवमवगगगठाणि । सत्तण्णं कम्माणमेगमाबाहाकंदयमसंखेजगुणं । को गुणगारो ? असंखेजाविठयाओ गुणगारो । आविठयाए असंखेजिदिभागो ति णिक्खेवा-इरियो भणिद । किंतु सो एत्य ण उत्तो, बहुवेहि आइरिएहि असम्मदत्तादो । णामा-गोदाणं जहण्णओ द्विदिबंधो असंखेजगुणो । को गुणगारो ? अंतोमुहुतं । चदुण्णं कम्माणं जहण्णओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ । मोहणीयस्स जहण्णओ द्विदिबंधो संखेजगुणो । णामा-गोदाणं द्विदिबंधहाणाणि संखेजगुणाणि । उक्कस्सओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ । चदुण्णं कम्माणं द्विदिबंधहाणाणि संखेजगुणाणि । उक्करसओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ । मोहणीयस्स द्विदिबंधहाणाणि संखेजगुणाणि । उक्करसओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ । मोहणीयस्स द्विदिबंधहाणाणि संखेजगुणाणि । उक्करसओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ ।

पंचिदियाणं असण्णीणं पजनयाणं णामा-गोदाणमाबाहद्राणाणि आबाहाकंदयाणि च दो वि तल्लाणि घोवाणि । चढ्ण्णं कम्माणं आबाहाद्वाणाणि आबाहकंदयाणि च दो वि तुलाणि विसेसाहियाणि । मोहणीयस्य आवाहाद्वाणाणि आवाहाकंदयाणि च दो वि तलाणि संखेजगुणाणि । आउअस्स जहण्णिया आबाहा संखेजगुणा । जहण्णओ द्विदिबंधो संखेज-गुणो । णामा-गोदाणं जहण्णिया आबाहा संखेजगुणा । उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । चढण्णं कम्माणं जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । कमौंका पक्रविदेशगुणहानिस्थानान्तर असंख्यातगुणा है। गुणकार क्या है? गुणकार परयोपमका असंख्यातवां भाग है जो परयोपमक्रे असंख्यात वर्गमल प्रमाण है। सात कर्मौका एक आवाधाकाण्डक असंख्यातगुणा है। गुणकार क्या है? गुणकार असंख्यात आवितयां हैं। गुणकार आवित्रीका असंख्यातवां भाग है, ऐसा निक्षंपाचार्थ कहते हैं। किन्त उसे यहां नहीं कहा गया है, क्योंकि, वह बहुतसे आचार्योको इष्ट नहीं है। नाम गोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा है। गुणकार क्या है ? गुणकार अन्तर्भेहर्त है। चार कर्मीका जधन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। मोहनीयका जधन्य स्थितिबन्ध संख्यात गुणा है। नाम गोत्रके स्थितिबन्धस्थान संख्यात गणे है। उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। बार कर्मीके स्थितिबन्धस्थान विशेष अधिक हैं। उत्हर स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। मोहनीयके स्थितिबन्धस्थान संख्यातगुणे हैं। उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है।

असंज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्तक जीवोंके नाम व गोत्रके आवाधास्थान एवं आवाधा-काण्डक दोनों ही तुत्य व स्तोक हैं। चार कमेंकि आवाधास्थान और आवाधाकाण्डक दोनों ही तुल्य विशेष अधिक हैं। मोहनीयके आवाधास्थान और आवाधाकाण्डक दोनों ही तुल्य संख्यातगुणे हैं। आयुक्ती जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है। जघन्य स्थितवन्ध संख्यात-गुणा है। नाम व गोत्रकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है। उत्हृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। चार कमोंकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है। उत्हृष्ट आवाधा विशेष

१ अप्रतो 'असमुद्दत्तादो ', आप्रतो 'असम्मुद्दत्तादो ', काप्रतो 'असम्मुदत्तादो ' इति पाटः ।

मोइणीयस्स जहण्णिया आषाहा संखेअगुणा । उक्किस्सिया आषाहा विसेसाहिया । आउअस्स णाणापदेसगुणहाणिद्वाणंतराणि असंखेअगुणाणि । को गुणगारो ? पिट्टोवमवग्गमुलस्य असंखेअदिभागो । णामा-गोदाणं णाणापदेसगुणहाणिद्वाणंतराणि असंखेअगुणाणि । को गुणगारो ? पिट्टोवमवग्गमुलस्य असंखेअदिभागो । णामा-गोदाणं णाणापदेसगुणहाणिद्वाणंतराणि असंखेअगुणाणि । को गुणगारो ? आविलयाए असंखेअदिभागो । चदुण्णं कम्माणं णाणापदेसगुणहाणिद्वाणंतराणि विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स णाणापदेसगुणहाणिद्वाणंतराणि संखेअगुणाणि । अहण्णं कम्माणमेगपदेसगुणहाणिद्वाणंतराणि असंखेअगुणाणि । को गुणगारो ? असंखेअपिटदोवम-पढमवग्गमुलाणि । सत्तण्हं कम्माणमेयमाबाहाकंदयमसंखेअगुणं । को गुणगारो ? णाणागुण-हाणिसलागाणमसंखेअदिभागो । आउअस्स द्विदिबंधद्वाणाणि असंखेअगुणाणि । को गुणगारो ? अंतोमुहुत्तं । उक्कस्सओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ । णामा-गोदाणं द्विद्वंध-द्वाणाणि असंखेअगुणाणि । मोहणीयस्स द्विदिबंधट्वाणाणि संखेअगुणाणि । णामा-गोदाणं जहण्णओ द्विदिबंधो संखेअगुणो । उक्कस्सओ द्विद्वंधो विसेसाहिओ । चदुण्णं कम्माणं जहण्णओ द्विदिबंधो संखेअगुणो । उक्कस्सओ द्विद्वंधो विसेसाहिओ । मोहणीयस्स जहण्णओ द्विद्वंधो संखेअगुणो । उक्कस्सओ द्विद्वंधो विसेसाहिओ । मोहणीयस्स जहण्णओ द्विद्वंधो संखेअगुणो । उक्कस्सओ द्विद्वंधो विसेसाहिओ । मोहणीयस्स जहण्णओ द्विद्वंधो संखेअगुणो । उक्कस्सओ द्विद्वंधो विसेसाहिओ ।

अस्विणपंचिदियअपजन्तयाण णामा-गोदाणं आबाहद्वाणाणि आबाहाकंदयाणि च

अधिक है। मोहनीयकी जघन्य आबाधा संख्यातगुणी है। उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है। आयुके आबाधास्थान संख्यातगुणे हैं। उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है। आयुक्ते नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर असंख्यातगुणे हैं । गुणकार क्या है ? गुणकार पल्योपमके वर्गमहका असंख्यातवां भाग है। नाम गोत्रके नानाप्रदेशगुणहानिस्थानन्तर असंख्यातगुणे हैं। गुणकार क्या है ? गुणकार आवलीका असंख्यातवां भाग है। चार कर्मोंके नाना-प्रदेशगणहानिस्थानान्तर विशेष अधिक हैं। मोहनीयके नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर संस्थातगुणे हैं। आठ कर्मोंके एक प्रदेशगुणहानिस्थानान्तर असंख्यातगुणे हैं। गुणकार क्या है ? गुणकार पत्योपमके असंख्यात प्रथम धर्ममूल हैं। सात कमौका आबाधाकाण्डक असंख्यातगुणा है। गुणकार क्या है ? गुणकार नानागुणहानिदालाकाओंका असंख्यातवां भाग है। आयुके स्थितिबन्धस्थान असंख्यातगुणे हैं। गुणकार स्या है? गुणकार अन्तर्महर्त है। उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। नाम-गोत्रके स्थितिबन्धस्थान असंख्यातगुणे हैं। गुणकार क्या है ! गुणकार आवलीका असंख्यातवां भाग है। चार क्योंके क्रियतिबन्धस्थान विद्येष अधिक हैं। मोहनीयके स्थितिबन्धस्थान संख्यातगुणे हैं। नाम गोत्रका जमन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है चार कर्मोंका जचन्य स्थितिबन्धविशेष अधिक है। उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। मोहनीयका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। असंजी पंचेन्त्रिय अपर्याप्तकोंके नाम-गोत्रके आबाधास्थान और आबाधाकाण्डक

दो वि तुष्ठाणि योवाणि । चदुण्णं कम्माणं आबाहद्वाणाणि आबाहाकंदयाणि च दो वि तुष्ठाणि विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स आबाहाद्वाणाणि आबाहाकंदयाणि च दो वि तुष्ठाणि संखेजगुणाणि । आउअस्स जहण्णिया आबाहा संखेजगुणा । जहण्णओ द्विदिषंघो संखेजगुणा । आबाहाद्वाणाणि संखेजगुणाणि । उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । णामा-गोदाणं जहण्णिया आबाहा संखेजगुणा । उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । चदुण्णं कम्माणं जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । मोहणीयस्स जहण्णिया आबाहा संखेजगुणा । उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । आउअस्स द्विदिवंधद्वाणाणि संखेजगुणाणि । उक्कस्सयो अबाहा विसेसाहिया । आउअस्स द्विदिवंधद्वाणाणि संखेजगुणाणि । उक्कस्सयो द्विदिवंधो विसेसाहियो । णामा-गोदाणं णाणापदेसगुहाणिद्वाणंतराणि असंखेजगुणाणि । चदुण्णं कम्माणं णाणापदेसगुणहाणिद्वाणंतराणि विसेसाहियाणि । मोहणीयस्य णाणापदेसगुणहाणिद्वाणंतराणि संखेजगुणाणि । सत्तण्णं कम्माणमेगपदेसगुणहाणिद्वाणंतरमसंखेजगुणं । सत्तण्णं कम्माण-मेगमाबाहाकंदयमसंखेजगुणं । उविर सेसपदाणमसण्णिपंचिंदियपज्रत्तभंगो ।

बेइंदिय-तेइंदिय-चउरिंदियपजत्तयाणं णामा-गोदाणमाबाहद्वाणाणि आबाहाकंदयाणि च दो वि तुल्लाणि थोवाणि । चदुण्णं कम्माणमाबाहाद्वाणाणि आबाहाकंदयाणि च दो वि तुल्लाणि विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स आबाहाद्वाणाणि आबाहाकंदयाणि च दो वि तुल्लाणि संखेजगुणाणि । आउअस्स जहण्णिया आबाहा संखेजगुणा। तस्सेव जहण्णओ

दोनों ही तुस्य व स्तोक हैं। चार कमोंके आबाधास्थान और आबाधाकाण्डक दोनों ही तुस्य बिशेष अधिक हैं। मोहनीयके आबाधास्थान और आबाधाकाण्डक दोनों ही तुस्य संक्यातगुणे हैं। आयुकी जधन्य आबाधा संक्यातगुणी है। जधन्य स्थितिबन्ध संक्यातगुणा है। आबाधास्थान संक्यातगुणे हैं। उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है। नाम व गोत्रकी जधन्य आबाधा संक्यातगुणी है। उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है। नाम व गोत्रकी जधन्य आबाधा संक्यातगुणी है। उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है। मोहनीयकी जधन्य आबाधा विशेष अधिक है। यादकी अधिक है। मोहनीयकी जधन्य आबाधा संक्यातगुणी है। उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है। माहनीयकी जधन्य आबाधा संक्यातगुणी है। उत्कृष्ट अबाधा विशेष अधिक है। नाम-गोत्रके नानाप्रदेश गुणहानिस्थानान्तर असंक्यातगुणे हैं। चार कमोंके नानाप्रदेश गुणहानिस्थानान्तर विशेष अधिक है। मोहनीयके नानाप्रदेश गुणहानिस्थानान्तर संक्यातगुणे हैं। सात कमोंका एक आबाधाकाण्डक असंक्यातगुणा है। आगे शेष पदोंकी प्रकृपणा असंक्षी पचेन्द्रिय पर्याप्रकोंके समान है।

द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय पर्याप्तक जीवोंके नाम-गोत्रके आवाधास्थान और आवाधाकाण्डक दोनों ही तुस्य व स्तोक हैं। चार कर्मोंके आवाधास्थान और आवाधा-काण्डक दोनों ही तुस्य विशेष अधिक हैं। मोहनीयके आवाधास्थान और आवाधाकाण्डक दोनों ही तुस्य संक्यातगुणे हैं। आयुकी जधन्य आवाधा संक्यातगुणी है। उसीका जधन्य

हिदिबंधो संखेजगुणो । णामा-गोदाणं जहण्णिया आबाहा संखेजगुणा । उक्किस्सिया आबाहा विसेसाहिया । चदुण्णं कम्माणं जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । उक्किस्सिया आबाहा विसेसाहिया । मोहणीयस्म जहण्णिया आबाहा संखेजगुणा । उक्किस्सिया आबाहा विसेसाहिया । आउअस्म आवाहाहाणाणि संखेजगुणाणि । उक्किस्सिया आबाहा विसेसाहिया । अउअस्म आवाहाहाणाणि संखेजगुणाणि । उक्किस्सया आबाहा विसेसाहिया । तस्मेव आउअस्म हिदिवंधहाणाणि संखेजगुणाणि । उक्कस्सओ हिदिबंधो विसेसाहिओ । णामा-गोदाणं णाणापदेमगुहाणिहाणंतराणि असंखेजगुणाणि । सेसपदाणमसण्णिपंचिंदियअपजतभंगो ।

एदेसिं चेव अपजताणं असण्णपंचिंदियअपजतमंगो । बादरेइंदियपजतएसु णामा-गोदाणमाबाह्द्वाणाणि आबाहाकंदयाणि च दो वि तुलाणि योवाणि । चदुण्णं कम्माण-माबाह्द्वाणाणि आबाहाकंदयाणि च दो वि तुलाणि विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स आबाहा-द्वाणाणि आबाहाकंदयाणि च दो वि तुलाणि संखेजगुणाणि । आउअस्स जहण्णिया आबाहा संखेजगुणा । जहण्णओ द्विदिवंघो संखेजगुणो । णामा-गोदाणं जहण्णिया आबाहा संखेजगुणा । उक्तस्सिया आबाहा विसेसाहिया । चदुण्णं कम्माणं जहण्णिया आबाहा संखेजगुणा । उक्तस्सिया आवाहा विसेसाहिया । मोहणीयस्स जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । उक्तिसिया आवाहा विसेसाहिया । आउअस्स आबाहाद्वाणाणि संखेजगुणाणि । उक्तिसिया आवाहा विसेसाहिया । तस्सेव आउअस्स द्विदिवंधद्वाणाणि संखेजगुणाणि । उक्तिसिया आवाहा विसेसाहिया । तस्सेव आउअस्स द्विदिवंधद्वाणाणि

स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। नाम च गोत्रकी जघन्य आबाधा संख्यातगुणी है। उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है। चार कमेंकी जघन्य आबाधा विशेष अधिक है। उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है। मोहनीयकी जघन्य आबाधा संख्यातगुणी है। उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है। मोहनीयकी जघन्य आबाधा संख्यातगुणी है। उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है। आयुके आबाधाम्थान संख्यातगुणे हैं। उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है। उसीके आयुके स्थितिबन्धस्थान संख्यातगुणे हैं। उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। नाम गोत्रके नानावदेशगुणहानिस्थानान्तर असंबगतगुणे हैं। शेष पर्नोकी प्रकृपणा असंकी पंचेन्द्रिय अपर्याप्तकोंके समान है।

इन्हीं द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय अपर्याप्तक जीवोंकी प्रक्षणा असंज्ञी पंचेन्द्रिय अपर्याप्तकोंके समान है। बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तक जीवोंके नाम-गोत्रके आबाधा स्थान और आबाधाकाण्डक दोनों ही तुल्य व स्तोक हैं। चार कमोंके आबाधास्थान और आबाधाकाण्डक दोनों ही तुल्य विशेष अधिक हैं। मोहनीयके आबाधास्थान और आबाधाकाण्डक दोनों ही तुल्य संख्यातगुणों हैं। आयुकी जधन्य आबाधा संख्यातगुणी है। जधन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। नाम-गोत्रकी जधन्य आबाधा संख्यातगुणी है। उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है। चार कमोंकी जधन्य आबाधा विशेष अधिक है। उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है। चार कमोंकी जधन्य आबाधा संख्यातगुणी है। उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है। आयुके आबाधास्थान संख्यातगुणी है। उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है। उत्कृष्ट आबाधा संख्यातगुणी है। उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है। उत्कृष्ट स्थितिबन्ध स्थान संख्यातगुणे हैं। उत्कृष्ट स्थितिबन्ध

संखेअगुणाणि । उक्कस्सओ हिदिबंधो विसेसाहिओ । णामा-गोदाणं णाणापदेसगुणहाणिहाणंतराणि असंखेअगुणाणि । चदुण्णं कम्माणं णाणापदेसगुणहाणिहाणंतराणि विसेसाहियाणि । मोहणीयस्य णाणापदेसगुणहाणिहाणंतराणि संखेअगुणाणि । सत्तण्णं कम्माणमेगपदेसगुणहाणिहाणंतरमसंखेअगुणं । सत्तण्णं कम्माणमेगमाचाहाकंदयमसंखेअगुणं । णामा-गोदाणं
हिदिबंधहाणाणि असंखेअगुणाणि । चदुण्णं कम्माणं हिदिबंधहाणाणि विसेसाहियाणि ।
मोहणीयस्य हिदिबंधहाणाणि संखेअगुणाणि । णामा-गोदाणं जहण्णओ हिदिबंधो
असंखेअगुणो । उक्कस्मओ हिदिबंधो विसेसाहिओ । चदुण्णं कम्माणं जहण्णओ हिदिबंधो
विसेसाहिओ । उक्कस्मओ हिदिबंधो विसेसाहिओ । मोहणीयस्य जहण्णओ हिदिबंधो
औसंखेअगुणो । उक्कस्मओ हिदिबंधो विसेसाहिओ । मोहणीयस्य जहण्णओ हिदिबंधो

बादरेइंदियअपजन-मुहुमेइंदियपजनापजनाणं च णामा-गोदाणमाचाहद्वाणाणि आबाहा-कंदयाणि च दो वि तुलाणि घोवाणि । चदुण्णं कम्माणमावाहाद्वाणाणि आबाहाकंदयाणि च दो वि तुलाणि विमेसाहियाणि । मोहणीयस्म आबाहाद्वाणाणि आबाहाकंदयाणि च दो वि तुलाणि संखेजगुणाणि । आउअस्म जहण्णिया आबाहा संखेजगुणा । जहण्णओ द्विदिबंधो संखेजगुणो । आउअस्म आबाहाद्वाणाणि संखेजगुणाणि । उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । णामा-गोदाणं जहण्णिया आबाहा संखेजगुणा । उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । चदुण्णं कम्माणं जहण्णिया आबाहा विमेसाहिया । उक्कस्सिया आबाहा

विशेष अधिक है। नाम-गोत्रके नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर असंख्यातगुणे हैं। वार कमाँके नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर विशेष अधिक हैं। मोहनीयके नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर संख्यातगुणे हैं। सात कमाँका एक प्रदेशगुणहानिस्थानान्तर असंख्यातगुणा है। सान कमाँका एक आवाधानाण्डक असंख्यातगुणा है। नाम-गोत्रके स्थितिबन्धस्थान असंख्यातगुणे हैं। नार कमाँके स्थितिबन्धस्थान विशेष अधिक हैं। मोहनीयके स्थितिबन्धस्थान संख्यातगुणे हैं। नाम-गोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा है। उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। नाम-गोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। मोहनीयका जघन्य स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा है। उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। मोहनीयका जघन्य स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा है। उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। मोहनीयका जघन्य स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा है। उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है।

बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्त और सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त-अपर्याप्त जीवोंके नाम-गोत्रके आबाधास्थान और आबाधाकाण्डक दोनों ही तुल्य व स्तोक हैं। चार कर्मोंके आबाधास्थान और आबाधाकाण्डक दोनों ही तुल्य विशेष अधिक हैं। मोहनीयके आबाधास्थान और आबाधाकाण्डक दोनों ही तुल्य विशेष अधिक हैं। आयुकी जधन्य आबाधा संवयात-गुणी है। जधन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। आयुके आबाधास्थान संख्यातगुणे हैं। उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है। नाम-गोत्रकी जधन्य आबाधा संख्यातगुणी है। उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है। बार कर्मोकी अधन्य आबाधा विशेष अधिक है। उत्कृष्ट

। अ मा दा प्रतिष असंविज्यमणी पारः।

विसेसाहिया । मोहणीयस्स जहण्णिया आबाहा संखेजगुणा । उक्किस्सिया आबाहा विसेसाहिया । आउअस्स द्विदिबंधहाणाणि संखेजगुणाणि । उक्किस्सओ द्विदिबंधो विसेसा हिओ । णामा-गोदाणं णाणापदेसगुणहाणिहाणंतराणि असंखेजगुणाणि । चढुण्णं कम्माणं णाणापदेसगुहाणिहाणंतराणि विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स णाणापदेसगुणहाणिहाणंतराणि संखेजगुणाणि । सत्तण्णं कम्माणमेग-माबाहाकंदयमसंखेजगुणं । णामा-गोदाणं द्विदिबंधहाणाणि असंखेजगुणाणि । चढुण्णं कम्माणं द्विदिबंधहाणाणि विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स द्विदिबंधहाणाणि संखेजगुणाणि । णामा-गोदाणं जहण्णओ द्विदिबंधो असंखेजगुणो । उक्किस्सओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ । चढुण्णं कम्माणं जहण्णओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ । उक्किस्सओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ । उक्किस्सओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ । उक्किस्सओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ । एवं सत्याणप्पावहुगं समत्तं ।

परत्याणे पयदं — मुहुमेइंदियअपजत्तयाण णामा-गोदाणमाबाह्। हाणाणि आबाहा-कंदयाणि च दो वि तुलाणि थोवाणि । चदुण्णं कम्माणमाबाहा हाणाणि आबाहा कंदयाणि च दो वि तुलाणि विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स आबाहा हाणाणि आबाहा कंदयाणि च दो वि तुलाणि संखे अगुणाणि । बादरण्डं दियअपजत्तयाणं णामा-गोदाणमाबाहा हाणाणि आबाहा कंदयाणि च दो वि तुलाणि संखे जगुणाणि । चदुण्णं कम्माणं आबाहा हाणाणि

आवाधा विशेष अधिक है। मोहनीयकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है। उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। आयुके स्थितिबन्धस्थान संख्यातगुणे हैं। उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। नाम गोत्रके नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर असंख्यातगुणे हैं। चार कमें के नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर विशेष अधिक हैं। मोहनीयके नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर संख्यातगुणे हैं। सात कमें का एकप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर असंख्यातगुणा है। सात कमें का एकप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर असंख्यातगुणा है। सात कमें का एक आवाधाकाण्डक असंख्यातगुणा है। नाम गोत्रके स्थितिबन्धस्थान असंख्यातगुणो हैं। चार कमों के स्थितिबन्धस्थान विशेष अधिक हैं। मोहनीयके स्थितिबन्धस्थान संख्यातगुणे हैं। नाम व गोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा है। उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। चार कमों का जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। मोहनीयका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। मोहनीयका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इस प्रकार स्वस्थान अस्पबहुत्व समात हुआ।

अब परस्थान अल्पबहुत्वका अधिकार है — सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तक जीवोंके नाम व गोत्रके आवाधास्थान और आवाधाकाण्डक दोनों ही तुस्य व स्तोक हैं। चार कमोंके आवाधा स्थान और आवाधाकाण्डक दोनों ही तुस्य विशेष अधिक हैं। मोहनीयके आवाधास्थान और आवाधाकाण्डक दोनों ही तुस्य संख्यातगुणे हैं। बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तक जीवोंके नाम-गोत्रके आवाधास्थान और आवाधाकाण्डक दोनों ही तुस्य संख्यातगुणे हैं। चार आबाहाकंदयाणि च दो वि तलाणि विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स आबाहाह्राणाणि आबाहाकंदयाणि च दो वि तुलाणि संखेबगुणाणि । सुहमेइंदियपजत्त्यस्स णामा-गोदाण-माबाहाद्राणाणि आबाहाकंदयाणि च दो वि तुलाणि संखे अगुणाणि । चदुण्णं कम्माण-माबाहाद्वाणाणि आवाहाकंदयाणि च दो वि तल्लाणि विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स भाबाहाद्वाणाणि आबाहाकंदयाणि च दो वि तुलाणि संखेजगुणाणि । बादरेइंदियपजत-यस्स णामा-गोदाणं आबाहाद्वाणाणि आबाहाकंदयाणि च दो तुलाणि संखेजगुणाणि । चदण्णं कम्माणमाबाहाद्वाणाणि आवाहाकंदयाणि च दो वि तुलाणि विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स आबाहाद्वाणाणि आबाहाकंटयाणि च दो वि तुलाणि संखेजजगुणाणि। बेइंदियअपज्जत्तयस्स णामा-गोदाणमावाहद्वाणाणि आवाहाकंदयाणि च दो वि तुलाणि असंखेजगुणाणि । चद्ण्णं कम्माणमाबाहाद्वाणाणि आबाहाकंदयाणि च दो वि तुलाणि विसेसाहियाणि । मोहणीयस्य आबाहाद्वाणाणि आवाहाकंद्रयाणि च दो वि तुलाणि संखेजगुणाणि । तस्सेव पजत्तयस्स णामा-गोदाणमावाहाद्वाणाणि आबाहाकंदयाणि च दो वि तुलाणि संखेजगुणाणि । चदुण्णं कम्माणमावाहाद्वाणाणि आवाहाकंदयाणि च दो वि तलाणि विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स आवाहाद्राणाणि आबाहाकंदयाणि च दो वि तुल्लाणि संखेजगुणाणि । तेइंदियअपजत्तयस्य णामा-गोदाणमावाहद्वाणाणि आबाहाकंदयाणि च दो वि तुलाणि संखेजगुणाणि । चदुण्णं कम्माणमावाहाद्वाणाणि आबाहाकंदयाणि च

कमोंके आबाधास्थान और आबाधाकाण्डक दोनों ही तुल्य विशेष अधिक हैं। मोहनीयके आबाधास्थान और आबाधाकाण्डक दोनों ही तुल्य संख्यातगुणे हैं। सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तकके नाम-गोत्रके आबाधास्थान और आवाधाकाण्डक दोनों ही तत्य संख्यातगुणे हैं। चार कर्मीके आबाधास्थान और आबाधाकाण्डक दोनों ही तत्य विशेष अधिक हैं। मोहनीयके आबाधास्थान और आवाधाकाण्डक दोनों ही तस्य संख्यातगुणे हैं। बाहर एकेन्द्रिय पर्याप्तकके नाम गोत्रके आबाधास्थान और आबाधाकाण्डक दोनों ही तुस्य संख्यातगणे हैं। चार कर्मोंके आबाधास्थान और आबाधाकाण्डक दोनों ही तुल्य विशेष अधिक हैं। मोहनीयके आबाधास्थान और आवाधावाण्डक दोनों ही तुल्य संस्थातगुणे हैं। द्वीन्द्रिय अपर्याप्तकके नाम-गोत्रके आवाधास्थान और आवाधाकाण्डक दोनों ही तुस्य असंख्यातगुणे हैं। चार कर्मोंके भावाधास्थान और आवाधाकाण्डक दोनों ही तुल्य विशेष अधिक हैं। मोहनीयके आबाधास्थान और आबाधाकाण्डक दोनों ही तुस्य संख्यातगुणे हैं। उसीके पर्याप्तक के नाम गोत्रके आवाधास्थान और आवाधाकाण्डक दोनों ही तस्य संख्यातगुणे हैं। चार कर्मोंके आबाधास्थान और आबाधाकाण्डक दोनों ही तल्य विशेष अधिक हैं। मोहनीयके आबाधास्थान और आवाधाकाण्डक दोनों ही तुल्य संख्यातगुणे हैं। श्रीन्द्रय अपर्याप्तकके नाम-गोत्रके आवाधास्थान और आवाधाकाण्डक दोनों ही तस्य संक्यातगुणे हैं। चार कर्मोंके भाषाधास्थान और आबाधाकाण्डक दोनों ही तुल्य विशेष

१ मप्रतिपाठोऽयम् । अ-आ-काप्रतिषु ' असंखेजगुणाणि ', ताप्रती स्वीकृतपाठ एव ।

दो वि तुलाणि विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स आबाहाडाणाणि आबाहाकंदयाणि च दो वि तुलाणि संखेजगुणाणि । तस्सेव पजन्यस्स णामा-गोदाणमाबाह्द्वाणाणि आबाहाकंद-याणि च दो वि तुलाणि संखेजगुणाणि । चदुण्णं कम्माणमाबाहाद्वाणाणि आबाहाकंदयाणि च दो वि तुलाणि विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स आबाहाद्वाणाणि आबाहाकंदयाणि च दो वि तुल्लाणि संखेजगुणाणि । चउरिंदियअपजत्तयस्स णामा-गोदाणमाबाहाद्राणाणि आबाहाकंदयाणि च दो वि तुलाणि संखेजगुणाणि । चदुण्णं कम्माणमाबाहाहाणाणि आबाहाकंदयाणि च दो वि तुलाणि विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स आबाहाहाणाणि आबाहाकंदयाणि च दो वि तुलाणि संखेजगुणाणि । तस्सेव पजत्तयस्स णामा-गोदाण-माबाहाद्वाणाणि आबाहाकंदयाणि च दो वि तुलाणि संखेजगुणाणि। चदुण्णं कम्माण-माबाहाद्वाणाणि आबाहाकंदयाणि च दो वि तुलाणि विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स आबाहाद्राणाणि आबाहाकंदयाणि च दो वि तुलाणि संखेजगुणाणि । असण्णिपंचिंदिय-अपजत्तयस्य णामा-गोदाणमाबाहाहाणाणि आबाहाकंदयाणि च दो वि तुलाणि संखेज-गुणाणि । चदुण्णं कम्माणमाबाहाद्वाणाणि आबाहाकंदयाणि च दो वि तुलाणि विसेसा-हियाणि । मोहणीयस्स आबाहाद्वाणाणि आबाहाकंदयाणि च दो वि तुलाणि संखेज-गुणाणि । तस्सेव पजन्तयस्स णामा-गोदाणमाबाहाद्वाणाणि आबाहाकंदयाणि च दो वि तलाणि संखेजगुणाणि । चदुण्णं कम्माणमाबाहाद्राणाणि आबाहाकंदयाणि च दो वि तलाणि

अधिक हैं। मोहनीयके आबाधास्थान और आबाधाकाण्डक दोनों ही तुत्य संख्यातगुणे हैं। उसीके पर्याप्तकके नाम-गोत्रके आबाधास्थान और आबाधाकाण्डक दोनों ही तुत्य संख्यातगुणे हैं। चार कमें के आबाधास्थान और आबाधाकाण्डक दोनों ही तुस्य विशेष अधिक हैं। मोहनीयके आबाधास्थान और आबाधाकाण्डक दोनों ही तुस्य संख्यातगुणे हैं। चतुर्रिन्द्रय अपर्याप्तकके नाम-गोत्रके आबाधास्थान व आबाधाकाण्डक दोनों ही तुस्य संख्यातगुणे हैं। चार कमों के आबाधास्थान और आबाधाकाण्डक दोनों ही तुस्य विशेष अधिक हैं। मोहनीयके आबाधास्थान और आबाधाकाण्डक दोनों ही तुस्य संख्यातगुणे हैं। उसीके पर्याप्तकके नाम-गोत्रके आबाधास्थान और आबाधाकाण्डक दोनों ही तुस्य संख्यातगुणे हैं। उसीके पर्याप्तकके आबाधास्थान और आबाधाकाण्डक दोनों ही तुस्य संख्यातगुणे हैं। असंकी पंचेन्द्रिय अपर्याप्तकके नाम-गोत्रके आबाधास्थान और आबाधाकाण्डक दोनों ही तुस्य संख्यातगुणे हैं। उसीके पंचेन्द्रिय अपर्याप्तकके नाम-गोत्रके आबाधास्थान और आबाधाकाण्डक दोनों ही तुस्य संख्यातगुणे हैं। उसीके पर्याप्तकके नाम-गोत्रके आबाधास्थान और आबाधाकाण्डक दोनों ही तुस्य संख्यातगुणे हैं। उसीके पर्याप्तकके नाम-गोत्रके आबाधास्थान और आबाधाकाण्डक दोनों ही तुस्य संख्यातगुणे हैं। उसीके पर्याप्तकके नाम-गोत्रके आबाधास्थान और आबाधाकाण्डक दोनों ही तुस्य संख्यातगुणे हैं। उसीके पर्याप्तकके नाम-गोत्रके आबाधास्थान और आबाधाकाण्डक दोनों ही तुस्य संख्यातगुणे हैं। वार कमोंके आबाधास्थान और आबाधाकाण्डक दोनों ही तुस्य

विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स आबाहाद्वाणाणि आबाहाकंदयाणि च दो वि तुलाणि संखेजगुणागि । चोदसण्हं जीवसमासाणमाउअस्स जहण्णिया आबाहा संखेजगुणा। जहण्णओ द्विदिवंधो संखेजगुणो। सत्तण्णमपजताणं जीवसमासाणमाउअस्स आबाहाद्वाणाणि संखेजगुणाणि । उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । सुहुमेइंदियपजन्तयस्स आउअस्स आबाहाहाणाणि संखेजगुणाणि । उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । बादरेइंदियपजत्तयस्स णामा-गोदाणं जहण्णिया आचाहा संखेजगुणा । सहभेइंदियपज्ञत्तयस्य णामा-गोदाण जहिणिया आबाहा विसेसाहिया । बादरेइंदियअपजन्तयस्स णामा-गोदाण जहिणिया आबाहा विसेसाहिया । सुहमेइंदियअपजत्तयस्स णामा-गोदाणं जहािणया विसेसाहिया । तस्सेव णामा-गोदाणमुक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । बादरेइंदियअपज-त्तयस्स उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । सहमेइंदियपज्ञत्तयस्स णामा-गोदाणसुक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । बादरेइंदियपज्रत्तयस्स णामा-गोदाणमुक्कस्सिया आबाहा विसे-साहिया। बादरेइंदियपजत्तयस्स चदुण्णं कम्माणं जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया। सहमे-इंदियपजनयस्स चदुण्णं कम्माणं जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । बादरेइंदियअपजनयस्स चदुण्णं कम्माणं जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । सुहुमेइंदियअपजत्तयस्स चदुण्णं कम्माणं जहािणया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव अपजत्त्यस्स चदुण्णं कम्माणं उक्करिसया आबाहा विसेसाहिया । बादरेइंदियपजनयस्स चदुण्णं कम्माणं उद्घस्सिया आबाहा विसेसाहिया । एवं सेसपदाणि विसेसाहियाणि ति वत्तव्वाणि । बादरेइंदियपजत्तयस्स विशेष अधिक हैं। मोहनीयके आबाधास्थान और आबाधाकाण्डक दोनों ही तुल्य संख्यात गुणे हैं। चौदह जीवसमासोंके आयुकी जघन्य आबाधा संख्यातगुणी है। जघन्य स्थिति-बन्ध संख्यातगुणा है। सात अपर्याप्त जीवसमासोंके आयके आबाधास्थान संख्यातगुणे हैं। उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। सुक्ष्म एकेन्द्रिय पूर्याप्तक के आयु कर्मके आवाधास्थान संख्यातगुणे हैं। उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है। बाहर एकेन्द्रिय पर्यातकके नाम गोत्रकी जबन्य आबाधा संख्यात गुणी है। सक्ष्म एकेन्ट्रिय पर्याप्तकके नाम-गोत्रकी जधन्य आबाधा विशेष अधिक है। बाइर एकेन्द्रिय अपर्शाप्तकके नाम गोत्रकी जघन्य आबाधा विशेष अधिक है। सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके नाम-गोत्रकी जघन्य आबाधा विशेष अधिक है। उसीके नाम-गोत्रकी उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है। बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके [नाम-गोत्रकी] उत्क्रप्र भावाधा विद्रोष अधिक है। सुक्षम एकेन्द्रिय पर्याप्तकके नाम-गोत्रकी उन्क्रप्र आवाधा विशेष अधिक है। बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त एके नाम-रो अकी उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है। बादर पकेन्द्रिय पर्याप्तकके चार कर्में की जघन्य आश्राधा विशेष अधिक है। सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तकके चार कर्मों की जघन्य आबाबा विशेष अधिक है। बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके चार कर्मोंकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है। सुक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके चार कर्मीकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके चार कर्मीकी उत्हाध आबाधा विशेष अधिक है। बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकके चार कर्मीकी उत्हृष्ट आबाधा विशेष र्थाधक है। इसी प्रकार उसके रोच पद विशेष अधिक हैं, ऐसा कहना चाहिये। बादर

मोहणीयस्स जहण्णिया आबाहा संखेबगुणा । सेसाणि सत्त पदाणि विसेसाहियाणि । बेइंदियपजत्तयाणं णामा-गोदाणं जहण्णिया आबाहा संखेजगुणा । बेइंदियअपजत्ताणं णामा-गोदाणं जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । तेसिं चेव उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । वेइंदियपज्जत्तयस्स णामा-गोदाण उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया। तस्सेव पज्जत्तयस्य चदुण्णं कम्माणं जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव अपज्जत्त-यस्स चदुण्णं कम्माणं जहिण्या आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव चदुण्णं कम्माणं उक्क-स्सिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव पज्जत्तयस्स चदुण्णं कम्माणं उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । तेइंदियपज्रत्तयस्स णामा-गोदाणं जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव अपजत्तयस्तै णामा-गोदाणं जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव अपजत्तयस्स णामा-गोदाणमुक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव पजनयस्स णामा-गोदाणं ] उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया। तस्सेव पत्रत्तयस्स चढुण्णं कम्माणं जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव अपजत्तयस्स चद्ण्णं कम्माणं जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । तेइंदियअपञ्जत्तयस्स चदुण्णं कम्माणमुक्कस्सिया आचाहा विसेसाहिया । तस्सेव पज्जतयस्स चदण्णं कम्माणसक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । बेइंदियपज्जत्तयस्स मोहणीयस्स जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव अपज्जत्तयस्स मोहणीयस्स जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव मोहणीयस्स उक्कस्मिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव पञ्जत्तयस्स

एकेन्टिय पर्याप्तकके मोहनीयकी जधन्य आबाचा संख्यातगुणी है। उसके शेप सात पढ विशेष अधिक हैं। द्वीन्द्रिय पर्याप्तकके नाम-गोत्रकी जघन्य आवाधा संवर्गतगुणी है। द्वीन्द्रिय अपर्याप्तकके नाम गोत्रकी जधन्य आषात्रा विशेष अधिक है। उनकी ही उत्कृष्ट साबाधा विशेष अधिक है। द्वीन्द्रिय पर्याप्तकके नाम गोत्रकी उत्कृप आवाधा विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तकके चार कर्मोंकी जघन्य आबाधा विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके चार कमोंकी जग्न्य आबाधा विशेष अधिक है। उसीके चार कमोंकी उत्कृप आबाधा विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तकके चार कर्मोंकी उत्कृष्ट आश्राधा विशेष अधिक है। श्रीन्द्रय पर्याप्तकके नाम-गोत्रका जञ्चन्य आवाधा विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके नाम-गोत्रकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके नाम गोत्रकी उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तकके िनाम गोत्रकी ] उन्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तकके चार कर्मोंकी जग्रन्य आवाधा विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके चार कर्मोंकी जञ्चन आबाधा विशेष अधिक है। श्रीन्द्रिय अपर्यातक के चार कर्मोंका उन्क्रष्ट आबाधा विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तकके चार कर्मीको उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है। द्वीन्द्रिय पर्याप्तकके भोद्वनीयकी जघन्य अःब।घा विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके मोहनीयकी जघन्य आवाधा विशय अधिक है। उसीके मोहनीयकी बस्क्रष्ट भावाधा विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तकके मोहनीयकी उत्कृष्ट भावाधा विशेष अधिक

१ ताप्रतौ 'तस्तेव [अ] पक्क र इति पाठः ।

मोहणीयस्य उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया। चउरिंदियपज्जत्तयस्य णामा-गोदाणं जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव अपज्जत्तयस्स णामा-गोदाणं जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव णामा-गोदाणमुक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव पञ्जत्तयस्स नामा-गोदाणमुक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया। तस्सेव चउरिंदियपञ्जत्तयस्स चदुण्णं कम्माणं जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव अपज्जत्तयस्स चदण्णं कम्माणं जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव चदण्णं कम्माणमक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव पञ्जतयस्य चदण्णं कम्माणमुक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । तेइंदियपञ्जतयस्य मोहणी-यस्स जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव अपजत्तयस्स मोहणीयस्स जहण्णिया आबाह्य विसेसाहिया । तस्सेव मोहणीयस्स उक्किस्सिया आबाह्य विसेसाहिया । तेइंदियपञ्चत्तयस्स मोहणीयस्स उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । चउरिंदियपञ्चतयस्स मोहणीयस्स जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव अपजत्तयस्स मोहणीयस्स जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव मोहणीयस्स उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव पजत्तयस्स मोहणीयस्स उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । असण्णिपंचिदियपजत्तयस्स णामा-गोदाणं जहण्णिया आबाहा संखेजगणा । तस्सेव अपजत्तयस्य णामा-गोदाणं जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव णामा-गोदाणमुक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव पजन्तयस्य णामा-गोदाणं उक्किस्सिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव पजन्तयस्य चदण्णं कम्माणं जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव अपजत्तयस्स चदण्णं कम्माणं

है। चतुरिन्द्रिय पर्याप्तकके नाम-गोत्रकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है। उसीके अपर्या-प्रकृते नाम-गोत्रकी जघन्य आबाधा विशेष अधिक है। उसीके नाम-गोत्रकी उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तकके नाम-गोत्रकी उत्क्रष्ट आबाधा विशेष अधिक है। उसी चतुरिन्द्रिय पर्याप्तकके चार कर्मोंकी जघन्य आबाधा विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके चार कर्मोंकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है। उसीके चार कर्मोंकी उत्क्रष्ट आबाधा विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तकके चार कर्मोंकी उत्क्रप्ट बाबाधा विशेष अधिक है। त्रीन्द्रिय पर्याप्तकके मोहनीयकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके मोहनीयकी जघन्य आबाधा विशेष अधिक है। उसीके मोहनीयकी उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है । त्रीन्द्रिय पर्याप्तकके मोहनीयकी उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है। चतुरिन्द्रिय पर्याप्तकके मोहनीयकी जघन्य आबाधा विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्त हके मोहनीयकी जघन्य आबाधा विज्ञेष अधिक है। उसीके मोहनीयकी उत्क्रष्ट आबाधा विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तकके मोहनीयकी उत्क्रप्ट आबाधा विशेष अधिक है। असंज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्तकके नाम गोत्रकी जघन्य आबाधा संख्यातगुणी है। उसीके अपर्याप्तकके नाम गोत्रकी अधन्य आबाधा विद्योच अधिक है। उसीके नाम-गोत्रकी उत्कृष्ट माबाधा विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तकके नाम-गोत्रकी उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तकके चार कमाँकी जधन्य आबाधा विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके

जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव पजत्तयस्स चदुण्णं कम्माणमुक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । असण्णिपंचिदियपजत्त्वयस्य मोहणीयस्य जहण्णिया आबाहा संखेबगुणा । तस्सेव अपजत्तयस्स मोहणीयस्स जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव मोहणीयस्स उक्करिसया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव अपजत्तयस्स मोहणीयस्स उक्करिसया आबाहा विसेसाहिया । सिण्णपंचिंदियपजत्तयस्स णामा-गोदाणं जहण्णिया आबाहा संखेजगुणा । तस्सेव चदुण्णं कम्माणं जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव मोहणीयस्स जहण्णिया आबाहा संखेजगुणा । तस्सेव अपजत्तयस्स-णामा-गोदाणं जहण्णिया आबाहा संखेजगुणा । तस्सेव चदुण्णं कम्माणं जहण्णिया आचाहा विसेसाहिया । तस्सेव मोहणीयस्स जहण्णिया आबाहा संखेजगुणा । तस्सेव णामा-गोदाणं आबाहद्वाणाणि आबाहाकंदयाणि च दो वि तल्लाणि संखेजगुणाणि । उक्किस्सिया आबाहा विसेसाहिया । चदुण्णं कम्माणं आबाह-द्वाणाणि आबाहाकंदयाणि च दो वि तुलाणि विसेसाहियाणि । उक्कस्मिया आबाहा विसेसाहिया । मोहणीयस्स आबाहाद्वाणाणि आबाहाकंदयाणि च दो वि तुलाणि संखेज-गुणाणि । उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । तेइंदियपजनयस्स आउअस्स आबाहा-द्वाणाणि संखेजगुणाणि। उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया। चउरिंदियपजनयस्स आउअस्स आबाहाद्वाणाणि संखेजगुणाणि । उनकस्सिया आबाहा विसेसाहिया । बेइंदियपजत्तयस्स िआउअस्स ] आबाहद्वाणाणि [ संखेजगुणाणि ] । उक्किस्सिया आबाहा विसेसाहिया । स्रिणपंचिदियपञ्जताणं णामा-गोदाणं आबाहद्राणाणि आबाहाकंदयाणि च दो वि तलाणि चार कर्मोंकी जघन्य आबाधा विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तकके चार कर्मोंकी उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है। असंबी पंचेन्द्रिय पर्याप्तकके मोहनीयकी जघन्य आबाधा संख्यातगुणा है। उसीके अपर्याप्तकके मोहनायकी जघन्य आबाधा विशेष अधिक है। उसीके मोहनीयकी उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके मोहनीयकी उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है। संझी पंचेन्द्रिय पर्याप्तकके नाम-गोत्रकी जग्नन्य आबाधा संक्यातगुणी है। उसीके चार कर्मोंकी जग्नन्य आबाधा विशेष अधिक है। उसीके मोहनीयकी जघन्य आबाधा संख्यातगुणी है। उभीके अपर्याप्तकके नाम गोबकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है। उतीके चार कर्मोंकी जबन्य आवाधा विशेष अधिक है। उसीके मोहनीयकी जबन्य आवाधा संख्यातगुणी है। उत्तीके नाम गोत्रके आवाधास्थान और आबाधाकाण्डक दोनों ही तुल्य संख्यातगुणे हैं। उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है। चार कमौंके आवाधास्थान और आबाधाकाण्डक दोनों ही तुस्य विशेष अधिक है। उत्कृष्ट आबाधा बिद्रोष अधिक है। मोहनीयके आवाधास्थान और आवाधाकाण्डक दोनों ही तुल्य संख्यातगुणे हैं। उत्कृष्ट भावाधा विशेष अधिक है। श्रीन्द्रिय पर्याप्तकके आयुक्ते आबाधास्थान संख्यातगुणे हैं। उत्क्रष्ट्र आबाधा विशेष अधिक है। चत्रिन्द्रिय पर्याप्तकके भागुके भावाधास्थान संक्यातगुणे हैं। उत्कृष्ट भावाधा विशेष भधिक है। द्वीन्द्रिय पर्याप्तकके [ आयुके ] आवाधास्यान [ संस्थातगुणे हैं ]। उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। संबी पंचेन्त्रिय प्रयोगकके माम-बोजके भाषाधास्थान और आवाधाकाण्डक दोनों ही तस्य

संखेजगुणाणि । उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । चदुण्णं कम्माणमाबाह्हाणाणि आबाहाकंदयाणि च दो वि तुल्लाणि विसेसाहियाणि । उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । मोहणीयस्स आबाहाहाणाणि आबाहाकंदयाणि च दो वि तुलाणि संखेजगुणाणि। उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । बादरएइंदियपजत्ताणमाउअस्स आबाहाहाणाणि विसेसाहियाणि । उक्किस्सिया आबाहा विसेसाहिया । पंचिदियसण्णि-असण्णीणं पत्रत्ताणमा उअस्स आबाहा हाणाणि संखे ब्रगुणाणि । उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । बारसण्णं जीवसमासाणमाउअस्स द्विदिबंधद्वाणाणि संखेजगुणाणि । उक्कस्सओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ । असण्णिपंचिंदियपजत्ताणमाउअस्म णाणापदेसगुणहाणिहाणंतराणि असंखेज-गुणाणि । सुहुमेइंदियअपजताण णामा-गोदाणं णाणापदेसगुहाणिद्वाणंतराणि असंखेजगुणाणि । बादरेइंदियअपजनाणं णामा-गोदाणं णाणापदेसगुणहाणिहाणंतराणि विसेसाहियाणि । सहमेइंदियपज्रताणं णामा-गोदाणं णाणापदेसगुणहाणिहाणंतराणि विसेसाहियाणि । बादरे-इंदियपज्रताण णामा-गोदाणं णाणापदेसगुणहाणिहाणंतराणि विसेसाहियाणि । सहमेइंदिय-अपजत्तयस्स चद्ण्णं कम्माणं णाणापदेसगुणहाणिहाणंतराणि विसेसाहियाणि । बादरण्इंदिय-अपजनयस्य चदण्णं कम्माणं णाणापदेसगणहाणिद्वाणंतराणि विसेसाहियाणि । सहमेइंदिय-पत्रत्यस्स चदुण्णं कम्माणं णाणापदेसगुणहाणिद्वाणंतराणि विसेसाहियाणि । बादरेइंदिय-पजत्तयस्स चदुण्णं कम्माणं णाणापदेसगुणहाणिष्टाणंतराणि विसेसाहियाणि । सुहमेइंदिय-

संख्यातगणे हैं। उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है। बार कमें के आबाधास्थान और आबाधाकाण्डक दोनों ही तुल्य विशेष अधिक हैं। उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है। मोहनीयके आवाधास्थान और आवाधाकाण्डक दोनों ही तुल्य संख्यातगुणे हैं। उत्क्रप्ट आबाधा विशेष अधिक है। वास्र एकेन्द्रिय पर्वाप्तक जीवोंके आयुक्के आबाधास्थान विद्रोष अधिक हैं। उत्कृप आवाधा विशेष अधिक है। पंचेन्द्रिय संक्षी व असंब्री पर्याप्तक जीवोंके आयुके आवाधास्थान :संख्यातगुणे हैं। उत्कृप आवाधा विशेष अधिक है। बारह जीवसमासोंके आयुके स्थितिबन्धस्थान संख्यानगुणे हैं। उन्कृष्ट स्थितिबन्ध बिहोष अधिक है। असंबी पंचेन्द्रिय पर्याप्तक जीवों के आयुके नानाप्रदेशगुणहानि-स्थातान्तर असंख्यातगुणे हैं। सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तक जांचोंके नाम गोत्रके नाना-प्रदेशगणहानिस्थानान्तर असंख्यातगुणे हैं। बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तक जीवोंके नाम गोत्रके नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर विशेष अधिक हैं। सूक्ष्म प्रकेन्द्रिय पर्याप्तक जीवोंके नाम गोत्रके नानाप्रदेशगुणढानिस्थानान्तर विशेष अधिक हैं। बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तक जीवोंके नाम-गोत्रके नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर विशेष अधिक हैं। सुक्ष्म एकेन्द्रिय अपूर्याप्तकके चार कर्मों के नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर विशेष अधिक हैं। बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके चार कर्मोंके नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर विशेष अधिक हैं। सक्षत प्रकेन्द्रिय पर्याप्तकके चार कर्मोंके नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर विशेष अधिक हैं। बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकके चार कर्मोंके नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर विशेष अधिक हैं।

अपजत्यस्सं मोहणीयस्स णाणापदेसगुणहाणिद्वाणंतराणि संखेजगुणाणि। बादरेइंदियअपजत्तयस्स णाणापदेसगुहाणिद्वाणंतराणि विसेसाहियाणि। सुहुमेइंदियपज्रत्तयस्स मोहणीयस्स णाणापदेसगुणहाणिद्वाणंतराणि विसेसाहियाणि। बादरएइंदियपजत्तयस्स मोहणीयस्स णाणापदेसगुणहाणिद्वाणंतराणि विसेसाहियाणि। बेइंदियअपजत्तयस्स णामा-गोदाणं णाणापदेसगुणहाणिद्वाणंतराणि संखेजगुणाणि। तस्सेव पजत्तयस्स णामा-गोदाणं णाणापदेसगुणहाणिद्वाणंतराणि विसेसाहियाणि। तस्सेव अपजत्तयस्स चढुण्णं कम्माणं णाणापदेसगुणहाणिद्वाणंतराणि
विसेसाहियाणि। तस्सेव पजत्तयस्स चढुण्णं कम्माणं णाणापदेसगुणहाणिद्वाणंतराणि विसेसाहियाणि।
तस्सेव पजत्तयस्स णामा-गोदाणं णाणापदेसगुणहाणिद्वाणंतराणि विसेसाहियाणि। तस्सेव
अपजत्तयस्स चढुण्णं कम्माणं णाणापदेसगुणहाणिद्वाणंतराणि विसेसाहियाणि। तस्सेव
पजत्तयस्स मोहणीयस्स णाणापदेसगुणहाणिद्वाणंतराणि विसेसाहियाणि। तस्सेव पजत्तयस्सं मोहणीयस्स णाणापदेसगुणहाणिद्वाणंतराणि विसेसाहियाणि। तस्सेव पजत्तयस्स णामा गोदाणं
णाणापदेसगुणहाणिद्वाणंतराणि विसेसाहियाणि। तस्सेव पजत्तयस्स णामा-गोदाणं णाणापदेसगुणहाणिद्वाणंतराणि विसेसाहियाणि। तस्सेव पजत्तयस्स णामा-गोदाणं णाणापदेसगुणहाणिद्वाणंतराणि विसेसाहियाणि। सिण्णंचिदियपजत्ताणमाउअस्स णाणापदेसगुणहा

सुक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्वातकके मोहनीयके नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर संख्यातगुणे हैं। बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर विशेष अधिक हैं। सुक्ष्म पकेन्द्रिय पर्याप्तकके मोहनीयके नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर विद्येष अधिक हैं। बादर पकेन्द्रिय पर्यातकके मोहनीयके नान।प्रदेशगुणहानिस्थानान्तर विशेष अधिक हैं। द्वीन्द्रिय अपर्याप्तकके नामगोत्रके नानाप्रदेशगणहानिस्थानान्तर संख्यातगुणे हैं। उसीके पर्याप्तकके नाम-गोत्रके नानाप्रदेशगणहानिस्थानान्तर विशेष अधिक हैं । उसीके अपर्याप्तकके बार कर्मों के नाताप्रदेशगुणहातिस्थानान्तर विशेष अधिक हैं । उसीके पर्याप्तकके चार कर्मों के नानाप्रदेशगृगहानिस्थानान्तर यिशेष अधिक हैं । श्रीन्द्रिय अपर्याप्तकके नाम-गोत्रके नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर विशेष अधिक हैं । उसीके पर्याप्तकके नाम-गोत्रके नान।प्रदेशगुणहानिस्थानान्तर विशेष अधिक हैं। उसीके अपर्याप्तकके चार कमेंके नानाप्रदेशगुणदानिस्थानान्तर विशेष अधिक हैं। उसीके पर्याप्तकके चार कर्मोंके नाना-प्रदेशागणहानिस्थानान्तर विशेष अधिक हैं । दीन्द्रिय अपर्यातकके मोहनीयके नाना-प्रदेशगुणहानिस्थानान्तर विशेष अधिक हैं। उसीके पर्याप्तकके मोहनीयके नानाप्रदेश-गुणहानिस्थाना तर विशेष अधिक हैं। चतुरिन्द्रिय अपर्याप्तकके नाम-गोत्रके नानाप्रदेश-गुणहानिस्थानास्तर विशेष अधिक हैं। उसी के पर्याप्तकके नाम-गोत्रके नानावदेशगणहानि-स्थानान्तर विशेष अधिक हैं। संकी पंचेन्द्रिय पर्याप्तक जीवोंके आयुके नानाप्रदेशगुण

१ अ-आ-काप्रतिषु 'पज्ज॰', ताप्रती '[अ]पज्ज॰' इति पाठः । २ मम्रितपाठोऽयम् । अ-आ-का-ताप्रतिषु 'बेइंदियपज्ज॰' इति पाठः । ३ ताप्रती 'अपज्ज॰' इति पाठः ।

णिह्वाणंतराणि विसेसाहियाणि । चउरिंदियअपजन्यस्य चदुण्णं कम्माणं णाणापदेसगुणहा-णिट्ठाणंतराणि विसेसाहियाणि । तस्सेव पजत्तयस्य चदुण्णं कम्माणं णाणापदेसगुणहा-णिद्वाणंतराणि विसेसाहियाणि । तेइंदियअपजत्तयस्स मोहणीयस्स णाणापदेसगुणहाणिद्वाणं-तराणि विसेसाहियाणि । तस्सेव पजन्तयस्य मोहणीयस्य णाणापदेसगणहाणिहाणं-तराणि विसेसाहियाणि । चउरिंदियअपजत्तयस्स मोहणीयस्स णाणापदेसगणहाणिद्राणं-तराणि विसेसाहियाणि । तस्सेव पजन्तयस्स मोहणीयस्स णाणापदेसगुणहाणिहाणंतराणि विसेसाहियाणि । अस्रिक्णपंचिंदियअपजत्त्रयस्स जामा-गोदाणं जाजापदेसगुणहाणिद्राणं-तराणि संखेजगुणाणि । तस्सेव पज्जत्तयस्स णामा-गोदाणं णाणापदेसगुणहाणिहाणंतराणि विसेसाहियाणि । तस्सेव अपज्जत्तयस्स चढुण्णं कम्माणं णाणापदेसगुणहाणिहाणंतराणि विसेसाहियाणि । तस्सेव पञ्जत्तयस्स चदुण्णं कम्माणं णाणापदेसगुणहाणिद्वाणंतराणि विसेसाहियाणि । असण्णिपंचिंदियअपञ्जत्तयस्स मोहणीयस्स णाणापदेसगुणहाणिद्राणं-तराणि संखेजजराणाणि । तस्सेव पञ्जत्तयस्स मोहणीयस्स णाणापदेसराणहाणिहाणंतराणि विसेसाहियाणि । सिष्णपंचिदियअपज्जत्तयस्स णामा-गोदाणं णाणापदेसगुणहाणि-द्राणंतराणि संखेज्जगणाणि । चदण्णं कम्माणं णाणापदेसगणहाणिद्राणंतराणि विसेसा-हियाणि । मोहणीयस्य णाणापदेसगुणहाणिद्राणंतराणि संखेजगुणाणि । तस्सेव पजत्तयस्य णामा-गोदाणं णाणापदेसगणहाणिहाणंतराणि संखेजगणाणि । चदण्णं कम्माणं णाणापदेस-

हानिस्थानान्तर विशेष अधिक हैं। चतुरिन्द्रिय अपर्याप्तकके चार कमोंके नानाप्रदेश-गुण-हानिस्थानान्तर विशेष अधिक हैं। उसीके पर्याप्तकके चार कर्मों के नानाप्रदेशगणहानि-स्थानान्तर विशेष अधिक हैं। त्रीन्द्रिय अपर्याप्तकके मोहनीयके नानाप्रदेशगणहानि-स्थानान्तर विशेष अधिक हैं। उसीके पर्याप्तकके मोहनी के नानाप्रदेशगणहानिस्थानान्तर विशेष अधिक हैं । चतुरिन्द्रिय अपर्याप्तकके मोहनीयके नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर विशेष अधिक हैं। उसीके पर्याप्तकके मोहनीयके नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर विशेष अधिक हैं। असंबी एंचेन्द्रिय अपर्याप्तकके नाम-गोत्रके नानाप्रदेशगणहानिस्थानान्तर संख्यातगुणे हैं। उसीके पर्याप्तकके नाम-गोत्रके नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर विशेष अधिक हैं। उसीके अपर्याप्तक चार कमौंके नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर विशेष अधिक हैं। उसीके पर्याप्तकके सार कर्मोंके नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर विशेष अधिक हैं। असंक्षी पंचेन्द्रिय अपर्याप्तकके मोहनीयके नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर संख्यातगुणे हैं। उसीके पर्यातकके मोहनीयके नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर विशेष अधिक हैं। संक्री पंचेन्द्रिय अपर्याप्तकके नाम-गोत्रके नानाप्रदेशगणहानिस्थानान्तर संख्यातगुणे हैं। चार कर्मोंके नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर विशेष अधिक हैं। मोहनीयके नानाप्रदेशगुणहानिः स्थानान्तर संख्यातगणे हैं। उसीके पर्याप्तकके नाम गोत्रके नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर संस्थातगुणे हैं। चार कमेंकि नानाप्रदेशगुणढानिस्थानास्तर विशेष अधिक हैं।

गुणहाणिह्राणंतराणि विसेसाहियाणि । मोहणीयस्य णाणापदेसगुणहाणिद्राणंतराणि संखेजगुणाणि । अद्रुण्णं कम्माणं एगपदेसगुणहाणिद्वाणंतरमसंखेजगुणं । सत्तण्णं कम्माण-मेगमाबाहाकंदयमसंखेजगुणं । असण्णिपंचिंदियपजत्तयस्स आउअस्स द्विदिबंधद्वाणाणि असंखेजगुणाणि । उक्करसओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ । सहमेइंदियअपजत्तयस्स णामा-गोदाणं हिदिबंधहाणि असंखेजगुणाणि । चदुण्णं कम्माणं हिदिबंधहाणाणि विसेसाहियाणि। मोहणीयस्स द्विदिबंधद्वाणाणि संखेजगुणाणि । बादरएइंदियअपजत्तयस्स णामा-गोदाणं द्विदिबंधद्वाणाणि संखेजगुणाणि । चदुण्णं कम्माणं द्विदिबंधद्वाणाणि विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स द्विदिबंधद्वाणाणि संखेजगुणाणि । सुहुमेइंदियपजत्तयस्स णामा-गोदाणं द्विदिबंध-द्वाणाणि संखेजगुणाणि । चदुण्णं कम्माणं द्विदिबंधद्वाणाणि विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स द्विदिवंधद्वाणाणि संखेजगुणाणि । बादरेइंदियपजत्तयस्स णामा-गोदाणं द्विदिवंधद्वाणाणि संखेजगणाणि । चटण्णं कम्माणं द्विदिबंधद्वाणाणि विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स द्विदिबंध-हाणाणि संखेजगुणाणि । वेइंदियअपजत्तयस्स णामा-गोदाणं हिदिबंधहाणाणि असंखेज-गुणाणि । चदुण्णं कम्माणं हिदिबंधहाणाणि विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स हिदिबंध-द्राणाणि संखेजगणाणि । तस्सेव पजत्तयस्स णामा-गोदाणं द्विदित्रंधद्राणाणि संखेजगुणाणि । चदुण्णं कम्माणं द्विदिवंधद्वाणाणि विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स द्विदिवंधद्वाणाणि संखेजगुणाणि । तेइंदियअपजत्तयस्स णामा-गोदाणं द्विदिवंधद्वाणाणि संखेजगुणाणि ।

मोहनीयके नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर संख्यातगुणे हैं। आठ कर्मोंका एकप्रदेश-गुणहानिस्थानास्तर असंख्यातगुणा है। सात कर्मोंका एक आबाधाकाण्डक असंख्यात-गुणा है। असंक्षा पंचेन्द्रिय पर्याप्तकके आयुके स्थितिबन्धस्थान असंख्यातगुणे हैं। उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। सुक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके नाम-भोत्रके स्थितिबन्धस्थान अलंख्यातगुणे हैं। चार कमौंके स्थितिबन्धस्थान विशेष अधिक हैं। मोहनीयके स्थिति-बन्धस्थान संख्यातगुणे हैं। बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके नाम-गोत्रके स्थितिबन्धस्थान संख्यातगुणे हैं। चार कमाँके स्थितिबन्धस्थान विशेष अधिक हैं। मोहनीयके स्थिति-बन्धस्थान संख्यातगुणे हैं । सुक्ष्म पकेन्द्रिय पर्याप्तकके नाम-गोत्रके स्थितिबन्धस्थान संख्यातगुणे हैं। चार कभौंके स्थितबन्धस्थान विशेष अधिक हैं। मोहनीयके स्थिति-बन्धस्थान संख्यातगुणे हैं। बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकके नाम-गोत्रके स्थितिबन्धस्थान संख्यातगुणे हैं। चार कर्मोंके स्थितियन्बस्थान विशेष अधिक हैं। मोहनीयके स्थितिबन्धस्थान संख्यातगुणे हैं। द्वीन्द्रिय अपर्याप्तकके नाम-गोत्रके स्थितिबन्धस्थान असंख्यातगुणे हैं। चार कर्मोंके स्थितिबन्धस्थान विशेष अधिक हैं। मोहनीयके स्थितिबन म्धस्थान संख्यातगुणे हैं। उसीके पर्याप्तकके नाम-गोत्रके स्थितिबन्धस्थान संख्यातगुणे हैं। बार कर्मोंके स्थितिबन्धस्थान विद्येष अधिक हैं। मोहनीयके स्थितिबन्धस्थान संविवातगुणे हैं। त्रीन्द्रिय अपर्याप्तकके नाम-गोत्रके स्थितिबन्धस्थान संवयातगुणे हैं। चार कर्मोंके

चदुणां कम्माणं द्विदिबंधद्वाणाणि विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स द्विदिबंधद्वाणाणि संखेजगुणाणि । तस्सेव पजत्तयस्य णामा-गोदाणं द्विदिबंधद्वाणाणि संखेजगुणाणि । चदुण्णं कम्माणं द्विदिबंधद्वाणाणि विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स द्विदिबंधद्वाणाणि संखेजगुणाणि । चउरिंदियअपजत्तयस्स णामा-गोदाणं द्विदिबंधद्वाणाणि संखेजगुणाणि । चदुण्णं कम्माणं द्विदिबंधद्वाणाणि विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स द्विदिबंधद्वाणाणि संखेजगुणाणि । तस्सेव पजत्तयस्स णामा-गोदाणं द्विदिबंधद्वाणाणि संखेजगुणाणि । चदुण्णं कम्माणं हिदिबंधद्वाणाणि विसेसाहियाणि । मोहणीयस्य द्विदिबंधद्वाणाणि संखेजगुणाणि । असर्णिणपंचिदियअपजत्तयस्य णामा-गोदाणं द्विदिबंधद्राणाणि संखेजगुणाणि । चदुण्णं कम्माणं द्विदिबंधद्वाणाणि विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स द्विदिबंधद्वाणाणि संखेजगुणाणि । तस्सेव पजत्तयस्स णामा-गोदाणं द्विदिबंधहाणाणि संखेजगुणाणि । चदुण्णं कम्माणं द्विदिबंधद्वाणाणि विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स द्विदिबंधद्वाणाणि संखेजगणाणि । बादरे-इंदियपजत्तयस्स णामा-गोदाणं जहण्णओ हिदिवंधो संखेजगुणो । सहमेइंदियअपजत्तयस्स णामा-गोदाणं जहण्णओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ । बादरेइंदियअपजत्तयस्सै णामा-गोदाणं जहण्णओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ । सहमेइंदियअपजत्तयस्स णामा-गोदाणं जहण्णओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ । तस्सेव अपजत्तयस्स णामा-गोदाणमुक्कस्सओ द्विदिबंधो विसे-साहिओ । बादरेइंदियअपजत्तयस्य णामा-गोदाणमुक्कस्यओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ ।

स्थितिबन्धस्थान विशेष अधिक हैं। मोहनीयके स्थितिबन्धस्थान संख्यातगुणे हैं। उसीके पर्याप्तकके नाम गोत्रके स्थितिबन्धस्थान संख्यातगुणे हैं। चार कमाँके स्थितिबन्धस्थान विशेष अधिक हैं। मोहनीयके स्थितिबन्धस्थान संख्यातगुणे हैं। चतुर्रिन्द्रय अपर्याप्तकके नाम गोत्रके स्थितिबन्धस्थान संख्यातगुणे हैं। चार कमोंके स्थितिबन्धस्थान विशेष अधिक हैं। मोहनीयके स्थितिबन्धस्थान संख्यातगुणे हैं। उसीके पर्याप्तकके नाम-गोत्रके स्थितिबन्धस्थान संख्यातगणे हैं। चार कमौंके स्थितिबन्धस्थान विशेष अधिक हैं। मोहनीयके स्थितिबन्धस्थान संख्यातगुणे हैं। असंबी पंचेन्द्रिय अपर्याप्तकके नाम-गोत्रके स्थितिबन्धस्थान संख्यातगुणे हैं। चार कर्मोंके स्थितिबन्धस्थान विशेष अधिक हैं। मोहनीयके स्थितिबन्धस्थान संख्यातगुणे हैं। उसीके पर्याप्तकके नाम गोत्रके स्थितिबन्ध-स्थान संख्यातगुणे हैं। चार कर्मों के स्थितिबन्धस्थान विशेष अधिक हैं। मोहनीयके स्थितिबन्धस्थान संख्यातगुणे हैं। बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकके नाम गोत्रका जधन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। सुक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तकके नाम गोत्रका जधन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके नाम-गोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष र्थाधक है। सुक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके नाम-गोत्रका जधन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके नाम गोत्रका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। बादर पकेन्द्रिय अपर्याप्तकके नाम-गोत्रका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। स्क्ष्म एकेन्द्रिय

१ मप्रतिपाठोऽयम् । अ-आ-का-ताप्रतिषु ' बादरएइंदियपज्ज ॰ ' इति पाठः ।

सहमेइंदियपजत्त्वस्स णामा-गोदाणं उक्करसओ द्विदिबंधो विसेस् हिओ । बादरेइंटि-यपजत्तयस्स णामा-गोदाणं उनकस्सओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ । बादरेइंदियपजत्तयस्स चदुण्णं कम्माणं जहण्णओ हिदिबंधो विसेसाहिओ । सुहमेइंदियपजत्तयस्स चदुण्णं कम्माणं जहण्णओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ । बादरेइंदियअपजनयस्स चदुण्णं कम्माणं जहण्णओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ। सहमेइंदियअपजत्तयस्स चदुण्णं कम्माणं जहण्णओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ । तस्सेत्र अपजत्तयस्स चदुण्णं कम्माणं उक्करसओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ । बादरेइंदियअपजत्तयस्य चदुण्णं कम्माणं उवकस्सओ द्रिदिबंधो विसेसाहिओ । सहमेइंदिय-पजन्तयस्य चदण्णं कम्माणं उक्कस्सओ द्विदिवधी विसेसाहिओ। बादरेइदियपजन्तयस्स चदुण्णं कम्माणं उक्कस्सओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ । बादरेइंदियपजन्तयस्स मोहणीयस्स जहण्णओ द्विदिवंधो संखेजगुणो । सहमेइंदियपजत्तयस्स मोहणीयस्स जहण्णओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ। बादरेइंदियअपजत्तयस्स 'मोहणीयस्स जहण्णओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ। सहमेइंदियअपजनयस्य मोहणीयस्य जहण्णओ द्विदिबंधो विसेसादिओ । तस्सेव अपजत्तयस्य मोहणीयस्य उक्करस्यो द्विदिबंधो विसेसाहिओ । बादरेइंदियअपजत्-मोहणीयस्स उक्कस्सओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ । सहमेइंदियपजन्तयस्स मोहणीयस्स उक्करसओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ । बादरेइंदियपजत्तयस्स मोहणीयस्स उक्कस्सओ द्विदिचंधो विसेसाहिओ । वेइंदियपजत्तयस्स णामा-गोदाणं

पर्याप्तकके नाम गोत्रका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकके नाम गोत्रका उत्कृष्ट स्थितियन्ध विशेष अधिक है। बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकके चार कमौका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। सक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तकके चार कमौका जघन्य म्थितिबन्ध विशेष अधिक है। बादर एकेन्द्रिय अपर्यातकके चार कर्मौका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। सक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके चार कर्मीका जबन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके चार कर्मोंका उत्ह्रप्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके चार कमाँका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। सक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तकके चार कमाँका उत्कृष्ट स्थितियन्ध विशेष अधिक है। बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकके चार कर्मीका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विदेख अधिक है। बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकके मोहनीयका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। सूक्ष्म पकेन्द्रिय पर्याप्तकके मोहनीयका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। बादर पकेन्द्रिय अपर्याप्तकके मोहनीयका जधन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। सुक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तके मोहनीयका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तक मोहनीयका उन्ह्राष्ट्र स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। बादर एकेन्द्रिय अपर्शासकके मोहनीयका उन्हाए स्थिति-बन्ध विशेष अधिक है। सक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तकके मोहनीयका उत्हर स्थितिबन्ध विशेष मधिक है। बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकके मोहनीयका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विरोष अधिक है।

१ ताप्रती ' जह० ' इति पाठः ।

द्विदिवंधो संखेजगुणो । तस्सेव अपजत्तयस्स णामा-गोदाणं जहण्णओ द्रिदिवंधो विसेसाहिओ । तस्सेव अपजत्तयस्स णामा-गोदाणमुक्कस्सओ द्विदिबंधी हिओ । तस्सेव पजत्तयस्स णामा-गोदाणं उक्करसओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ । बेइंदियपजत्तयस्स चुढुण्णं कम्माणं जहण्णुओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ । तस्सेव अपजत्तयस्स चदण्हं कम्माणं जहण्णओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ । तस्सेव अपजत्तयस्स चदुण्णं कम्माणं उक्करसओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ । तस्सेव पजत्तयस्स चुदुण्णं कम्माणं उक्करसओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ । तेइंदियपजत्तयस्स णामा-गोदाणं जहण्णओ द्विदिबंधो विसे-साहिओ। तस्सेव अपजत्तयस्स णामा-गोदाणं जहण्णओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ। तस्सेव अपजत्तयस्स णामा-गोदाणमुक्कस्सओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ । तस्सेव पजत्तयस्स णामा-गोदाणमुक्कस्सओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ । तेइंदियपजत्तयस्स चढुण्णं कम्माणं जहण्णओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ । तस्सेव अपजत्तयस्स चढुणां कम्माणां जहणाओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ । तस्सेव अपजन्तयस्स चदुण्णं कम्माणमुक्कस्सओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ । तस्तेव पज्जतयस्य चदण्णं कम्माणमुक्कस्सओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ । बेइंदियपज्जतयस्य मोहणीयस्स जहण्णओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ । तस्सेव अपजत्तयस्स मोहणीयस्स जहण्णओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ । तस्सेव अपजत्तयस्स मोहणीयस्स उक्करसओ द्विदिबंधो : विसेसाहिओ । तस्सेन पजत्तयस्स मोहणीयस्स उक्करसओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ।

द्वीन्द्रिय पर्याप्तकके नाम-गोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। उसीके अपर्याप्तकके नाम गोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उसीके अपर्यप्तिकके नाम गोत्रका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तकके नाम-गोत्रका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। द्वीन्द्रिय पर्याप्तकके चार कर्मोंका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके चार कर्मोंका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तक के चार कर्मोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तक के चार कर्मोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। श्रीन्द्रिय पूर्याप्तकके नाम गोत्रका जधन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके नाम गोत्रका जञ्जन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके नाम-गोत्रका उत्कृष्ट स्थितियन्थ विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तकके नाम-गोत्रका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। बीन्द्रिय पर्याप्तकके चार कर्मोंका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके चार कर्मोंका जधन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके चार कर्मींका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तकके चार कर्मोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। द्वीन्द्रिय पर्याप्तकके मोहनीयका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उसीके अपयोस हके मोहनीयका जबन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उसीके अपर्यासकके मोहनीयका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तकके मोहनीयका उत्कृष्ट

चउरिंदियपजत्तयस्य णाया-गोदाणं जहण्णओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ। तस्सेव अपजत्तयस्य णामा-गोदाणं जहण्णओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ । तस्सेव अपजत्तयस्स णामा-गोदाणं उक्करसओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ । तस्सेव पजन्तयस्स णामा-गोदाणं उक्करसओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ । सिण्णपंचिदियपजतयस्य आउअस्य द्विदिबंधद्वाणाणि विसेसा-हियाणि । उक्करसुओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ । चउरिंदियपज्ञत्तयस्स चदुण्णं कम्माणं जहण्णओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ । तस्सेव अपजत्तयस्स चदण्णं कम्माणं जहण्णओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ । तस्सेव अपजत्तयस्य चदण्णं कम्माणं उक्कस्सओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ । तस्सेव पञ्जत्तयस्स चदुण्णं कम्माणं द्विदिबंधो विसेसाहिओ । तेइंदियपअत्तयस्स मोहणीयस्स जहण्णद्विदिबंधो विसेसाहिओ । तैस्सेव अपजत्तयस्स मोहणीयस्स जहण्णओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ । तस्सेव अपजत्तयस्स मोहणीयस्स उक्कस्सओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ । तस्मेव पजत्तयस्म मोहणीयस्स उक्करसओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ । चउरिंदियपज्ञत्तयस्स मोत्गीयस्म जहण्णओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ । तस्सेव अपजनयस्य मोहणीयस्य जहण्णद्विदिवंधो विसेसाहिओ। तस्सेव अपजत्तयस्य मोहणीयस्य उक्कस्यओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ। तस्सेव पजत्तयस्य मोहणीयस्स उक्कस्सओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ । अस्पिणपंचिदियपजत्तयस्स णामा-गोदाणं जहणाओ दिदिबंधो संखेजगणो । तस्सेच अपजत्तयस्स गामा-गोदाणं जहणाओ दिदिबंधो

स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। चतुरिन्द्रिय पर्याप्तकके नाम-गोत्रवा जद्यन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके नाम गोत्रका ज्ञचन्य रिथितवन्ध विशेष अधिक है। उसीके अपर्यातकके नाम गोत्रका उत्हाप्ट स्थितियन्ध विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तक के नाम-गोत्रका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। संजी पंचेन्द्रिय पर्धात के आयुके स्थितिबन्धस्थान विशेष अधिक हैं। उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। चतुरिन्द्रिय पर्याप्तकके चार कमाँका जघन्य स्थितियन्थ विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके चार कर्मीका जघन्य स्थितियन्ध विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके चार कमाँका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तके चार कमाँका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। त्रीन्द्रिय पर्याप्तकके मोहनीयका अधन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके मोहनीयका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्त तके मोहनीयका उत्क्रष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उसीके पर्णापकके मोहनीयका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। चतुरिन्द्रिय पर्यातकके मोहनीयका ज्ञान्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उसीके अपर्धापकके मोटनीयका जधन्य स्थितिबन्ध बिरोष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके मोहनीयका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तकके मोहनीयका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। असंही पंचेन्द्रिय पर्याप्तकके नाम गोत्रका जबन्य स्थितिवन्ध संख्यातग्रुणा

१ अ-आ-का-प्रतिष्वनुपलम्यमानं वाक्यमिदं मप्रतितोऽत्र योजितम्।

विसेसाहिओ । तस्सेव अपजत्तयस्स णामा-गोदाणं उक्कस्सओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ । तस्सेव पजत्तयस्स णामा-गोदाणं उक्कस्सओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ । असण्णिपंचिंदिय-पजन्यस्स चढुण्णं कम्माणं जहण्णओ हिदिबंधो विसेसाहिओ । तस्सेव अपजन्यस्स चढुण्णं कम्माणं जहण्णओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ । तस्सेव अपजत्तयस्स चदुण्णं कम्माणं उकक-स्सओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ। तस्सेव पजत्तयस्स चढुण्णं कम्माणं उनकस्सओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ । अस्पिणपंचिंदियपजत्तयस्स मोहणीयस्स जहण्णओ द्विदिबंधो संखेजगणो । तस्सेव अपजत्तयस्स मोहणीयस्स जहण्णओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ । तस्सेव अपजत्तयस्स मोहणीयस्स उक्कस्सओ द्रिदिवंधो विसेसाहिओ । तस्सेव पजत्तयस्स मोहणीयस्स उक्क-स्सओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ । सिण्णपंचिंदियपञ्चत्तयस्स णामा-गोदाणं जहण्णओ द्विदि-बंधो विसेसाहिओ । मोहणीयस्स जहण्णओ द्विदिवंधो संखे अगुणो । तस्सेव अगुजत्तयस्स णामा-गोदाणं जहण्णओं द्विदिवंधो संखेजगुणो । चदुण्णं कम्माणं जहण्णओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ । मोहणीयस्स जहण्णओ द्विदिबंधो संखेज्जगुणो । तस्सेव अपज्जत्तयस्स णामा-गोदाणं द्विदिवंधद्वाणाणि संखेजजगुणाणि । उनकस्सओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ । चदण्णं कम्माणं द्विदिबंधद्वाणाणि विसेसाहियाणि । उक्कस्सओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ । मोहणीयस्य द्विदिबंधद्वाणाणि संखेजजगुणाणि । उनकस्सओ द्विदिबंधी विसेसाहिओ। तस्मेव पज्जत्तयस्य णामा-गोदाणं द्रिदिवंधद्राणाणि संखेजगुणाणि । उवकस्यओ द्रिदिवंधो

है। उसीके अपर्यातकके नाम गोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके नाम-गोत्रका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तकके नाम-गोत्रका उत्क्रप् स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। असंजी पंचेन्द्रिय पर्याप्तकके चार कमाँका जगरय स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उसीके अपर्यातकके चार कर्मोंका जगरय स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उसीके अपर्शाप्तक चार कर्मोंका उत्क्रप्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तकके चार कर्मीका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। असंक्षी पंचेन्द्रिय पर्याप्तकके मोहनीयका जवन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। उसीके अपर्याप्तकके मोहनीयका जघन्य स्थितिवन्य विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके मोहनीयका उत्क्रष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तकके मोहनीयका उत्क्रप्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। संकी पंचेन्द्रिय पर्याप्तकके नाम-गोत्रका जधन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। मोहनीयका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। उसीके अपर्याप्तकके नाम-गोत्रका जधन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। चार कर्मोंका जधन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। मोहनीयका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। उसीके अपर्यातकके नाम-गोत्रके स्थितिबन्धस्थान संस्थातगुणे हैं। उत्कृप्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। मार कर्मों के स्थितिबन्धस्थान विशेष अधिक हैं। उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। मोहनीयके स्थितिबन्धस्थान संख्यातगुणे हैं। उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तकके नाम-गोत्रके स्थितिबन्धस्थान संख्यातगुणे हैं। इत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष

विसेसाहिओ। चढुण्णं कम्माणं द्विदिवंघद्वाणाणि विसेसाहियाणि। उक्करसओ द्विदिबंघो विसेसाहिओ। मोहणीयस्स द्विदिबंघद्वाणाणि संखेजगुणाणि। उक्करसओ द्विदिबंघो विसेसाहिओ।

संपिं सुत्तंतोणिलीणस्स एदस्स अप्पाबहुगस्स विसमपदाणं भंजणिपया पंजियो उच्चदे । तं जहा——तिण्णिम्स्ससहस्समाबाहं काऊण समऊण-विसमऊणादिकमेण पिल्दोवमस्स असंखेजदिमागं जाव ओसारिय बंधि ताव णिसेगिट्टि च ऊणा होदि । कुदो ? एदेसु द्विदिबंधिवसेसेसु उक्स्साबाहं मोतूण अण्णाबाहाणमभावादो । पुणो संपुण्णआवाहाकंदएण्रणउक्कस्सिट्टि वंधमाणस्स आबाहा समऊणतिण्णिवाससहस्समेता होदि, पुव्विलाबाहाचरिमसमए पढमणिसेयो पिडदो ति तस्स णिसेयिट्टिदीए अंतन्भावादो । समऊणाबाहाकंदएण्रणउक्कस्सिट्टिविबंध संपुण्णाबाहाकंदएण्रणउक्कस्सिट्टिविबंध संपुण्णाबाहाकंदएण्रणउक्कस्सिट्टिविबंध संपुण्णाबाहाकंदएण्रणउक्कस्सिट्टिविबंध च णिसेयिटिदीयो समाणाओ, पुव्विलाबाधादो संपिह्आबाधाए समऊणतुवलंमादो । पुणो समऊणितिण्णिवाससहस्साणि आबाहभावेण धुवं करिय समऊण-बिस्धऊणादिकमेण जाव पिलदोवमस्स असंखेजदिभागमत्तिटिदिबंधटाणाणि ओसिय वंधिद ताव णिसेयिटिदी चेव अधिक है। चार कर्मोके स्थितिबन्धस्थान विशेष अधिक हैं। उत्हिए स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। मोहनीयके स्थितबन्धस्थान संख्यातगुणे हैं। उत्हिए स्थितबन्ध विशेष अधिक है।

अब स्त्रके अन्तर्गत इस अल्यबहुत्वके विषम पदोंकी भंजनात्मक पंजिकाको कहते हैं। यथा, तीन हजार वर्ष मात्र आवाधा करके एक समय कम, दो समय कम, इस्पादि कमसे पर्योपमके असंख्यातवें भाग तक नीचे हटकर स्थितिको जब तक बांधता है तब तक निषेकिस्थिति ही कम होती जाती है, क्योंकि, इन स्थिनिबन्धोंमें उत्कृष्ट आबाधाके अतिरिक्त अन्य आवाधाओंकी सम्भावना नहीं है। पश्चात् सम्पूर्ण आवाधाकाण्डकसे रहित उत्कृष्ट स्थितिको बांधनेवाले जीवके आवाधाका प्रमाण एक समय कम तीन इजार वर्ष होता है, क्योंकि पूर्वोक्त आवाधाके अन्तिम समयमें चूंकि प्रथम निषेक आधुका है अतः वह निषेक स्थितिमें गार्भत है। एक समय कम आवाधाकाण्डकसे हीन उत्कृष्ट स्थितिबन्धमें तथा सम्पूर्ण आवाधाकाण्डकसे हीन उत्कृष्ट स्थितिबन्धमें तथा सम्पूर्ण आवाधाकाण्डकसे हीन उत्कृष्ट स्थितिबन्धमें तथा सम्पूर्ण आवाधाकाण्डकसे हीन उत्कृष्ट स्थितिबन्धमें निषेक स्थितियां समान हैं, क्योंकि, पहिलेकी आवाधासे इस समयकी आवाधा एक समय तक पार्या जाती है। फिर एक समय कम तीन इजार वर्षोंको आवाधा रूपसे स्थिर करके एक समय कम, दो समय कम, इत्यादि कमसे जब तक पत्योपमके असंख्यातवें भाग मात्र स्थितिबन्धस्थान नीचे हटकर स्थितिको बांधता है तब तक केवल निषेक स्थिति ही

१ कारिका स्वल्पवृत्तिस्तु सूत्रं सूचनक स्मृतम्। टीका निरन्तरं व्याख्या पश्चिका पदमिखका ॥ प्रमेयर॰ (वैजेयप्रियपुत्रस्येत्यादिन्छोकस्य टिप्पण्याम्) पित्र्यतेऽयोऽत्यामिति 'पिजि भाषार्थः' अस्माच्चीरादिकादिकार्राचकरणे 'गुरोश्च इलः" इत्यप्रत्यये, पृशोदरत्वादिकारस्याकारे स्वार्थे किन च, पिख्यतीति विप्रहे तु क्विन वा पश्चिका—निक्शेपपदस्य व्याख्या। अमरकोष ३, ५, ७. (रसालाख्या टीका) २ प्रतिषु 'पुण' इति पाठः।

ऊणा होदि, समऊणुक्करसाबाधाए तत्य धुवभावेण अवद्वाणदंसणादो । पुणो बिदिय-आबाधाकंडयमेत्तमोसिरय बंधे उक्करसाबाहा दुसमऊणा होदि । कुदो ? समउत्तरिहिद-बंधिणसेगिहिदीहि सह समऊणिहिदिवंधिणसेगिहिदीणं समाणतुवलंभादो । पुणो एतो समऊण-दुसमऊणिदिक्मेण जाव पिलदोवमस्स असंखेबिदभागेणुणिहिदिं बंधिद ताव दुसमऊणितिण्णिवाससहस्समेत्ता आबाहा होदि । संपुण्णेसु आबाहाकंदएसु पिरिहीणेसु तिसमऊणितिण्णिवाससहस्समेत्तआवाहा होदि । एवं समऊणाबाहाकंदयमेत्ताओ हिदीयो जाव पिरहायंति ताव एक्का चेव आबाहा होदण पुणो संपुण्णेगाबाहाकंदयमेत्तिहिदीसु पिरहीणासु पुन्विलाबाहादो संपिहियाबाहा समऊणा होदि ति सन्वत्य वत्तव्वं । एदेण कमेण ओदारेदव्वं जाव जहण्णाबाहा जहण्णिसेयिहिदी च चिद्वदि ति ।

जहण्णद्विदिवंधादो समउत्तरादिकमेण जाव समऊणाबाहाकंदयमेत्तद्विदीयो बिह्नदूण बंधदि ताव आवाहा जहण्णिया चेव होदि । पुणो संपुण्णमेगमाबाहाकंदयमेत्तं बिह्नदृण बंधमाणस्य आवाहा जहण्णाबाहादो समउत्तरा होदि । आबाहावश्विदसमए णिसेगद्विदी ण वहृदि, अवक्रमेण दोण्णं हिदीणं विश्वपसंगादो । दोस् समएस जुगवं विश्वदेसं को उत्तरोत्तर कम होती जाती है, क्योंकि, उनमें एक समय कम उत्कृष्ट आवाधाका भ्रव स्वरूपसे अवस्थान देखा जाता है। पश्चात द्वितीय आबाधाकाण्डकके बराबर स्थितिबन्ध-स्थान नीचे हटकर जो स्थितिबन्ध होता है, उसमें उत्कृष्ट आबाधा हो समय कम होती है, क्योंकि, एक समय अधिक स्थितिबन्धोंकी निषेक स्थितियोंके साथ एक समय कम स्थितवन्धकी निषेकस्थितियोंकी समानता पार्थी जाती है। इसके आगे एक समय कम. दो समय कम, इत्यादि कमसे जब तक पत्योपमके असंख्यातचे भागसे हीन स्थितिको बांधता है तब तक आवाधा दो समय कम तीन हजार वर्ष प्रमाण होती है। सम्पूर्ण आवाधा-काण्डकोंके हीन होनेपर आवाधा तीन समय कम तीन हजार वर्ष मात्र होती है। इस प्रकार जब तक एक समय कम आबाधाकाण्डकके बराबर स्थितियां हीत होती हैं तब तक एक ही आबाधा होती है। पश्चात् सम्पूर्ण एक आबाधाकाण्डकके बराबर स्थितियोंके हीन हो जानेपर पहिलेकी आबाधासे इस समयकी आबाधा एक समय कम होती है, ऐसा सर्वत्र कथन करना चाहिये। इस कमसे जब तक जघन्य आवाधा और ज्ञघन्य निषेकस्थिति प्राप्त नहीं होती तब तक नीचे उतारना चाहिये।

जघन्य श्वितिबन्धसे एक समय अधिक, दो समय अधिक, इत्यादि क्रमसे जब तक एक समय कम आवाधाकाण्डक के बराबर श्वितियां वृद्धिगत होकर बन्ध होता है तब तक आवाधा जघन्य ही होती है। पुनः सम्पूर्ण एक आवाधाकाण्डक के बराबर श्वितियों के वृद्धिगत होनेपर स्थितियों वृद्धिगत होनेपर स्थितिको बॉधनेवाले जीवके जघन्य आवाधाकी अपेक्षा एक समय अधिक आवाधा होती है। आवाधाकी वृद्धिके समयमें निषेक श्वितिकी वृद्धि नहीं होती, क्योंकि, वैसा होनेपर एक साथ दोनों स्थितियोंकी वृद्धिका प्रसंग आता है।

शंका-दो समयोंकी एक साथ वृद्धि होनेपर क्या दोष है ?

१ प्रतिषु 'परिशणेषु ' इति पाठः । २ मप्रतिपाठोऽयम् । अ-आ-का-ताप्रतिषु ' वड्डिदे ' इति पाठः ।

दोसो ? ण, जहण्णहिदिमुक्कस्सृदिम्हिं सोहिय रूवे पिक्खिते हिदिबंधहाणाणमणुष्पत्ति-प्यसंगादो । ण च एवं, हिदिबंधहाणमुत्तेण सह विरोहादो । एवं कदे अन्तोमुहुतूणितिण्णि-वाससहस्समेताणि आबाहाहाणाणि ठढाणि होति । जित्तयाणि आबाहाहाणाणि तित्तयाणि चेव आबाहाकंदयाणि ठब्मंति । णविर अंतिममाबाहकंदयमेगरूव्यणं । कुदो ? जहण्णहिदिजहण्णाबाहाए चित्मसमयस्स सव्वणिसेगहिदीसु परिहीणासु जहण्णहिदिग्गहणादो ।

मोहणीयस्स अंतोमुहुतूणसत्तवाससहस्समेताणि आबाहाट्टाणाणि आबाहाकंदयाणि च हवंति । एत्थ आबाहाकंदएसु एगस्वअवणयणस्स कारणं पुत्वं व वत्तव्वं । एवमूणिदे आबाहाट्टाणाणि आबाहाकंदयाणि च तुल्लाणि ति अप्पाबहुगसुत्तेण विरोहो किण्ण होदि ति उत्ते, ण, वीचारट्टाणेसु उप्पण्णआबाहाकंदयसलागाणं तेहि समाणत्तं पिंड विरोहाभावादो ।

णामा-गोदाणमंतोमुहुत्तूणवेवाससहस्समेताणि आबाहाद्वाणाणि आबाहाकंदयाणि हवंति ।

समाधान—नहीं, क्योंकि, ऐसा डोनेसे उत्कृष्ट स्थितिमेंसे जघन्य स्थितिको कम करके एक अंक मिलानेपर स्थितिबन्धस्थानोंकी उत्पत्तिका प्रसंग आता है। परन्तु ऐसा है नहीं, क्योंकि, स्थितिबन्धस्थान सूत्रके साथ विरोध आता है।

इस प्रकार करनेपर अन्तमुद्वर्तसे रहित तीन हजार वर्ष प्रमाण आबाधास्थान प्राप्त होते हैं। जिनने आबाधास्थान प्राप्त हैं उतने ही आबाधाकाण्डक प्राप्त होते हैं। विशेष इतना है कि अन्तिम आबाधाकाण्डक एक अंकसे हीन होता है, क्योंकि, जघन्य स्थिति सम्बन्धी जघन्य आबाधाके अन्तिम समयकी सब निषेकस्थितियोंकी हानि हो जानेपर जघन्य स्थितिका प्रहण किया गया है।

मोहनीय कर्मके अन्तर्मुद्धर्तसे हीन सात हजार वर्ष प्रमाण आवाधास्थान और आवाधाकाण्डक होते हैं। यहाँ आवाधाकाण्डकोंमेंसे एक अंक कम करनेका कारण पिहलेके ही समान कहना चाहिये।

रंकि इस प्रकार कम करनेपर 'आवाधास्थान और आवाधाकाण्डक दोनों तुल्य हैं 'इस अल्पबहुत्वसूत्रके साथ विरोध क्यों नहीं होगा !

समाधान—इस शंकाके उत्तरमें कहते हैं कि उससे विरोध नहीं होगा, क्योंकि, धीचारस्थानोंमें उत्पन्न आवाधाकाण्डकशलाकाओंकी उनके साथ समानतामें कोई विरोध नहीं है।

नाम व गोत्रके आबाधास्थान और आबाधाकाण्डक अन्तर्मुहर्त कम दो हजार वर्ष अमाण हैं।

१ अ-आ-काप्रतिषु 'हिदीहि ' इति पाठः । २ अ-आ-का प्रतिषु 'अद्धाणि ' इति पाठः । ३ अ-आ-काप्रतिषु 'क्रवाणं ' इति पाठः । आउअस्स अंतोमुहुत्तूणपुव्वकोडितिभागमेत्ताणि आबाहद्वाणाणि । आबाहाकंदयांणि पुण णत्यि । कारणं चिंतिय वत्तव्वं ।

जेणेवंविहमाबाहाकंदयं तेणेगाबाहाकंदएण समऊणजहण्णद्विदिमोविष्टिय रुद्धिम्म एगरूवे पिक्खते जहण्णिया आबाहा आगच्छिद । अधवा, जहण्णाबाहाए आबाहाद्वाण-गुणिदएगाबाहाकंदए भागे हिदे जं रुद्धं तेणै द्विदिबंधद्वाणेसु भागे हिदे जहण्णिया आबाहा आगच्छिद । अधवा, जहण्णाबाहाए उक्कस्साबाहमोविष्टिय रुद्धेण एगमाबाहाकंदयं गुणिय तेण उक्कस्सिद्धिदीए भागे हिदाए जहण्णियाबाहा होदि ।

एकेण आबाहाकंदएण हिदिबंधहाणेसु भागे हिदेसु आबाहहाणाणि आगछंति। जहण्णाबाहमुक्स्साबाहादो सोहिदे सुद्धसंसमाबाहहाणाविसेसो णाम । एकेणाबाहाकंदएण उक्कस्सहिदीए भागे हिदाए उक्कस्साबाहा होदि । एगपदेसगुणहाणिहाणंतरेण कम्महिदिम्हिं भागे हिदे णाणापदेसगुणहाणिहाणंतराणि आगच्छंति । णाणापदेसगुणहाणिहाणंतरेहि कम्महिदीए ओवहिदाए एगपदेसगुणहाणिहाणंतरं होदि । उक्कस्सियाए आबाहाए उक्कस्स-हिदीए ओवहिदाए एगपवेसगुणहाणिहाणंतरं होदि । उक्कस्सियाए आबाहाए उक्कस्स-हिदीए ओवहिदाए एगमाबाहाकंदयं होदि । अधवा, आबाहाहाणेहि हिदिबंधहाणेसु ओवहिदेसु एगमाबाहकंदयं होदि । जहण्णियाए आबाहाए एगमाबाहाकंदयं गुणिय पुणो

आयुके आवाधास्थान अन्तर्मुहर्त कम पूर्वकोटिके ततीय भाग प्रमाण हैं। उसके आवाधाकाण्डक नहीं होते। इसका कारण विचारपूर्वक कहना चाहिये।

जिस कारण इस प्रकारका आयाधाकाण्डक है इसीलिये एक आवाधाकाण्डकका एक समय कम जघन्य क्थितिमें भाग देनेपर जो लब्ध हो उसमें एक अंक मिला देनेपर घःय आवाधाका प्रमाण आता है। अथवा, जघन्य आवाधाका आवाधास्थानोंसे गुणित एक आवाधाकाण्डकमें भाग देनेपर जो लब्ध हो उसका स्थितिवन्धस्थानोंमें भाग देनेसे जघन्य आवाधा आती है। अथवा, उत्कृष्ट आयाधामें जघन्य आवाधाका भाग देकर जो प्राप्त हो उससे एक आवाधाकाण्डकको गुणित करना चाहिये। पश्चात् प्राप्त राशिका उत्कृष्ट स्थितिमें भाग देनेपर जघन्य आवाधाका प्रमाण आता है।

स्थितवन्धस्थानों में एक ग्राबाधाकाण्डकका भाग देनेपर आबाधास्थानोंका प्रमाण भाता है। उत्कृष्ट आबाधामेंसे जघन्य आबाधाको कम करनेपर जो शेष रहे वह आबाधास्थानविशेष कहलाता है। उत्कृष्ट स्थितिमें एक आबाधाकाण्डकका भाग देनेपर उत्कृष्ट आधाधाका प्रमाण आता है। कर्मस्थितिमें एकप्रदेशगुणहानिस्थानान्तरका भाग देनेपर नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तरका प्रमाण आता है। नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तरका कर्मस्थितिमें भाग देनेपर एक प्रदेशगुणहानिस्थानान्तरका प्रमाण आता है। उत्कृष्ट स्थितिमें उत्कृष्ट आबाधाका भाग देनेपर आबाधाकण्डकका प्रमाण होता है। अथवा, स्थितिबन्धस्थानों आबाधास्थानोंका भाग देनेपर एक आबाधाकाण्डकका प्रमाण

१ अप्रती ' जं बंधे ति तेण ', आप्रती ' जं बंध तेण ', इति पाठः । २ अ-आ-ताप्रतिषु 'कम्मद्विदि ', काप्रती 'कम्मद्विदि ' इति पाठः ।

तत्य रूवणे आबाहाकंदए अविणदे जहण्णद्विदिबंधो होदि । आबाहद्वाणिवसेसेहि एगमा-बाहाकंदयं गुणिय तत्थ रूवणाबाहाकंदए पिक्लते द्विदिबंधद्वाणिवसेसो होदि । उक्किस्सियाए आबाहाए एगआबाहाकंदए गुणिदे उक्कस्सिद्विवंधो होदि ।

संपित चदुण्णमेइंदियजीवसमासाणमट्टणं विगितिंदियजीवसमासाणं च आबाहाहाणाणैमाबाहाकंदयाणं च पमाणपरूवणं कस्सामो । तं जहा—संखेजपित्वोवममेत्तवीचारहाणेहि जिंदे संखेजावित्यमेत्ताणि आबाहहाणाणि आबाहाकंदयाणि च ठक्मेति तो
पितदोवमस्स संखेजदि मागमेत्तवीचारहाणाणं पित्रदोवमस्स असंखेजदि मागमेत्तवीचारहाणाणं
च केत्तियाणि आबाहाहाणाणि आबाहाकंदयाणि च ठभामो ति पमाणेण फलगुणिदिच्छाए
ओविह्रदाए चदुण्णमेइंदियजीवसमासाणमावित्याण् असंखेजदिभागमेत्ताणि आबाहाहाणाणि
आबाहाकंदयाणि च होति । वेइंदियादिअहण्णं पि जीवसमासाणमावित्याण् संखेजदिभागमेताणि आबाहाहाणाणि आबाहाकंदयाणि च होति । एवं णाणापदेसगुणहाणिहाणंतराणमेगपदेसगुणहाणिहाणंतरस्य च तेरासियं काऊण सञ्चजीवसमाससञ्चकम्मिहिदीणं
पमाणपरूवणं कायव्वं ।

होता है। जघन्य आबाधासे एक आबाधाकाण्डकको गुणित करके उसमेंसे एक कम आबाधाकाण्डकको घटा देनेपर जघन्य स्थितिबन्ध होता है। आबाधास्थानविशेषोंसे एक आबाधाकाण्डकको गुणित करके प्राप्त राशिमें एक कम आबाधाकाण्डकको मिलानेपर स्थितिबन्धस्थानविशेष प्राप्त होता है। उत्हाष्ट आवाधासे एक आबाधाकाण्डकको गुणित करनेपर उत्हाष्ट स्थितिबन्ध प्राप्त होता है।

अब चार एकेन्द्रिय समासों और आठ विकलेन्द्रिय जीवसमासोंके आवाधास्थानों व आवाधाताण्डकोंके प्रमाणकी प्ररूपणा करते हैं। वह इस प्रकार है—संक्यात पत्योपम प्रमाण वीचारस्थानोंसे यदि संख्यात आविल प्रमाण आवाधास्थान व आवाधाताण्डक प्राप्त होते हैं, तो पत्योपमके संख्यातवें भाग मात्र वीचारस्थानों और पत्योपमके असंख्यातवें भाग मात्र वीचारस्थानों के कितने आवाधास्थान और आवाधा-काण्डक प्राप्त होंने, इस प्रकार प्रमाणसे फलगुणित इच्छाको अपवर्तित करनेपर चार पकेन्द्रिय जीवसमासोंके आविलके असंख्यातवें भाग मात्र आवाधास्थान और आवाधा-काण्डक प्राप्त होते हैं। द्वीन्द्रियादिक आठोंही जीवसमासोंके आविलके संख्यातवें भाग मात्र आवाधास्थान व आवाधाकाण्डक होते हैं। इसी प्रकार नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तरों और एक प्रदेशगुणहानिस्थानान्तरका त्रेराशिक करके समस्त जीवसमासों सम्बन्धी कर्मस्थितियोंके प्रमाणकी प्ररूपणा करना चाहिये।

१ काप्रती 'आबाहाद्वाणाणि ', ताप्रती 'आबाहाद्वणाणि (णं) ' इति पाठः । २ अ-आप्रस्योः 'विचारहाणेहियो जदि ', काप्रती 'विचारहाणेहियो जदि ', ताप्रती 'विचारहाणेहिय (हिंतो) इति पाठः । ३ ताप्रती 'लब्भिदि (ब्मिति)', इति पाठः । ४ ताप्रती 'असखे॰ 'इति पाठः । ५ ताप्रती 'संखेखदि 'इति पाठः ६ ताप्रती 'च 'इस्थेतस्पदं नास्ति ।

सव्वत्योवा आउअस्स जहण्णाबाहा इदि वृत्ते असंखेयद्वापढमसमए आउअकम्मबंध-माढविय जहण्णवंधगद्धाए चित्मसमए वद्यमाणस्स जा आबाहा सा घेत्तव्वाँ, तत्तो ऊणाएँ अण्णाबाहाए अणुवलंभादो<sup>४</sup>। खुद्दाभवग्गहणप्पहुिंड समउत्तर-दुसमउत्तरादिकमेण जाव अपजत्तउक्कस्साउअं ति ताव णिरंतरं गंदण पुणो उविर अंतोमुहुत्तमंतरं होदूण सिण्ण-असिण्ण-पज्जताणं जहण्णाउअं होदि । पुणो एदमादिं कादूण उविर णिरंतरं गच्छिदि जाव तेतीससागरोवमाणि ति । तेण जहण्णद्विदिबंधमुक्कस्सिद्विदिबंधिस्ह सोहिदे सेसकम्माणं व आउअस्स द्विदिबंधद्वाणविसेसो ण उप्पजदि ति घेत्तव्वं। एवमप्पाबहुगं समत्तं।

# (बिदिया चूलिया)

# ठिदिबंधज्झवसाणपरूवणदाए तत्थ इमाणि ति णि अणिओग-हाराणि जीवसमुदाहारो पयडिसमुदाहारो द्विदिसमुदाहारो ति ।।१६५॥

संपधि इमा कालविहाणस्स विदिया चलिया किमहमागदा ? ठिदिबंधहाणाणं कारणभूदअञ्ज्ञवसाणहाणप्रस्वणहं । हिदिबंधहाणबंधकारणसंकिलेस-विसोहिहाणाणं प्रस्वणा

'आयुकी जघन्य आबाधा सबसे स्तोक है ऐसा' कहनेपर असंख्येयाद्वा (असंक्षेपादा) के प्रथम समयमें आयु कर्मके बन्धको प्रारम्भ करके जघन्य बन्धककालके अन्तिम समयमें वर्तमान जीवके जो आबाधा होती है उसका प्रहण करना चाहिये, क्योंकि उससे हीन और अन्य आबाधा पायी नहीं जाती। श्रुद्धभवग्रहणको आदि लेकर एक समय अधिक दो समय अधिक इत्यादि क्रमसे जब तक अपर्याप्तककी उत्कृष्ट आयु नहीं प्राप्त होती तब तक निरन्तर जाकर, तत्यश्चात् अन्तर्मृहूर्त अन्तर होकर संझी व असंझी पर्याप्तकोंकी जघन्य आयु होती है। फिर इसको आदि लेकर आगे तेतीस सागरोपम तक निरन्तर जाते हैं। इसलिये उत्कृष्ट स्थितबन्धमेंसे जघन्य स्थितबन्धको कम करनेपर होष कर्मोंके समान आयु कर्मका स्थितबन्धविद्योष उत्पन्न नहीं होता, ऐसा ग्रहण करना चाहिये। इस प्रकार अल्पबहुत्व समाप्त हुआ।

(द्वितीय चुलिका)

स्थितिबन्धाध्यवसायस्थानप्ररूपणा अधिकृत है। उसमें ये तीन अनुयोगद्वार हैं— जीवसमुदाहार, प्रकृतिसमुदाहार और स्थितिसमुदाहार ॥ १६५॥

शंका—अब यह कालविधानकी द्वितीय चुलिका किसलिये आयी है ?

समाधान-वह स्थितिबन्धस्थानोंके कारणभूत अध्यवसानस्थानोंकी प्ररूपणा करनेके लिये प्राप्त हुई है।

१ मप्रतिपाठोऽयम् । अ आ-का-ताप्रतिषु 'संखेयद्धा—' इति पाठः । २ अ-आ-काप्रतिषु ' जाव आबाहा चेत्तव्वा', मप्रती ' जाव आबाहा सा चेत्तव्वा' इति पाठः । ३ प्रतिषु ' ऊणए ' इति पाठः । ४ मप्रति-पाठोऽयम् । अ-आ-का-ताप्रतिषु ' अण्णाबाहाअणुवर्छभादो ' इति पाठः । ५ तदेवमुक्तमस्पबहुत्वम् । इदानी स्थितिवन्धाध्यवसायस्थानप्ररूपणा कर्तव्या । तत्र त्रीण्यनुयोगद्वाराणि । तद्यया—स्थितिसमुदाहारः १, प्रकृतिसमुदाहारः २, जीवसमुदाहारश्च ३ । समुदाहारः प्रतिपादनम् । क.प्र. (म.टी.) १,८७ गाथाया उत्थानिका ।

पदमाए चूलियाए कदा चेव, पुणो तत्य परूविदाणं संकिलेस-विसोहिद्वाणाणं परूवणा ण कायन्वा; पुणरुत्तदोसप्पसंगादो । ण च कसाउदयद्वाणाणि मोतृण द्विदिबंधस्स अण्णं कारणमत्य, द्विदिअणुभागे कसायदो कुणिद ति वयणेण विरोहप्पसंगादो ति १ एत्य परिहारो उच्चदे । तं जहा—असादबंधपाओग्गकसाउदयद्वाणाणि संकिलेसो णाम । ताणि च जहण्णिद्विदीए योवाणि होदृण बिदियद्विदिप्पहुंडि विसेसाहिय कमेण ताव गच्छंति जाव उक्करसिद्विदि ति । एदाणि च सन्वमूलपयडीणं समाणाणि, कसाएण विणा बज्झमाणमूलप्यडीए अणुवलंभादो । सादबंधपाओग्गाणि कसाउदयद्वाणाणि विसोहिद्वाणाणि । एदाणि च उक्करसिद्विदीए योवाणि होदृण दुचिरमिद्विदिप्पहुंडिप्पगणणादो विसेसाहियकमेण ताव गच्छंति जाव जहण्णिद्विदि ति । संकिलेसद्वाणेहिंतो किमद्वं विसोहिद्वाणाणि उज्जत्तमुवग्याणि १ ण, साभावियादो । एदाणि संकिलेसविसोहिद्वाणाणि णाम द्विदिबंधमुलकारणभूदाणि एदोसिं द्विदिबंधद्वाणपरूवणाए वण्णणा कदा । ण च एत्य एदेसिं पुव्वं परूविदाणं परूवणा अत्य जेण पुणरुत्तदोसो होजै, किंतु एत्य द्विदिबंधद्वाणाणं विलेसपच्चयस्स द्विदिवंधज्ञवसाणसिण्णदस्स पर्ववणा कीरदे । ण पुणरुत्तदोसो वि दुक्कदे, पुव्वमपरूविदिद्विद

शंका—स्थितिबन्धस्थानोंके कारणभूत संक्लेश-विशुद्धिस्थानोंकी प्रकृपणा प्रथम चूलिकामें की ही जा चुकी है, अतः वहां वर्णित संक्लेश-विशुद्धिस्थानोंकी प्रकृपणा फिरसे नहीं की जानी चाहिये; क्योंकि, वैसा करनेपर पुनरक्त दोषका प्रसंग आता हैं। कषायोदयस्थानोंको छोड़कर स्थितिबन्धका और कोई दूसरा कारण संभव नहीं है, क्योंकि, वैसा होनेपर "स्थिति व अनुभागको कषायसे करता है" इस आगम वाक्यके साथ विरोधका प्रसंग आता है?

समाधान यहां इस शंकाका उत्तर कहते हैं। वह इस प्रकार है असाता वेदनीयके बन्ध योग्य कषायोदयस्थानोंको संक्लेश कहा जाता है। वे जघन्य स्थितिमें स्तोक होकर आगे द्वितीय स्थितिसे छेकर उत्कृष्ट स्थिति तक विशेषाधिकताके क्रमसे जाते हैं। ये सब मूल प्रकृतियोंके समान हैं. क्योंकि, कषायके विना बंचको प्राप्त होनेवाली कोई मूल प्रकृति पायी नहीं जाती। सातावेदनीयके बन्ध योग्य परिणामोंको विशुद्धिस्थान कहते हैं। ये उत्कृष्ट स्थितिमें स्तोक होकर आगे दिच्यम स्थितिसे छेकर जघन्य स्थिति तक गणनाकी अपेक्षा विशेष अधिकताके क्रमसे जाते हैं।

शंका—विद्युद्धिस्थान संक्लेशस्थानोंकी अपेक्षा हीनताको क्यों प्राप्त हैं ? समाधान—नहीं, क्योंकि वे स्वभावसे ही हीनताको प्राप्त हैं।

ये संक्लेश-विशुद्धिस्थान स्थितित्रन्थके मूल कारणभूत हैं। इनका वर्णन स्थितिबन्धस्थानप्रक्रपणामें किया गया है। यहां पूर्वमें वार्णत इनकी पुनः प्रक्रपणा नहीं की जा रही है, जिससे कि पुनरक्त दोष होनेकी सम्भावना हो। किन्तु यहां स्थितिबंधाध्य-वसान नामसे प्रसिद्ध स्थितिबन्धस्थानोंके विशेष प्रत्यय (कारण) की प्रक्रपणा की जा रही है। अतः पुनरक्त दोष भी सम्भव नहीं है, क्योंकि, यहां पूर्वमें जिनकी प्रक्रपणा नहीं की गयी है, उन बन्धाध्यवसानस्थानोंकी प्रक्रवणा की गयी है।

१ अ-आप्रतोः 'जेण पुणवत्तदोसो ण होज्ज 'काप्रती 'जे बुण बुत्तदोसो ण होज्ब ' इति पाठः ।

बंधज्झवसाणद्वाणपस्त्वणत्तादो । द्विदिबंधज्झवसाणद्वाणाणि कसाउदयद्वाणाणि ण होति ति कधं णव्वदे ? णामा-गोदाणं द्विदिबंधज्झवसाणद्वाणिहिंतो चढुण्णं कम्माणं द्विदिबंधज्झवसाणद्वाणाणि [ असंखेअगुणाणि ति अप्पाबहुगसुत्तादो । जदि पुण कसाउदयद्वाणाणि चेव द्विदिवंधज्झवसाणद्वाणाणि ] होति तो णेदमप्पाबहुगं धडदे, कसायोदयद्वाणेण विणा मूलपयिडवंधाभावेण सव्वपयिडिद्विदंधज्झवसाणद्वाणाणं समाणत्तप्पसंगादो । तम्हा सव्वमूलपयडीणं सग-सगउदयादो समुप्पण्पिरणामाणं सग-सगद्विदेवंधकारणत्तेण द्विदिवंधज्झवसाणद्वाणामिणदाणं एत्य गहणं कायव्वं, अण्णहा उत्तदोसप्पसंगादो । एदेसिं द्विदिवंधज्झवसाणद्वाणाणं पर्व्वणद्विममा विदिया चित्रया आगदा । तत्य तिण्णि आणियोगद्वाराणि जीव-पयिड-द्विदिसमुदाहारभेदेण । तत्य जीवसमुदाहारो किमद्वं आगदो ? सादासादाणं एक्केकिस्से द्विदीए एत्तिया जीवा होति ण होति ति जाणावणद्वमागदो । पर्यिसमुदाहारो किमद्वाणाणे एत्तियाणि

शंका—स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान कषायोदयस्थान नहीं हैं, यह कैसे जाना जाता है?

समाधान—नाम व गोत्रके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थानोंकी अपेक्षा चार कमोंके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे है, इस अक्षवबुत्वस्त्रसे वह जाना जाता है। यदि कषायोदयस्थान ही स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान हों तो यह अक्षवबुत्व घटित नहीं हो सकता है, क्योंकि, कषायोदयस्थानके बिना मुळ मक्तियोंका बन्ध न हो सकनेसे सभी मूळ प्रकृतियोंके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थानोंकी समानताका प्रसंग आता है। अत एव सब मूळ प्रकृतियोंके अपने अपने उदयसे जो परिणाम उत्पन्न होते हैं उनकी ही अपनी अपनी स्थितिक बन्धमें कारण होनेसे स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान संझा है। उनका ही प्रहण यहाँ करना चाहिये, क्योंकि, अन्यथा पुनस्क दोषका प्रसंग आता है।

इन स्थितिबन्धाध्यवसानस्थानोंकी प्ररूपणाके लिये द्वितीय चूलिकाका अवतार हुआ है। उसमें तीन अनुयोगडार हैं—जीवसमुदाहार, प्रकृतिसमुदाहार और स्थितिसमुदाहार।

रांका-इनमें जीवसमुदाहार किसलिये आया है ?

समाधान साता व असाताकी एक एक स्थितिमें इतने जीव हैं व इतने नहीं है, इस बातके क्षापनार्थ जीवसमुदाहार प्राप्त हुआ है।

प्रकृतिसमुदाहार किसलिये आया है ?

इस प्रकृतिके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान इतने होते हैं और इतने नहीं होते हैं, इस

१ अ-आ-का-ताप्रतिष्वनुपलभ्यमानिमदं हेतुवचनं मप्रतितोऽत्र योजितम्। २ अ-आ-का ताप्रतिष्वनु-पढम्यमानोऽयं कोष्ठकस्यः पाठौ मप्रतितोऽत्र योजितः।

होति [ एत्तियाणि ] ण होति ति जाणावणहमागदो । द्विदिसमुदाहारो किमहमागदो १ एदिस्से हिदीए एत्तियाणि हिदिबंधज्झवसाणहाणाणि होति, एत्तियाणि ण होति ति जाणावणहं । ण च तिण्णि अणियोगहाराणि मोत्तृण एत्य चउत्थमणियोगदारं संभवदि, अणुवलंभादो । पयि हिदिबंधज्झवसाणहाणपरूवणहं होदु णाम, पयि हिदिबंधज्झवसाणहाणपरूवणुवलंभादो । ण जीवसमुदाहारस्स, तत्य तदणुवलंभादो ति १ ण एस दोसो, ठिदीणं कजे कारणोवयारेण ठिदिवंधज्झवसाणहाणपर्वण्यद्वराणववएसोवलंभादो । ण च जीवसमुदाहारो उवयारेण हिदिबंधज्झवसाणहाणसण्णिद-हिदीयो ण परूवेदि, तत्य जीविवसेसिदहिदिपरूवणुवलंभादो । अधवा, ठिदिबंधज्झवसाण-हाणमासओ ति जीवाणं तत्य तव्ववएसो ति ण दोसो ।

# जीवसमुदाहारे ति जे ते णाणावरणीयस्स बंधा जीवा ते दुविहा-सादबंधा चेव असादबंधा चेव ॥ १६६ ॥

पुन्वुदिद्वअहियारसंभालणट्टं जीवसमुदाहारो पयदं ति अज्झाहारो कायन्वो, अण्णहा बातका परिश्वान करानेके लिये प्रकृतिसमुदाहारका अवतार हुआ है। स्थितिसमुदाहार किस लिये आया है? इस स्थितिके इतने स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान होते हैं और इतने नहीं होते हैं, इसका परिश्वान करानेके लिये स्थितिसमुदाहार प्राप्त हुआ है। इन तीन अनुयोगद्वारोंको छोड़कर यहां किसी चौथे अनुयोगद्वारकी सम्भावना नहीं है, क्योंकि, बहु पाया नहीं ज(ता।

रंका—स्थितिबन्धाध्यवसानस्थानोंकी प्ररूपणा करनेके लिये प्रकृतिसमुदाहार व स्थितिसमुदाहारकी सम्भावना भले ही हो, क्योंकि, प्रकृति व स्थितिका आश्रय करके वहां स्थितिबन्धाध्यवसानस्थानोंकी प्ररूपणा पायी जाती है। किन्तु जीवसमुदाहारकी सम्भावना नहीं है, क्योंकि, वहां उनकी प्ररूपणा पायी नहीं जाती ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, कार्यमें कारणका उपचार करनेसे िस्थितियोंकी स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान संज्ञा पायी जाती है। और जीवसमुदाहार उपचारसे स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान संज्ञाको प्राप्त हुई स्थितियोंकी प्ररूपणा न करता हो, ऐसा है नहीं; क्योंकि, उसमें जीवसे विशेषताको शास हुई स्थितियोंकी प्ररूपणा पायी जाती है। अथवा, चूँकि स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान आस्रष्ठ है, अतः वहाँ जीवोंकी उक्त संज्ञामें कोई दोष नहीं है।

जीवसमुदाहार प्रकृत है। जो ज्ञानावरणीयके बन्धक जीव हैं वे दो प्रकार हैं— सातबन्धक और असातबन्धक ॥ १६६॥

पूर्वोदिए अधिकारका स्मरण करानेके लिये 'जीवसमुदाहार प्रकृत है' ऐसा अभ्याहार करना चाहिये, क्योंकि अन्यथा परिश्वान नहीं हो सकता। 'सादवंशा'

१ अ-आ-काप्रतिषु ' जाणावण्डं च ' इति पाठः । २ आ-का-ताप्रतिषु ' परूवणत्तं ' इति पाठः । ३ अप्रतो ' जीवसमुदाहारो ' इति पाठः । ४ ताप्रतो ' त्ति ' इस्येतस्पदं नास्ति । अत्यपिडवत्तीए अभावादो । सादबंधा ति उत्ते सादबंधया ति घेत्तव्वं, कतारिणिदेसादो । णाणावरणीयस्स बंधया जीवा दुविहा चेव सादबंधया असादबंधया चेदि । ण च सादासादाणं बंधेण विणा णाणावरणीयस्स बंधया जीवा अत्यि, अणुवलंभादो । एत्य णाणावरणीयगहणेण णाणावरणादीणं धुवबंधीणं पयडीणं बंधया जीवा दुविहा ति वत्तव्वं । सादबंधया इदि उत्ते साद-थिर-सुम-सुस्सर-सुमग-आदेज-जसिकति-उच्चागोदाणमहुण्णं सुहपयडीणं परियत्तमाणीणं गहणं कायव्वं, अण्णोण्णाविणाभाविवंधादो । असादबंधया इदि उत्ते असाद-अधिर-असुह-दुमग-दुस्सर-अणादेज-अजसिगिति-णीचागोदबंधयाणं गहणं कायव्वं, बंधेण अण्णोण्णाविणाभावित्तदंसणादो । सादासादादीणमक्कमेण एगजीविम्म बंथो किण्ण जायदे ? ण, अचंताभावेण पडिसिद्धअक्कमप्पउत्तीदो । सादासादादीणमक्कम-बंथे जीवाणं सत्ती णित्थ ति भणिदं होदि ।

### तत्थ जे ते सादबंधा जीवा ते तिविहा- चउट्टाणबंधा तिट्टाण-बंधा बिट्टाणबंधा ।। १६७ ।।

तत्य सादवंधा जीवा ति णिहेसेण असादवंधयजीवाणं पडिसेहो कदो । तिविहा ति वयणेण चउव्विहादिपडिसेहो कदो । चउद्घाण-तिष्टाण-बिट्टाणमिदि तिविहो सादाणु भागो होदि । सादावेदणीए एगट्टाणाणुभागो णित्य, तहाणुवलंभादो । बंधं पडि एगट्टा-

कहनेपर 'सादबंधया' अर्थात् सातावेदनीयके बन्धक, ऐसा प्रहण करना चाहिये, क्योंकि, कर्ताका निर्देश हैं। ज्ञानावरणीयसे बन्धक जीव दो प्रकार ही हैं—सातबन्धक और असातबन्धक। साता व असाता वेदनीयके बन्धसे रहित ज्ञानावरणीयके बन्धक जीव नहीं हैं, क्योंकि वे पाये नहीं जाते। सूत्रमें जो ज्ञानावरणीय पदका उपादान किया है उससे ज्ञानावरणादिक ध्रुष प्रकृतियोंके बन्धक जीय दो प्रकार हैं, ऐसा कहना चाहिये। 'सादबंधया' कहनेपर साता, स्थिर, शुभ, सुस्वर, सुभग, आदेय, यशकीर्ति और उच्चगोत्र, इन आठ परिवर्तमान प्रकृतियोंका प्रहण करना चाहिये, क्योंकि, इनके बन्धमें परस्पर अविनामाव सम्बन्ध है। 'असादबंधया' कहनेसे असाता, अस्थिर, अशुभ, दुर्मग, दुस्वर, अनादेय, अयशकीर्ति और नीच गोत्रके बन्धकोंका प्रहण करना चाहिये, क्योंकि, बन्धकी अपेक्षा उनमें अविनामाव सम्बन्ध देखा जाता है।

रांका एक जीवमें एक साथ साता व असातादिकोंका बन्ध क्यों नहीं होता है ? समाधान नहीं, उनकी युगपत् प्रवृत्ति अत्यन्ताभावसे प्रतिषिद्ध है, अर्थात् साता व असाता आदिकोंको एक साथ बाँधनेमें जीवोंकी राक्ति नहीं है, यह अमिप्राय है।

उनमें जो सातबन्धक जीव हैं वे तीन प्रकार हैं—चतुःस्थानबन्धक, त्रिस्थान-बन्धक और दिस्थानबन्धक ॥ १६७॥

स्त्रमें 'सादबन्धा जीवा' इस निर्देशसे असातबन्धक जीवोंका निषेध किया गया है। चतुःस्थान, त्रिस्थान और द्विस्थान इस प्रकारसे साता वेदनीयका अनुभाग तीन प्रकार है। सातावेदनीयमें एकस्थान अनुभाग नहीं है, क्योंकि, वैसा पाया नहीं आता।

१ बंबंती धुवपगडी परित्तमाणिगसुभाण तिविहरस । चड-तिगबिद्वाणगयं विवरीयगयं च असुभाणं।।क.प्र.१,९०.

णाणुभागस्स संभवो जिद वि पत्थि तो वि संतं पहुच अत्थि ति एगट्टाणाणुभागों एत्य किण्ण परूविदो ? ण, बंधाहियारे संतपरूवणाणुववत्तादो । एत्य सादाणुभागो जहण्ण-फद्दयप्पदृडि जाव उक्करसफद्दयो ति ताव रचेयव्वो सेडिआगारेण । तत्य पढमो भागो गुडसमाणी एगं द्वाणं, विदियो भागो खंडसमाणो विदियं द्वाणं, तदियो भागो सक्करातुलो तदियं हाणं, चउत्थो भागो अमियसमो चउत्यहाणं। एदाणि चत्तारिहाणाणि जिम्म सादाणुमागवंधे अत्यि सो अणुभागवंधो चउत्यद्वाणो । तस्स वंधया जीवा चउद्वाणवंधया णाम । एवं तिद्वाण-बिद्वाणबंधाणं पि परूवणं कायव्वं । एवं सादबंधया अणुभागबंध-भेदेण तिविहा चेव होति।

#### असादबंधा जीवा तिविहा- बिट्ठाणबंधा तिट्ठाणबंधा चउट्ठाण-बंधा ति ॥ १६८ ॥

एत्य असादाणुभागो पुक्वं व सेडिआगारेण ठइदृण चत्तारिभागेस कदेस तत्य पढम-भागो णिंबसमो एगद्राणं, बिदियभागो कांजीरसमो बिदियद्राणं, तदिराभागो विससमो

शंकी---यद्यपि बन्धकी अपेक्षा एकस्थान अनुभागकी सम्भावना नहीं है, तथापि सत्त्वकी अपेक्षा तो उसकी सम्भावना है ही। फिर एकस्थानानुभागकी प्रकृपणा यहाँ क्यों नहीं की गई है

समाधान-नहीं, क्योंकि बन्धके अधिकारमें सत्त्वकी प्रकरणा संगत नहीं है।

यहाँ जघन्य स्पर्धकसे छेकर उत्कृष्ट स्पर्धक तक श्रेणिके आकारसे साताके अनुभागकी रचना करना चाहिये। उसमें प्रथम भाग गुड़के समान एक स्थान, द्वितीय भाग खाँडके समान दूसरा स्थान, तृतीय भाग शक्करके समान तीसरा स्थान, और चतुर्थ भाग अमृतके समान चौथा स्थान है। इस प्रकार जिस साताके अनुभागमें ये चार स्थान हो वह अनुभागवन्ध चतुर्थस्थान कहा जाता है। उसकी बॉधनेवाले जीव चतुःस्थानबन्धक कडलाते हैं। इसी प्रकार त्रिस्थान और द्विस्थानबन्धकोंकी भी प्ररूपणा करना चाहिये। इस अनुभागके मेदसे सातवन्धक तीन प्रकारके हैं।

असातबन्धक जीव तीन प्रकारके हैं-दिस्थानबन्धक. त्रिस्थानबन्धक और चतःस्थानबन्धक ॥ १६८ ॥

यहाँ असाताके अनुभागको पहिलके ही समान भ्रेणिके आकारसे स्थापित करके चार भाग करनेपर उनमेंसे प्रथम भाग नीमके समान एक स्थान. द्वितीय भाग कांजीरके समान इसरे स्थान, तृतीय भाग विषके समान तीसरे स्थान, और चतुर्थ भाग हालाइलके

१ अ-आ-काप्रतिषु 'गुणसमाणो ', ताप्रतौ 'गुण ( ह ) समाणो ' इति पाठः ।

२ इइ ग्रुभप्रकृतीनां रसः श्वीरादिरसोपमः । अग्रुभप्रकृतीनां त घोषातकी-निंबादिरसोपमः । उक्तं च-- ' घोसाडइ-निबुवमो असुमाण सुमाण स्वीर-खंडवमो ' इति । श्वीरादिरसम्ब स्वाभाविक एकस्थानिक उच्यते । द्वयोस्तु कर्षयोरावर्तने कृति सति योऽवशिष्यते एकः कर्षः स द्विस्थानिकः । त्रयाणामावर्तने कृते स्रति य उद्धरित एकः कर्षः क्विस्थानगतः । चतुर्णो तु कर्षणामावर्तने कृते स्रति योऽनदीष्टः एकः कर्षः स चतुरथानगतः । क. प्र. ( म. टी. ) १,९०. ३ अप्रती ' असादबंधजीवा तिविहा ' इति पाठः ।

तिदयं ठाणं, चउत्थो भागो हालाहलतुलो चउत्थट्ठाणं । तत्थ दोण्णि हाणाणि जिम्ह अणु-भागबंधे सो बिट्ठाणों णाम । तस्स बंधया जीवा बिट्ठाणबंधा । एवं तिट्ठाणबंधाणं चउ-द्वाणबंधाणं च पस्त्वणा कायव्वा । एवमणुभागबंधमस्सिदृण असादबंधा तिविहा होति ।

# सन्वविसुद्धा सादस्स चउट्टाणबंधा जीवौ ॥ १६९ ॥

सव्वेहिंतो विसुद्धा सव्विवसुद्धा । सादिबद्धाण-तिद्धाणबंधएहिंतो सादस्स चउद्घाण-बंधा जीवा सुट्यु विसुद्धा ति उत्तं होदि । एथै का विसुद्धदा णाम ? अइतिव्वकसायाभावो मदंकसाओ विसुद्धदा ति घेतव्वा । तत्य सादस्स चउद्घाणबंधा जीवा सव्वविसुद्ध ति भणिदे सुट्युमंदसंकिलेसा ति घेत्तव्वं । जहण्णद्विदिबंधकारणजीवपरिणामो वा विसुद्धदा णाम ।

# तिट्ठाणबंधा जीवा संकिलिट्टदरौं ॥ १७० ॥

सादचउट्टाणवंधएहिंतो सादस्सेव तिट्टाणाणुभागवंघया जीवा संकिलिट्टदरा, कसाउकड्डा ति भणिदं होदि ।

समान चौथे स्थान रूप है। उनमेंसे जिस अनुभागबन्धमें दो स्थान हैं वह दिस्थान अनुभागबन्ध कहलाता है। उसको बांधनेवाले जीव दिस्थानबन्धक कहे जाते हैं। इसी प्रकार त्रिस्थानबन्धक और चतुःस्थानबन्धक जीवोंकी प्ररूपणा करना चाहिये। इस प्रकार अनुभागबन्धका आश्रय करके असातबन्धक तीन प्रकारके होते हैं।

सातावेदनीयके चतुःस्थानबन्धक जीव सबसे विशुद्ध हैं ॥ १६९ ॥

' सन्वेहितो विसुद्ध सन्वविसुद्धा ' इस प्रकार सर्वविशुद्ध पदमें तृत्पुरुष समास है। साता वेदनीयके द्विस्थानवन्धकों और त्रिस्थानवन्धकोंकी अपेक्षा उनके चतुःस्थानवन्धक जीव अतिशय विशुद्ध हैं, यह उसका अभिप्राय है।

रांका-चढ़ां विश्वद्धतासे क्या अभिप्राय है ?

समाधान-अल्पन्त तीव कषायके अभावमें जो मन्द कषाय होती है उसे विशुद्धता पदसे प्रहण करना चाहिये।

सातावेदनीयके चतुःस्थानबन्धक जीव सर्वविद्युद्ध हैं, ऐसा कहनेपर 'वे अतिशय मन्द संक्लेशसे सहित हैं 'ऐसा प्रहण करना चाहिये। अथवा, जघन्य स्थितिबन्धका कारण स्वरूप जो जीवका परिणाम है उसे विद्युद्धता समझना चाहिये।

त्रिस्थानबन्धक जीव संक्लिष्टतर हैं ॥ १७० ॥

साताके चतुःस्थानबन्धकोंकी अपेक्षा साताके ही त्रिस्थानानुभागवंधक जीव संक्लिष्ट तर हैं, अर्थात् वे उनकी अपेक्षा उत्कट कषायवाले हैं, यह अभिप्राय है।

१ अ-आ-काप्रतिषु 'अणुमागवंचो सो विद्वाणू 'इति पाठः । २ ये सर्वविद्युद्धा रसं वस्नन्ति । क. प्र. (म. टी.) १,९१. । ३ अप्रती 'एवं एत्य 'इति पाठः । ४ ये पुनर्मध्यमपरिणामास्ते त्रिरधान-गतं रसं वस्नन्ति । क. प्र. (म. टी.) १,९१ ।

# बिट्टाणबंधा जीवा संकिलिट्टदरौ ॥ १७१ ॥

सादितहाणुभागबंधएहिंतो सादस्सेव बिहाणाणुभागबंधया जीवा संकिलिहृद्रा, संकिलेसेणै अहिया ति भणिदं होदि ।

#### सञ्वविसुद्धा असादस्स बिट्टाणबंधा जीवा ।। १७२ ॥

असादस्स तिहाणाणुभागवंधएहिंतो तस्सेव विहाणाणुभागवंधया मंदकसाया ति भणिदं होदि ।

#### तिद्याणबंधा जीवा संकिलिट्टदराँ ॥ १७३ ॥

असादस्स बिद्वाणाणुभागबंधएहिंतो तिद्वाणाणुभागबंधया जीवा सुट्ठुक्कडसंकिलेसा होति । कुदो ? साभावियादो ।

#### चउट्टाणबंधा जीवा संकिलिट्टदरा ।। १७४॥

असादितद्वाणाणुभागबंधएहिंतो तस्सेव चउद्वाणाणुभागबंधयाणं कसायो अइबहुलो होदि । कुदो ? साभावियादो । संकिलेसे वहुमाणे सादादीणं सुहपयडीणमणुभागबंधो हायदि, असादादीणमसुहपयडीणमणुभागबंधो वहुदि । संकिलेसे हायमाणे सादादीणं

द्विस्यानबन्धक जीव संक्लिष्टतर हैं ॥ १७१ ॥

साताके त्रिस्थानुभागबन्धकोंकी अपेक्षा साताके ही द्विस्थानवन्धक जीव संक्लिष्टतर हैं, अर्थात् वे अधिक संक्लेशवाले हैं।

असातावेदनीयके द्विस्थानबन्धक जीव सर्वविशुद्ध हैं ॥ १७२ ॥

असाता वेदनीयके त्रिस्थानानुभागबन्धकोंकी अपेक्षा उसके ही द्विस्थानानुभाग बन्धक जीव मन्दकषायवाळे हैं, यह सूत्रका अभिप्राय है।

त्रिस्थानबन्धक जीव संक्लिष्टतर हैं ॥ १७३ ॥

असाताके द्विस्थानानुभागवन्धकोंकी अपेक्षा उसके ही त्रिस्थानानुभागवन्धक जीव अति उत्कट संक्लेशसे संयुक्त होते हैं, क्योंकि, ऐसा स्वभाव है।

चतुःस्थानबन्धक जीव संक्लिष्टतर हैं ॥ १७४ ॥

असाताके त्रिस्थानानुभागबन्धकोंकी अपेक्षा उसके ही चतुःस्थानानुभागबन्धकोंकी कषाय अतिराय बहुल होती है, क्योंकि, पेसा स्वभाव है। संक्लेशकी वृद्धि होनेपर साता आदिक शुभ प्रकृतियोंका अनुभागबन्ध हीन होता है और असाता आदिक अशुभ

१ संक्लिप्टपरिणामास्तु द्विस्थानगतम् । क. प्र. (म.टी.) १,९१.। २ अ-आ-काप्रतिषु 'संकिकेतेव ं इति पाठः । ३ ये पुनस्तचोग्यमूमिकानुसारेण सर्विवच्चद्वा परावर्तमाना अग्रुभप्रकृतीर्वध्ननित ते तास-द्विस्थानगतं रसं निवर्तयन्ति क. प्र. (म.टी.) १,९१। ४ मध्यमपरिणामिकस्थानगम् । क. प्र. (म.टी.) १,८१.। ५ संक्लिप्टपरिणामास्तु चतुःस्थानगतम् । क. प्र. (म.टी.) १,८१.।

सुहपयडीणमणुभागवंधो वङ्कदि, असादादीणं असुहपयडीणमणुभागवंधो हायदि ति उत्तं होदि ।

सादस्स चउट्टाणबंधा जीवा णाणावरणीयस्स जहण्णियं ट्रिदिं बंधंति ।। १७५ ॥

णाणावरणग्गहणं जेण देसामासियं तेण णाणावरणादीणं धुवबंधीणंमसुहपयडीणं सव्वासिं जहण्णयं द्विदिं बंधंति ति घेत्तव्वं । जे जे सादस्स चउद्वाणाणुभागवंधया जीवा ते ते णाणावरणादीणं जहण्णियं चेव द्विदिं बंधंति ति णावहारणं कीरदे, चउद्वाणवंधएसु णाणावरणादीणमजहण्णद्विदीणं पि बंधदंसणादो । जेण कसाओ द्विदिवंधस्स कारणं तेण मंदकसाइणो सादस्स चउद्वाणबंधया जीवा णाणावरणीयस्स जहण्णियं द्विदिं बंधंति ति भणिदं ।

# सादस्स तिद्वाणबंधा जीवा णाणावरणीयस्स अजहण्ण-अणुक्कस्सियं ठिदिं बंधंति ॥ १७६ ॥

ण तात्र उक्कस्सियं द्विदिं बंधित, असादजोग्गुक्कस्सैसंकिलेसेहि विणा णाणावरणी-प्रकृतियोंका अनुभागबन्ध बढ़ता है। संक्लेशकी हानि होनेपर साता आदिक शुभ प्रकृतियोंका अनुभागबन्ध बढ़ता है और असाता आदिक अशुभ प्रकृतियोंका अनुभाग-बन्ध हीन होता है, यह अभिप्राय है।

सातावेदनीयके चतुस्थानबन्धक जीव ज्ञानावरणीयकी जघन्य स्थितिको बाँधते हैं।। १७५॥

चूँकि ज्ञानावरणका ग्रहण देशामर्शक है, अतः उससे ज्ञानावरणादिक भ्रवबन्धी सब अग्रुभ प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिको बाँधते हैं; ऐसा ग्रहण करना चाहिये। जो जो साता वेदनीयके चतुस्थानानुभागबन्धक जीव हैं ने वे ज्ञानावरणादिकोंकी जघन्य ही स्थितिको बाँधते हैं, ऐसा अवधारण नहीं किया जा रहा है, क्योंकि, चतुःस्थानबन्धकों में ज्ञानावरणादिकोंकी अजघन्य स्थितियोंका भी बन्ध देखा जाता है। चूँकि स्थितिबन्धका कारण कथाय है, अतः सातावेदनीयके चतुःस्थानबन्धक मन्दकषायी जीव ज्ञानावरणीयकी जघन्य स्थितिको बाँधते हैं; ऐसा कहा गया है।

साताके त्रिस्थानबन्धक जीव ज्ञानावरणीयकी अजधन्य-अनुत्कृष्ट स्थितिको बाँधते हैं ॥ १७६ ॥

ये जीव ज्ञानावरणीयकी उत्कृष्ट स्थितिको नहीं बांधते हैं, क्योंकि, असाताके योन्य

१ ये सर्वविश्वद्धा शुमप्रकृतीनां चतुःश्यानगतं रसं बन्नन्ति ते प्रुवप्रकृतीनां जवन्यां स्थिति निवर्तयन्ति । क. प्र. ( म. टी. ) १,९१. । २ ताप्रतौ 'णाणावरणीयादीणं ' इति पाटः । ३ अ-आ-काप्रतिषु 'धुववङ्गीणमसुद्द —' ताप्रतौ 'धुववङ्गीण असुद्द —' इति पाठः । ४ अ-आ-काप्रतिषु 'णाणावहारणं ' इति पाठः । ५ परावर्तमानशुभप्रकृतीनां त्रिस्थानगतस्य रसस्य ये बन्धकास्ते ध्रुवप्रकृतीनामजवन्यां मध्यमां स्थिति बन्नन्ति । क. प्र. ( म. टी. ) १,९२. । ६ काप्रतौ 'सायक्कस्स ', अ-आ प्रत्योः 'सायक्कस्स ' ताप्रतौ 'सागक् ( ! ) क्करस —' इति पाठः ।

यस्सै [ उक्कस्स ] हिदिबंधासंभवादो । ग जहण्णयं पि बंधंति, उक्कहविसोहीए अभावादो । तम्हा सादस्स तिहाणबंधा जीवा णाणावरणादीणमजहण्णमणुक्कस्सियं हिदिं बंधंति ति उतं।

#### सादस्स विद्वाणवंधा जीवा सादस्स चेव उक्किस्सयं द्विदिं वंधंति ॥ १७७॥

सादस्स बिद्वाणबंधया जीवा जेण उक्कद्वसंकिलेसा तेण सादस्स उक्किस्सियं द्विदिं वंधंति, ण णाणावरणीयस्स; ओधुक्कस्ससंकिलेसाभावादो । ण च सादबंधपाओग्गउक्किस्ससंकिलेसेण णाणावरणीयस्स उक्किस्सद्विदिं वंधंदि, विरोहादो । ण च सादस्स बिद्वाण-वंधया सच्चे वि सादुक्कस्सद्विदिं पण्णारससागरोवमकोडाकोडिमेत्तं बंधंति, तत्थं अणुक्किस्सद्विदिवंधस्स वि उवलंभादो । तम्हा अजोगववच्छेदो एत्य कायव्वो । अत्रोपयोगिनौ क्षोकौ विशेषण-विशेष्याभ्यां कियया च सहोदितः । पार्थो धनुर्धरो नीलं सरोजिमिति वा यर्था ॥७॥ अयोगमपरैयींगमत्यन्तायोगमेवं च । व्यवच्छिनति धर्मस्य निपातो व्यतिरेचर्कः ॥ ८ ॥

उत्कृष्ट संक्लेशके विना बानावरणीयके [ उत्कृष्ट ] स्थितिवन्धकी सम्भावना नहीं है। उसकी अधन्य स्थितिको भी नहीं बांधते हैं. क्योंकि उनके उत्कृष्ट विशुद्धिका अभाव, है। अतप्य त्रिस्थानवन्धक जीव बानावरणादिकोंकी अजधन्य-अनुत्कृष्ट स्थितिको बांधते हैं, ऐसा कहा गया है।

साताके द्विस्थानबन्धक जीव सातावेदनीयकी ही उत्क्रष्ट स्थितिको बाँधते हैं ॥१७७॥

सांतावेदनीयके द्विस्थानबन्धक जीव चूंकि उत्हृष्ट संक्लेदासे संयुक्त होते हैं अतः वे साता वेदनीयकी उत्हृष्ट स्थितिको बांधते हैं, न कि बानावरणकी उत्हृष्ट स्थितिको; क्योंकि, यहां सामान्य उत्हृष्ट संक्लेदाका अभाव है। साताके बन्ध योग्य उत्हृष्ट संक्लेदाके बानावरणीयकी उत्हृष्ट स्थितिका बन्ध नहीं हो सकता, क्योंकि, इसमें विरोध है। दूसरे, साता वेदनीयके द्विस्थानबन्धक सभी जीव सातावेदनीयकी पन्द्रह कोड़ाकोड़ि सागरोपम प्रमाण उत्कृष्ट स्थितिको नहीं बांधते हैं, क्योंकि उनमें उसका अनुत्हृष्ट स्थितिबन्ध भी पाया जाता है। इस कारण यहां अयोगव्यवच्छेद करना चाहिये। यहां उपयोगी दो इलोक—

निपात अर्थात् एककार व्यक्तिरेश्वक अर्थात् निवर्तक या नियामक होता है। विशेषण, विशेष्य और क्रियाके साथ कहा गया निपात कमसे अयोग, अपरयोग (अन्ययोग)

१ अ-का-ताप्रतिषु 'संकिलेसेहि वि णाणावरणीयस्त ' इति पाठः । २ अ-आ-का-ताप्रतिषु 'ण ' इस्येतस्य नास्ति, मप्रतौ त्वस्ति तत् । ३ प्रतिषु 'उक्कस्ताद्विदी ' इति पाठः । ४ आप्रतौ 'सागोयममेत्तं कोडाकोडी बन्नन्ति ' इति पाठः । ५ सप्रतौ 'तस्त ' इति पाठः । ६ ताप्रतौ 'वामया (१)' इति पाठः । ७ अ-काप्रत्योः '-योगमेव ' इति पाठः । ८ प्रमाणवार्तिक ४-१९० ।

# असादस्स बेट्टाणबंधा जीवा सत्थाणेणे णाणावरणीयस्स जहण्णियं द्विदिं बंधंति ॥ १७८ ॥

असादबंधएसु बेट्टाणबंधया जीवा अइविसुद्धा मंदकसाइतादो जहण्णद्विदिकारण-परिणामेदि संज्ञता, तेण णाणावरणीयस्स जहण्णियं द्विदिं बंधंति । जहण्णद्विदिं बंधंता वि ओघजहण्णियं द्विदिं ण बंधंति ति जाणावणद्वं सत्याणेण णाणावरणीयस्स जहण्णियं द्विदिं बंधंति ति भणिदं । सत्याणेण णाणावरणीयस्स का जहण्णद्विदी णाम ? असादेण सह

और अत्यन्तायोगका व्यवच्छेद करता है। जैसे—'पार्थो धनुधरः' और 'नीलं सरोजम्' इन वाक्योंके साथ प्रयुक्त प्रकार ॥ ७-८॥

विशेषार्थ—विशेषणके साथ प्रयुक्त एवकार अयोगव्यवच्छेदका बोधक होता है। जैसे—' पार्थों धनुर्धरः एवं ' अर्थात् पार्थ धनुष्धारी ही है, इस वाक्यमें प्रयुक्त एककार पार्थमें अधनुर्धरत्वकी आशंकाको दूरकर धनुर्धरत्वका विधान करता है। अतः वह अयोगव्यवच्छेदका बोधक है। विशेष्यके साथ प्रयुक्त एवकार अन्ययोगव्यवच्छेदका बोधक होता है। जैसे—' पार्थ एव धनुर्धरः ' अर्थात् अर्जुन ही एक मात्र धनुर्धर है, इस वाक्यमें प्रयुक्त एवकार अर्जुनमें जो अन्य धनुर्धरोंकी अपेक्षा सातिशय धनुर्धरत्व विद्यमान है उसका अन्य पुरुषोंमें निषेध करता है। अतएव वह अन्ययोगव्यवच्छेदका बोधक है। कियापदके साथ प्रयुक्त एवकार अत्यन्तायोगव्यवच्छेदका बोधक होता है। जैसे—' नीलं सरोजं भवत्यव ' अर्थात् सरोज नील होता ही है, इस वाक्यमें प्रयुक्त एवकार सरोजमें नीलत्वके अत्यन्ताभावका व्यवच्छेदक होनेसे अत्यन्तायोगव्यवच्छेदका बोधक है। ( हेस्रिये न्यायकुमुदवन्द्र भाः २ ए. ६९३)

असातावेदनीयके द्विस्थानवन्धक जीव स्वस्थानसे ज्ञानावरणीयकी जघन्य स्थितिको बाँधते हैं ॥ १७८॥

असातबन्धकों में द्विस्थानबन्धक जीव अतिशय विशुद्ध होते हुए, मन्दकषायी होनेसे चूँकि जधन्य स्थितिके कारणभूत परिणामोंसे संयुक्त हैं, इसीलिये वे ज्ञानावरणकी जधन्य स्थितिको बाँधते हैं। जघन्य स्थितिको बाँधते हुए भी वे ओघ जघन्य स्थितिको नहीं बाँधते है, इस बातके ज्ञापनार्थ 'स्वस्थानसे ज्ञानावरणीयकी जघन्य स्थितिको बांधते हैं ' पेसा कहा गया है।

रांका - स्वस्थानसे ज्ञानावरणीयकी जघन्य स्थिति किसे कहते हैं।

१ अ-आ-काप्रतिषु 'संठाणेण' इति पाठः। २ तथा इतरासां परावर्तमानाग्नुभप्रकृतीनां ये द्विस्थानगतं रसं बप्तन्ति ते भ्रुवप्रकृतीनां जघन्यां स्थितिं स्वस्थाने, स्विवग्रुद्धिभूमिकानुसारेणेत्यर्थः, बप्तन्ति । परावर्तमानाग्नुभप्रकृतिसरकद्विस्थानगत्रसवन्धदेतुविग्रुद्धणनुसारेण जघन्यां स्थितिं बप्रन्ति, न स्वतिज्ञचन्या\_ पित्यर्थः। जघन्यस्थितिकन्धो हि भ्रुवप्रकृतीनामेकान्तविग्रुद्धौ सम्भवति, न च तदानीं परावर्तमानाग्नुभ-प्रकृतीनां बन्धा सम्भवन्ति । क. प्र. (म. टी.) १,९२. । ३ प्रतिषु 'संजुत्ते 'इति पाठः।

बंधपाओग्गा णाणावरणीयस्स सव्वजहण्णहिदी सा सत्याणजहण्णा णाम । तिस्रे बंधया ति उत्तं होदि

#### असादस्स तिट्ठाणबंधा जीवा णाणावरणीयस्स अजहण्ण-अणुक्कस्सियं द्विदिं बंधंति ।। १७९ ॥

कुदो ? ण ताव उक्कस्सियं द्विदिं बंधंति, उक्कस्ससंकिलेसाभावादो । ण जहण्णियं पि, अइविसुद्धपरिणामाभावादो । तम्हा णाणावरणीयस्स अजहण्ण-अणुक्कस्सियं चेव द्विदिं असादतिद्वाणवंधा जीवा बंधंति ति सिद्धं।

#### असादस्स चउट्टाणबंधा जीवा असादस्स चेव उक्किस्सयं द्विदिं बंधंति ॥ १८०॥

जेण असादस्स चउद्वाणबंधया जीवा तिव्वसंकिलेसा तेण असादस्स उक्किस्सियं द्विदिं बंधंति । एत्थ चेव सही अवि-सहद्वे वहदे । तेण णाणावरणादीणं पि उक्किस्सियं द्विदिं बंधंति ति धेत्तव्वं, अण्णहा तदुक्कस्सहिदीणं बंधकारणाभावण्यसंगादो । एवं

समाधान- असाताबेदनीयके साथ बन्धके योग्य जो ज्ञानावरणीयकी सबसे जघन्य स्थिति है वह स्वस्थान जघन्य स्थिति कही जाती है।

उक्त जीव उसी स्थितिके बन्धक हैं, यह अभिप्राय है।

असातावेदनीयके त्रिस्थानबन्धक जीव ज्ञानावरणीयकी अजघन्य अनुत्कृष्ट स्थितिको बांधते हैं ॥ १७९ ॥

कारण यह कि वे उत्कृष्ट स्थितिको तो बांधते नहीं हैं, क्योंकि, उनके उत्कृष्ट संक्लेशका अभाव है। न जघन्य स्थितिको भी बांधते हैं. क्योंकि, उनके अत्यन्त विशुद्ध परिणामोंका अभाव है। इस कारण असाताके जिस्थानकन्धक जीव ज्ञानावरणीयकी अज्ञबन्य-अनुत्कृष्ट स्थितिको ही बांधते हैं, यह सिद्ध है।

असाता वेदनीयके चतुस्थानबन्धक जीव असातावेदनीयकी ही उत्कृष्ट स्थितिको बाँधते हैं ॥ १८०॥

चूँकि असाता वेदनीयके चतुस्थानबन्धक जीव तीव संक्लेशसे संयुक्त होते हैं, अतएव वे असाता वेदनीयकी उत्कृष्ट स्थितिको बाँधते हैं। यहाँ सूत्रमें प्रयुक्त 'चेव ' शब्द 'अपि 'शब्दके अर्थमें वर्तमान है। इसीलिये वे झानावरणादिकोंकी भी उत्कृष्ट स्थितिको बाँधते हैं, ऐसा ग्रहण करना चाहिये; क्योंकि, इसके विना उनके उत्कृष्ट स्थितिवन्धके कारणोंके अभावका प्रसंग आवेगा। इस प्रकार साता व बसाता वेदनीयके

१ ये पुनः परावर्तमानश्चमप्रकृतीनां त्रिस्थानगतस्य रसस्य बन्धकास्ते ध्रुवप्रकृतीनामज्ञघन्यां स्थिति बन्नन्ति । क. प्र. (म. टी.) १,९२.। २ तथा ये परावर्तमानाशुमप्रकृतीनां चतुःस्थानगतं रसं बन्नन्ति ते ध्रुवप्रकृतीनामुत्कृष्टां स्थिति निवर्तयन्ति । क. प्र. (म. टी.) १,९२।

सादासादाणं चउडाण-तिद्वाण-विद्वाणाणुभागवंधेसु द्विदीणं संकिलेस-विसोहीणं च पमाणं परूविय संपिह द्विदीयो आधारं कादृण तत्य द्विदजीवाणं सेडिपरूवणहमुत्तरसुत्तं भणदि—

# तेसिं दुविहा सेडिपरूवणा अणंतरोवणिधा परंपरो-वणिधा॥ १८१॥

एदं सुत्तं देसामासियं, सेडिपरूवणं भिणदृण परूवणा-पमाण-अवहार-भागाभाग-अप्पाबहुगाणं सृचयत्तादो । तेण ताव परूवणादीणं पण्णवणा कीरदे । तं जहा- सादस्स चउद्दाणबंधया तिद्वाणबंधया बिद्वाणबंधया असादस्स बिद्वाणबंधया तिद्वाणबंधया चउ-द्वाणबंधया णाणावरणीयस्स सग-सगजहण्णियाए द्विदीए अत्य जीवा बिदियाए ठिदीए अत्य जीवा एवं णेयव्वं जाव अप्पप्पणो उक्कस्सद्विदि ति । परूवणा गदा ।

सादस्स चउट्टाण-तिट्टाण-बिट्टाणबंधया असादस्स बिट्टाण-तिट्टाण-चउट्टाणबंधगा णाणावरणीयस्स सग-सगजहण्णियाए द्विदीए जीवा पदरस्स असंखेब्रदिभागमेत्ता, बिदियाए ठिदीए पदरस्स असंखेब्रदिभागमेत्ता, एवं णेदव्वं जाव अप्पप्पणो उक्कस्सिट्टिदि ति । सादबिट्टाणिय जवमञ्झादो असादचउट्टाणियजवमञ्झादो च उविरमिट्टिदीसु कत्य वि सेडीए असंखेब्रदिभागमेत्ता जीवा किण्ण होति ति उत्ते- ण होति । किं कारणं ? अप्पप्पणो चतुःस्थान, त्रिस्थान और द्विस्थान रूप अनुभागबन्धोमें स्थितियो एवं संक्लेश्च व विद्युद्धिके प्रमाणकी प्ररूपणा करके अब स्थितियोंका आश्रय करके उनमें स्थित जीवोंकी श्रेणिप्ररूपणा करनेके लिये आगेका सन्न कहते हैं—

उनकी श्रेणिप्ररूपणा दो प्रकार है—अनन्तरोपनिधा और परम्परोपनिधा ॥१८१॥
यह स्त्र देशामर्शक है, क्योंकि, वह श्रेणिप्ररूपणाको कहकर प्ररूपणा, प्रमाण,
अवहार, भागाभाग और अवश्वहुत्व अनुयोगहारोंका स्चक है। अतपव पहिले प्ररूपणा
आदिक अनुयोगहारोंका प्रशापन किया जाता है। यथा—सातावेदनीयके चतुःस्थानवन्धक,
त्रिस्थानवन्धक और दिस्थानवन्धक तथा असातावेदनीयके दिस्थानवन्धक त्रिस्थानवन्धक
और चतुस्थानवन्धक झानावरणीयकी अपनी अपनी अधन्य स्थितिमें जीव हैं। दितीय
स्थितिमें जीव हैं। इस प्रकार अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति तक ले जाना चाहिये।
प्ररूपणा समाप्त हुई।

सातावेदनीयके चतुःस्थानबन्धक, त्रिस्थानबन्धक और द्विस्थानबन्धक तथा असाता वेदनीयके द्विस्थानबन्धक, त्रिस्थानबन्धक और चतुःस्थानबन्धक जीव ज्ञानावरणीयकी अपनी अपनी जघन्य स्थितिमें जगप्रतरके ग्रसंख्यातवें भाग प्रमाण हैं। द्वितीय स्थितिमें जीव प्रतरके असंख्यातवें भाग प्रमाण हैं। इस प्रकार अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति तक से जाना चाहिये।

र्शका---साता वेदनीयके द्विस्थानिक यवमध्यसे तथा असातावेदनीयके चतुः स्थानिक यवमध्यसे ऊपरकी स्थितियोंमें कहींपर भी जगश्रेणिके असंख्यातवें भाग प्रमाण जीव क्यों नहीं होते ?

जहण्णहिदीए जीवेहि समाणजवमज्कउविरमहिदिजीवा पदरस्स असंखेजिदिभागमेत्ता, तमरासिम्मि तिण्णिगुणहाणिगुणिदपिठदोवमस्स असंखेजिदिभागेण भागे हिदे सेडीए असंखेजिदिभागमेत्तसेडीणमुवलंभादो । ण च एदेसु पदरस्स असंखेजिदिभागमेत्तजीवेसु पिठदोवमस्स असंखेजिदिभागमेत्तजीवेसु पिठदोवमस्स असंखेजिदिभागमेत्तजीवेसु पिठदोवमस्स असंखेजिदिभागमेत्तजीवेसु पिठदोवमस्स असंखेजिदिभागेण पदरस्स असंखेजिदिभागे पिठदोवमस्स असंखेजिदिभागेण पदरस्स असंखेजिदिभागे भागे हिदे असंखेजिसेडिमेत्तजीवोवलंभादो । उविरमणाणागुणहाणिसलागाओ सेडिछेदणाहितो बहुगाओ ति के वि आइरिया भणंति । तेसिमाइरियाणमहिष्पाएण सेडीए असंखेजिदिभागमेत्ता जीवा उविर तष्पाओग्गासंखेजगुणहाणीयो गंत्रण होति । ण च एवं, वक्खाणे अण्णोण्णन्मत्यरासिस्स पिठदोवमस्स असंखेजिदिभागनुवलंभादो । पमाणपरूवणा गदा ।

अणंतरोवणिधाए सादस्स चउद्वाणबंधा तिद्वाणबंधा जीवा असादस्स विद्वाणबंधा तिद्वाणबंधौ जीवा णाणावरणीयस्स जहण्णि-याए द्विदीए जीवा थोवौ ॥ १८२ ॥

समाधान—उक्त शंकाके उत्तरमें कहते हैं कि वे श्रेणिके असंख्यातवें भाग प्रमाण महीं होते हैं। कारण यह कि अपनी अपनी जघन्य स्थितिके जीवोंके समान यवमध्यसे उपरिम स्थितियोंके जीव प्रतरके असंख्यातवें भाग प्रमाण हैं, क्योंकि, त्रस राशिमें तीन गुणहानियोंसे गुणित पत्योपमके असंख्यातवें भागका। भाग देनेपर श्रेणिके असंख्यातवें भाग प्रमाण जगश्रेणियाँ उन्ध होती हैं। परन्तु प्रतरके असंख्यातवें भाग मात्र इन जीवोंके पत्योपमके असंख्यातवें भाग मात्र अध्वान जाकर अर्ध-अर्ध भागसे हीन होनेपर अन्तमें उनका प्रमाण श्रेणिके असंख्यातवें भाग मात्र रहता है, क्योंकि, पत्थोपमके असंख्यातवें भाग प्रमाण उपरिम अन्योन्याभ्यस्त राशिका प्रतरके असंख्यातवें भागमें भाग देनेपर असंख्यात श्रेणियों प्रमाण जीव उपरुष्ध होते हैं।

उत्परकी नानागुणहानिशलाकार्ये श्रेणिके अर्थक्छेदोंसे बहुत हैं, ऐसा कितने ही आचार्य कहते हैं। उन आचार्योंके अभिप्रायसे श्रेणिके असंख्यातर्वे भाग प्रमाण जीव आगी तत्प्रायोग्य असंख्यात गुणहानियां जाकर हैं। परन्तु ऐसा नहीं है, वर्योकि, इस स्याख्यानमें अन्योन्थाग्यस्त राशि पल्योपमके असंख्यातर्वे भाग प्रमाण पायी जाती है। प्रमाणप्रकृपणा समाप्त हुई।

अनन्तरोपनिधाकी अपेक्षा साता वेदनीयके चतुःस्थानबन्धक व त्रिस्थानबन्धक जीव, असातावेदनीयके द्धिस्थानबन्धक व त्रिस्थानबन्धक जीव तथा ज्ञानावरणीयकी जधन्य स्थितिके जीव स्तोक हैं ॥ १८२ ॥

१ अ-आ-का-प्रतिषु ' अद्भेष ' इति पाठः । २ ताप्रती ' पदरस्स असंखेळादि भागे ' इत्येतावान् पाठो नास्ति । आप्रती ' असंखे भागेण भागे हिदे ' काप्रती ' असंखेखविश्वादिभागे हिदे ' इति पाठः । ३ ताप्रती ' विहाणतिहाणवंचा ' इति पाठः । ४ थोवा जहण्णियाए होति विसेसाहिओ दहिसयाई । सादस्स चउद्वाणाणुभागवंधपाओग्गद्विदीयो सागरोवमसदपुधत्तमेत्ताओ । ताओ बुद्धीए पुध द्विय, तिद्वाणाणुभागवंधपाओग्गाओ सागरोवमसदपुधत्तमेत्ताओ, एदाओ वि पुध द्विय; एवमसादस्स बिद्वाणितद्वाणाणुभागवंधपाओग्गसागरोवमसदपुधत्तमेताद्विदीयो च पुध द्विय, तत्थ एदेसिं चदुण्णं पि पंतीणं णाणावरणीयस्स जहण्णियाए द्विदीए जीवा थोवा; तसरासिस्स संखेबिदभागमेकेककिदिपंतिअब्भंतरे द्विदजीवरासिं तिण्णिंगुणहाणिगुणिदपिठदोवमस्स असंखेजबिदभागेण भागे हिदे जहण्णद्विदिजीवाणं पमाणुवलंभादो ।

#### बिदियाए द्विदीए जीवा विसेसाहिया ॥ १८३ ॥

कुदो ? एगगुणहाणियद्धाणमसंखेजपिठदोवमपढमचग्गम् ठमेतं विरिठय जहण्णिष्टिदि-जीवे समखंडं करिय विरुठणरूवं पिड दादृण तत्य एगखंडमेत्तेण अहियतुवलंभादो । एगगुणअद्धाणं चेव भागहारो होदि ति कथं णव्वदे ? पक्खेवाणं दुगुणतुवलंभादो । तं पि कुदो ? अण्णहा जवमज्ज्ञभावाणुववत्तीदो ।

साता वेदनीयकी चतुःस्थानानुभागबन्धके योग्य शतपृथक्ष्य सागरोपम प्रमाण स्थितियां हैं। उनको बुद्धिसे पृथक् स्थापित करके उसीकी जिस्थानानुभागबन्धके योग्य जो शतपृथक्ष्य सागरोपम प्रमाण स्थितियां हैं इनको भी पृथक् स्थापित करके, इसी प्रकार असाता वेदनीयकी द्विस्थान व जिस्थान रूप अनुभागबन्धके योग्य शतपृथक्ष्य सागरोपम प्रमाण स्थितियोंको पृथक् स्थापित करके उनमें इन चारो ही कमाकी पंक्तियोंके झानावरणीयकी जघन्य स्थितिके जीव स्तोक हैं, क्योंकि, जस राशिके संख्यातवें भाग एक एक पंक्तिके भीतर स्थित जीवराशिमें तीन गुणहानिगुणित पल्योपमके असंख्यातवें भागका भाग देनेपर जघन्य स्थितिके जीवोंका प्रमाण उपलब्ध होता है।

द्वितीय स्थितिके जीव विशेष अधिक हैं ॥ १८३ ॥

इसका कारण यह है कि पत्योपमके असंख्यात प्रथम वर्गमूल प्रमाण एकगुणहानि-अध्वानका विरलन करके जघन्य स्थितिके जीवोंको समखण्ड करके प्रत्येक विरलन रूपके ऊपर देकर उनमेंसे एक खण्डके प्रमाणसे उनमें अधिकता पाथी जाती है।

शंका - एकगुणहानिअध्वान ही भागहार होता है, यह कैसे जाना जाता है !

समाधान प्रक्षेपों उगुणताकी उपलब्धि होनेसे जाना जाता है कि एक गुणहानिअध्वान ही भागहार होता है।

शंका - वह भी कहांसे जाना जाता है ?

जीवा विसेसहीणा उदिह्सयपुरस्त मो जाव ॥ एवं तिहाणकरा बिहाणकरा य आ सुभुक्कोसा । असुभाणे बिहाणे ति-चउट्टाणे य उक्कोमा ॥ क. प्र. १,९३-९४. । परावर्तमानानां ग्रुभप्रकृतीनां चतुस्थानगतरस-बन्धका सन्तो ज्ञानावरणीयादीनां ध्रुवप्रकृतीनां बघन्यस्थितौ बन्धकत्वेन वर्तमाना जीवा स्तोकाः (म. ढी.) ।

१ अप्रती 'पि कम्माणं पंत्तीणं 'इति पाठः । २ मप्रतिपाठोऽयम् । अ-का-ताप्रतिषु 'जीवरासी-तिष्णि ', आप्रती 'जीवरासितिष्णि 'इति पाठः ।

# तदियाए द्विदीए जीवा विसेसाहिया ॥ १८४ ॥

केत्तियमेत्तेण ? एगविसेसमेत्तेण । एवं उविरं पि एगेगजीवविसेसमहियं कादृण णेदन्वं ।

# एवं विसेसाहिया विसेसाहिया जाव सागरोवमसदपुधत्तं।।१८५॥

सागरोवमसदपुधत्तवयणेण चदुण्णं पि जवमज्झाणं हेट्टिमअद्धाणपमाणं जाणाविदं। एत्य विसेसो अणवद्विदो दट्टन्त्रो, गुणहाणिं पिंड दुगुणक्कमेण विसेसाणं विश्वदंसणादो ।

# तेण परं विसेसहीणा विसेसहीणा जाव सागरोवमसद-पुधत्तं ॥ १८६॥

एदेण सागरोवमसदपुधत्तवयणेण चढुण्णं जवमज्झाणं उवरिमअद्धाणपमाणं जाणा-विदं । जवमज्झउवरिमगुणहाणीयो वि हेट्टिमगुणहाणीहि अद्धाणपमाणेण समाणाओ । जीवविसेसा पुण अणवद्धिदा; अद्धद्धकमेण गुणहाणिं पिंड तेसिं गमणुवरुंभादो ।

समाधान — चूँकि इसके विना यवमध्यपना बनता नहीं है, इसलिये उनका दुगुणत्व निश्चित होता है।

तृतीय स्थितिमें जीव विशेष अधिक हैं ॥ १८४ ॥

कितने प्रमाणसे वे अधिक हैं। वे एक विशेष मात्रसे अधिक हैं। इसी प्रकार आगे भी एक एक जीवविशेषको अधिक करके छे जाना चाहिये।

इस प्रकार शतपृथवत्व सागरोपमों तक विशेष अधिक विशेष अधिक ही हैं ॥ १८५ ॥

'शतपृथक्त सागरोपम' के कहनेसे चारों ही यवमध्योंके अधस्तन अध्वानका प्रमाण बतलाया गया है। यहां विशेषको अनवस्थित समझना चाहिये, क्योंकि, प्रत्येक गुणहानिके प्रति दुगुणे क्रमसे विशेषोंकी वृद्धि देखी जाती है।

उसके आगे शतपृथक्त सागरोपमों तक विशेष हीन विशेष हीन हैं ॥ १८६ ॥

इस 'सागरोपमरातपृथक्तव 'के कहनेसे चारों यवमध्योंके उपरिम अध्वानका प्रमाण बतलाया गया है। यवमध्यसे ऊपरकी गुणहानियां भी अध्वानप्रमाणकी अपेक्षा नीचेकी गुणहानियोंके समान हैं। परन्तु जीविवरोप अनविस्थत हैं, क्योंकि, प्रत्येक गुणहानिके प्रति उनकी आधे आधे क्रमसे प्रवृत्ति देखी जाती है।

१ ततो द्वितीयस्यां श्यितौ विशेषाधिकाः । ततोऽपि तृतीयस्यां श्यितौ विशेषाधिकाः । एवं ताबद्विशेषाधिका वक्तव्या यावद्यभूतानि सागरोगमशतान्यतिकान्तानि भवन्ति । ततः परं विशेषद्वीना विशेषद्वीनास्ताबद्वक्तव्या यावद्विशेषद्वानाविष 'उद्दिसयपुद्धृतं त्ति ' प्रभूतानि सागरोगमशतानि भवन्ति । 'मो 'इति पादपूरणे । पृथक्तव्याब्दोऽत्र बहुत्ववाची । यदाह चूर्णिकृत्—पुदुत्तसहो बहुत्तवाचीति । 'इति । क. प्र. (म. टी.) १,९३.।

### सादस्स बिट्ठाणबंधा जीवा असादस्स चउद्घाणबंधा जीवा णाणावरणीयस्स जहण्णियाए द्विदीए जीवा थोवा ॥ १८७ ॥

कुदो ? जहण्णद्वाणजीवेहिंतो विसेसाहियकमेण उविस्मिद्विदिजीवाणं विश्वदंसणादो ।

बिदियाए द्विदीए जीवा विसेसाहिया ॥ १८८ ॥

केत्तियमेत्तो विसेसो ? एगजीवविसेसमेत्तो । को पडिभागो ? एगदुगुणविश्वअद्धाणं ।

त्तदियाए द्विदीए जीवा विसेसाहिया ॥ १८९ ॥

को विसेसो ? स्वाहियगुणहाणीए खंडिदएगखंडमेत्तो ।

#### एवं विसेसाहिया विसेसाहिया जाव सागरोवमसद-पुधत्तं ॥ १९० ॥

एदेण सागरोवमसदपुधत्तणिदेसेण जवमज्झाणं हेट्टिमअद्धाणं जाणाविदं । एत्थ गुणहाणिअद्धाणाणं पमाणमविद्धदं । जीवविसेसा पुण अणविद्धदा, गुणहाणि पिंड दुगुण-दुगुणक्कमेण तेसिं विद्धदंसणादो ।

#### तेण परं विसेसहीणा विसेसहीणा जाव सादस्स असादस्स उक्कस्सिया ट्रिदि ति ॥ १९१ ॥

साताके द्विस्थानबन्धक जीव और असाताके चतुःस्थानबन्धक जीव ज्ञाना-वरणीयकी जघन्य स्थितिमें स्तोक हैं॥ १८७॥

इसका कारण यह है कि जग्रन्य स्थितिके जीवोंकी अपेक्षा उपरिम स्थितियोंके जीवोंके विशेष अधिक क्रमसे बृद्धि देखी जाती है।

द्वितीय स्थितिमें जीव विशेष अधिक हैं ॥ १८८ ॥

विशेष कितना है १ वह एक जीवविशेषके बराबर है। प्रतिभाग क्या है १ एक दुगुणवृद्धिभध्वान प्रतिभाग है।

तृतीय स्थितिमें जीव विशेष अधिक हैं ॥ १८९ ॥

विशेष क्या है ? एक अधिक गुणहानिका द्वितीय स्थितिमें भाग देनेपर जो एक भाग प्राप्त हो उतना विशेषका प्रमाण है।

इस प्रकार शतपृथक्त सागरोपम प्रमाण स्थिति तक जीवोंका प्रमाण विशेष अधिक विशेष अधिक होता गया है ॥ १९०॥

' दातपृथक्त सागरोपम ' इस निर्देशसे ययमध्योंके अधस्तन अध्वानको बतलाया गया है। यहां गुणहानिअध्वानोंका प्रमाण अवस्थित है। क्रन्तु जीव विद्येष अनवस्थित हैं, प्रत्येक गुणहानिके अनुसार उनके दुगुण-दुगुण बृद्धि देखी जाती है।

इसके आगे साता व असाता वेदनीयकी उत्कृष्ट स्थिति तक वे विशेष हीन विशेष हीन होते गये हैं ॥ १९१ ॥ एदेसिं दोण्णं जवमञ्चाणं पुष परूवणा किमहं कदा ? पुव्विहचदुण्णं जयमञ्चाणं जवमञ्चाणं हेद्दिम-उविरमअद्धाणाणि सागरोवमसदपुधत्तमेत्ताणि चेव, एदेसिं दोण्णं जवमञ्चाणं हेद्दिमअद्धाणाणि सागरोवमसदपुधत्तमेत्ताणि, उविरमअद्धाणाणि पुण पण्णारस-तीससागरोवमकोडाकोडिमेत्ताणि ति जाणावणहं पुध परूवणा कदा । एत्य छण्णं पि जवमञ्चाणं एगेगगुणहाणिअद्धाणं समाणं । कुदो । गुरूवएसादो । णाणागुणहाणिसहागाओ पुण असमाणाओ, जवमञ्चे हेद्दिमजविरमअद्धाणाणं अण्णोण्णसमाणत्ताभावादो । एत्य संदिद्दी एसा १६१२०१२४१२८१३२१४०१४८।५६१६४।५६१४८।४०।३२।२८।२४। २०११६१४११२११०।८।७।६।५। एवमणंतरोवणिधा समत्ता ।

परंपरोवणिधाए सादस्स चउट्टाणबंधा तिट्टाणबंधा जीवा असादस्स बिद्धाणबंधा तिट्टाणबंधा णाणावरणीयस्स जहण्णियाए द्विदीए जीवेहिंतो तदो पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागं गंतूण दुगुणविद्दिदौ ॥ १९२॥

तदो जहण्णहाणजीवेहिंतो ति [ उत्तं ] होदि । जहण्णहाणजीवेहिंतो दुगुणतं

शंका-इन दो यवमध्योंकी पृथक् प्रक्षणा किसलिये की गई है ?

समाधान चूर्ष चार यवमध्यों सम्बन्धी यवमध्यसे नीचे व ऊपरके भश्वात धातपृथक्त सागरोपम प्रमाण ही हैं, परन्तु इन दो यवमध्योंके नीचेके अध्वान शतपृथक्त सागरोपम प्रमाण और उपरिम अध्वान पन्द्रह व तीस कोड़ाकोड़ि सागरोपम प्रमाण हैं: इस बातको बतलानेके लिये उनकी पृथक् प्रक्रपणा की गई है।

यहां छहीं यद्यमध्योंकी एक एक गुणहानिका अध्वान समान है, क्योंकि, ऐसा गुरुका उपदेश है। परन्तु नानागुणहानिशास्त्रायां असमान हैं, क्योंकि, यद्यमध्यमं नीचे व ऊपरके अध्वानोंके परस्पर समानता नहीं है। यहां उनकी संदृष्टि यह है—(मूलमें देकिये) इस प्रकार अनन्तरोपनिधा समाप्त हुई।

परम्परोपनिधाकी अपेक्षा साताके चतुस्थानबन्धक व त्रिस्थानबन्धक जीव तथा असाताके द्विस्थानबन्धक व त्रिस्थानबन्धक जीव ज्ञानावरणीयकी जघन्य स्थितिके जीवोंकी अपेक्षा उनसे पल्योपमके असंख्यातवें माग जाकर दुगुणी वृद्धिको प्राप्त होते हैं ॥ १९२॥

'तदो ' पर्का अर्थ ' अधन्य स्थितिके जीवोंकी अपेक्षा ' है। अर्थात् वे जघन्य

१ ताप्रक्षी ' असमाणाओ ति ', इति पाठः । २ पष्टासंखियमूलानि गंतुं दुगुणा य दुगुणहीणा य । नाणंतराणि पष्टास्य मूलमागो असंस्थामो ॥ इ. प्र. १,९५ । पष्टा ति—परावर्तमानशुभप्रकृतीनी चृद्धः स्थानगतरस्वन्धका श्रुवप्रकृतीनी खधन्यस्थितौ बन्धकत्वेन वर्तमाना ये जीवास्तदपेश्वया जघन्यस्थितौ परतः पस्योपमस्यासंख्येया व वर्गमूलानि—पस्योपमस्यासंख्येयेषु वर्गमूलेषु वावन्तः समयास्तावस्प्रमाणाः स्थितीरतिक्रम्यान्तरे स्थितिस्थाने द्विगुणा भवन्ति ( म. टी. ) ।

पिंडविष्ठमाणा । कं पेक्स्विद्ण दुगुणते पुच्छिदे जहण्णहिदीए जीवेहिंतो ति भणिदं होदि । एदेसिं जवमज्झाणं ंणाणागुणहाणिसलागाहि अप्पप्पणो अद्धाणे भागे हिदे एगगुणहाणि-अद्धाणं होदि ति घेत्तव्वं । जवमज्झस्स हेद्वा एका चेव गुणहाणी ण होदि, अणेगाओ होति ति जाणावणहमुत्तरसुत्तं भणदि—

# एवं दुगुणविद्ददा दुगुणविद्दिदा जाव जवमज्झं ॥ १९३॥

अविद्वरमद्धाणं गंदाण दुगुणवड्डी होदि ति जाणावणहमेविमिदि णिहेसी कदो । जवमज्झस्स हेहा गुणहाणीयो बहुगाओ होंति ति जाणावणहं विच्छाणिहेसो कदो ।

# तेण परं पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागं गंतूण दुगुण-हीणा ॥ १९४ ॥

जवमज्झादो उवरिमगुणहाणीयो आयामेण हेट्टिमगुणहाणीहि समाणाओ । सेसं सुगमं।

एवं दुगुणहीणा दुगुणहीणा जाव सागरोवमसदपुधत्तं ॥१९५॥

एदेंसिं चदुण्णं जवमज्ज्ञाणं हेडिमभागो व्व उवरिमभागो सागरोवमसदपुधत्तमेत्तो चैव होदि ति जाणावणद्वं सागरोवमसदपुधत्तगहणं कदं । सेसं सुगमं ।

स्थितिके जीवोंकी अपेक्षा दुगुणी दुगुणी वृद्धिको प्राप्त होते हैं। किसकी अपेक्षा वे दुगुणे हैं, पेसा पूछनेपर उत्तर देते हैं कि वे जघन्य स्थितिके जीवोंकी अपेक्षा दुगुणे हैं, यह अभिप्राय निकलता है। इन यवमध्योंकी नानागुणहानिशलका ओंका अपने अपने अध्वानमें भाग देनेपर एक गुणहानिअध्वान प्राप्त होता है, ऐसा प्रहण करना चाहिये। यवमध्यके नीचे एक ही गुणहानि नहीं होती, किन्तु वे अनेक होती हैं: इस बातका क्रापन करानेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

इस प्रकार यवमध्य तक वे दुगुणी दुगुणी वृद्धिको प्राप्त हुए हैं ॥ १९३ ॥

अवस्थित अध्वान जाकर दुगुणी वृद्धि होती है, इस बातका परिज्ञान करानेके लिये 'पवं 'पदका निर्देश किया गया है। यवमध्यके नीचे गुणहानियां बहुत होती हैं, इस बातके ज्ञापनार्थ 'दुगुणबहूदा दुगुणबहूदा 'यह वीप्सा (द्विरूक्ति) का निर्देश किया है।

इसके आगे पत्योपमके असंख्यातवें भाग जाकर वे दुगुणी हानिको प्राप्त होते हैं ॥ १९४ ॥

यवमध्यसे ऊपरकी गुणहानियां आयामकी अपेक्षा समान हैं। रोष कथन सुगम है। इस प्रकार शतपृथक्त सागरोपम प्रमाण स्थितितक दुगुणी दुगुणी हानिको प्राप्त होते गये है।। १९५॥

इन बार यदमध्योंके अधस्तन भागके समान उपरिम भाग भी शतपृथयत्व सागरोपम ममाण ही है, इस बातका परिश्चान करानेके छिये सूत्रमें 'सागरोपमशतपृथवन्व'का महण किया है। शेष कथन सुगम है।

१ प्रतिषु 'मिच्छाणिद्देशो ' इति पाठः ।

सादस्स बिट्ठाणबंधा जीवा असादस्स चउट्ठाणबंधा जीवा णाणावरणीयस्स जहण्णियाए द्विदीए जीवेहिंतो तदो पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागं गंतूण दुगुणविद्वदा ॥ १९६ ॥

सुगममेदं ।

एवं दुगुणविड्ढदा दुगुणविड्ढदा जाव सागरोवमसद-पुधत्तं ॥ १९७॥

एदं पि सुगमं ।

तेण परं पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागं गंतूण दुगुण-हीणा ॥ १९८॥

एदं पि सुगमं ।

एवं दुगुणहीणा दुगुणहीणा जाव सादस्स असादस्स उक्कस्सिया द्विदि ति ॥ १९९ ॥

एदं पि सुगमं।

एगजीव-दुगुणविद्धहः।णिट्धाणंतरमसंखेज्जाणि पि**ढोवम-**वग्गमूलाणि ॥ २००॥

पुच्वं गुणहाणीए आयामो सामण्णेण परू विदो, विसेसेण विणा पहस्स असंखेजदि-

सातावेदनीयके द्विस्थानबन्धक जीव व असातावेदनीयके चतुस्थानबन्धक जीव ज्ञानावरणीयकी जघन्य स्थितिके जीवोंकी अपेक्षा उससे पत्योपमके असंख्यातवें भाग जाकर दुगुणी बृद्धिको प्राप्त होते गये हैं ॥ १९६ ॥

यह सूत्र सुगम है।

इस प्रकार शतपृथक्तव सागरोपमों तक दुगुणी दुगुणी वृद्धिको प्राप्त होते गये हैं ॥ १९७॥

यह सूत्र भी सुगम है।

इसके आगे पल्योपमका असंख्यातवां भाग जाकर वे दुगुणी हानिको प्राप्त होते गये हैं ॥ १९८ ॥

यह सूत्र भी सुगम है।

इस प्रकार साता व असाता वेदनीयकी उत्कृष्ट स्थिति तक दुगुणे दुगुणे हीन होते गये हैं।। १९९॥

यह सूत्र भी सुगम है।

एकजीवदुगुणवृद्धि-हानिस्थानान्तर पत्योपमके असंख्यात वर्गमूल प्रमाण है।। २००॥ पिहले सामान्य रूपसे गुणहानिके आयामकी प्ररूपण की गई है, क्योंकि, वह

भागो ति उचड्डतादो । संपधि तस्स अद्धाणस्स विसेसो एदेण सुत्तेण परूविदो । असंखेजाणि पिटदोवमवरगमूलाणि ति भणिदे असंखेजा पिटदोवमपढमवरगमूलाणि ति घेतव्वं, बिदियादिवगगमूलेसे विगिदेस पलिदोबमाणुप्पतीदो ।

#### णाणाजीव-दुगुणवादिढ-हाणिट्ठाणंतराणि पलिदोवमवग्गमूलस्स असंखेज्जदिभागो ॥ २०१ ॥

पिटरोवमवग्गमृह्यस असंखेबदि भागमेताओ णाणागुणहाणिसहागाओ होति ति जिंद वि सामण्णेण उत्तं तो वि पलिदोवमअद्भछेदणएहिंतो थोवाओ ति घेत्तव्वं । कदो ? एदेसिमण्णोण्णन्भत्थरासी पिठदोवमस्स असंखेबदिभागो ति गुरूवदेसादो ।

# णाणाजीव-दुगुणविद्धित-हाणिद्वाणंतराणि योवाणि ॥ २०२॥ कुदो १ पिल्दोवमादो असंखेजाणि वग्गद्वाणाणि हेडा ओसरिय उप्पण्णतादो ।

# एगजीव-दुगुणवाद्दिह-हाणिद्वाणंतरमसंखेज्जगुणं ॥ २०३ ॥

कदो ? असंखेजपिलदोवमपढमवग्गमृलपमाणतादो । कम्मपदेसगुणहाणीदो एसा जीवगुणहाणी किं सरिसा किमसरिसा ति पुच्छिदे एदं ण जाणिजदे । कुदो ? सुत्ताभा-वादो । एवं सेडिपस्वणा समता ।

विशेषके विना पल्योपमके असंख्यातवें भाग प्रमाण है, ऐसा उपदिष्ट है। इस समय इस सत्रके द्वारा उस अध्वानका विशेष बतलाया गया है। 'असंखेज्जाणि पलिदोधम-ध्यामुलाणि ' ऐसा कहनेपर पस्योपमके असंख्यात प्रथम वर्गमूलोंको प्रहण करना चाहिये, क्योंकि, द्वितीयादि वर्गमुलौंका वर्ग करनेपर पत्योपम उत्पन्न नहीं होता है।

नानाजीवदुगुणवृद्धि-हानिस्थानान्तर पत्योपमके वर्गमूलके असंख्यातवें भाग प्रमाण हैं।। २०१।।

यद्यपि पर्योपमके वर्गमूलके असंस्थातमें भाग प्रमाण नानागुणहानिहालाकार्ये होती हैं, ऐसा सामान्य रूपसे कहा गया है, तो भी वे पत्योपमके अर्ध इंछवोंसे स्तोक हैं, ऐसा प्रहण करना चाहिये: क्यांकि, इनकी अन्योन्याभ्यस्त राशि पत्योपमके असंख्यातवें भाग प्रमाण है, ऐसा गुरुका उपदेश है।

नानाजीवदुगुणवृद्धि-हानिस्थानान्तर स्तोक हैं ॥ २०२ ॥

क्योंकि, वे पच्योपमसे असंस्थात वर्गस्थान नीचे हटकर उत्पन्न हुए हैं। एकजीवदुगुणवृद्धि-हानिस्थानान्तर असंख्यातगुणा है ॥ २०३ ॥

क्योंकि, वह पल्पोपमके असंख्यात प्रथम वर्गमूलोंके बराबर है। कर्मप्रदेशोंकी गुणहानिकी अपेक्षा यह जीवगुणहानि क्या सहश है या विसहश है, ऐसा पूछनेपर उसका उत्तर ज्ञात नहीं होता, क्योंकि, उसकी प्ररूपणा करनेवाला कोई सुत्र नहीं है। इस प्रकार श्रेणिप्ररूपणा समाप्त हुई।

१ प्रतिषु 'वग्गेसु ' इति पाठः ।

जवमज्झजीवपमाणेण सञ्चजीवा केविचरेण कालेण अपिहरिजंति ? तिण्णिगुणहाणि-हाणंतरेण । छण्णं जवाणं जीवे अप्पप्पणो जवमज्झजीवपमाणेण कदे किंचूणितिण्णिगुणहाणि-मेत्ता होति । संदिद्वीए सञ्वदव्वमद्वतीसाहियछस्सदमेत्तं ६३८ । किंचूणितिण्णिगुणहाणीओ एदाओ ३१९।३२ । एदाहि सव्वदव्वे भागे हिदे जवमज्झजीवपमाणं होदि ६४ ।

पुणो छण्णं जवाणं जवमज्झस्स हेट्टिमजहण्णद्विदिजीवपमाणेण सव्वजीवा केविचरेण कालेण अवहिरिजंति ? तिण्णिगुणहाणिगुणिदपितदोवमस्स असंखेजदिभागमेत्तेण । तं जहा—जीवजवमज्झस्स हेट्टिमणाणागुणहाणिसलागाओ (२) विरितय बिगुणिय अण्णोण्णब्मत्थे कदे पितदोवमस्स असंखेजदिभागो उप्पजदि (४)। पुणो एदेण किंचृणितसु गुणहाणीसु गुणिदासु पितदोवमस्स असंखेजदिभागमेत्तगुणहाणिपमाणं होदि (३१९।८)। पुणो एदेण सव्वदव्वे भागे हिदे जहण्णद्विदिजीवपमाणं होदि (१६)। पुणो एदं पिरहाणि कादण णेदव्वं जाव पढमगुणहाणिचरिमद्विदिजीवित्त ।

पुणो बिदियगुणहाणिपढमिट्टिदिजीवपमाणेण सन्विट्टिदिजीवा क्षेत्रचिरेण काळेण अविहिरिजंति ? जहण्णद्विदिजीवभागहारादो अद्धमेत्तेण । कुदो ? एगदुगुणविष्ठं चिहिदो त्ति एगस्वं विरित्य बिगुणिय अण्णोण्णन्भत्यं कादृण पुन्वभागहारे ओविट्टिदे तद्खुपत्तीदो

यवमध्यके जीवोंके प्रमाणसे सब जीव कितने कालके द्वारा अपहृत होते हैं ! उक्त प्रमाणसे वे तीन गुणहानिस्थानान्तरकालके द्वारा अपहृत होते हैं । छह यवोंके जीवोंको अपने अपने यवमध्यजीवोंके प्रमाणसे करनेपर वे कुछ कम तीन गुणहानियोंके वरावर होते हैं । संहिष्टमें सब द्रव्यका प्रमाण छह सौ अदृतीस (६३८) है। कुछ कम तीन गुणहानियां ये हैं — के कि कि सब द्रव्यमें भाग देनेपर यवमध्यके जीवोंका प्रमाण होता है — ६३८ के कि कि कि जीवोंके प्रमाणसे सब जीव कितने कालके द्वारा अपहृत होते हैं ! उक्त प्रमाणसे वे तीन गुणहानियोंसे गुणित पर्व्यापमके असंस्थातवें भाग मात्र कालके द्वारा अपहृत होते हैं । यथा जीवयवमध्यके नीवेकी नानागुणहानिश्लाकाओं (२) का विरत्न करके द्विगुणित कर परस्पर गुणित करनेपर पत्थोपमका असंस्थातवें भाग (२०१० ) उत्पन्न होता है । इसके द्वारा कुछ कम तीन गुणहानियोंको गुणित करनेपर पत्थोपमके असंस्थातवें भाग मात्र गुणहानियोंका प्रमाण होता है — के के के के के सब द्वारा के असंस्थातवें भाग मात्र गुणहानियोंका प्रमाण होता है — के के के के के के जाना चाहिये ।

द्वितीय गुणहानिकी प्रथम स्थितिके जीवोंके प्रमाणसे सब स्थितियोंके जीव कितने कालके द्वारा अपद्वत होते हैं? वे उक्त प्रमाण से जघन्य स्थिति सम्बन्धी जीवोंके भागद्वारके अर्ध भाग मात्रसे अपद्वत होते हैं, क्योंकि, एक दुगुणवृद्धि आगे गये हैं, अतः एक अंकका विरलन करके दुगुणा करके परस्पर गुणित करनेपर जो प्राप्त हो उससे पूर्व

३१९।१६। पुणो एदेण सव्वद्वे भागे हिदे चिदियगुणहाणिपढमिट्टिदिजीवपमाणं होदि
३२। पुणो परिहाणि कादृण णेद्वं जाव छण्णं जवाणं सागरोवमसदपुधत्तमेत्तमुविर चिदृष्ण
द्विद्वजवमञ्ज्ञजीवपमाणं पत्तं ति । पुणो तस्स भागहारो किंचुणतिण्णिगुणहाणीयो
३१९। ३२। पुणो एदस्सुविर पक्खेवं कादृण णेद्वं जाव छण्णं जवाणं चिरमिट्टिदिजीव-पमाणं पत्तं ति । पुणो तप्पमाणेण अवहिरिज्ञमाणे पिट्टिवेनमस्स असंखेजदिभागमेत्तगुणहाणिहाणंतरेण कालेण अवहिरिजंति । तं जहा—जवमञ्ज्ञाणमुविरमणाणागुणहाणिसलागाणं
(४) अण्णोण्णन्भत्यरासिणा (१६) तिण्णिगुणहाणीयो गुणिय किंचुणे कदे पिट्टिवेनमस्स असंखेजदिभागमेत्तगुणहाणीयो भागहारो होदि ति (६३८।५)। पुणो एदेण सव्वद्वे भागे हिदे चिरमिट्टिदिजीवपमाणमागच्छिद (५)। एवं भागहारपरूवणा गदा।

छण्णं जवाणं जवमञ्झजीवा सव्वजीवाणं केविडयो मागो ? असंखेबिदिमागो । को पिडिभागो ? किंचूणितिणिगुणहाणीयो । एवं जवमञ्झस्स हेट्टोविर जाणिदृण भागाभाग-परूवणा कायव्वा । भागाभागपरूवणा गदा ।

सन्वत्योवा छण्णं जवाणं चरिमद्विदिजीवा ५ । तेसिं जहण्णद्विदिजीवा असंखेज-गुणा । को गुणगारो १ पिठदोवमस्स असंखेजदिभागो । कुदो १ जवमज्झस्स उवरिम-

छह यवोंके यवमध्यके जीव सब जीवोंके कितनेवें भाग प्रमाण हैं है वे सब जीवोंके भसंख्यात में भाग प्रमाण हैं। प्रतिभाग क्या है है प्रतिभाग कुछ कम तीन गुणहानियां हैं। इसी प्रकार यवमध्यके नीचे व ऊपर भी जानकर भागाभागकी प्रक्रपणा करना चाहिये। भागाभागकी प्रक्रपणा समाप्त हुई।

छद्द यवींकी अन्तिम स्थितिके जीव सबसे स्तोक हैं (५)। उनकी जघन्य स्थितिके जीव उनसे असंक्यातगुणे हैं। गुणकार क्या है? गुणकार पत्योपमका असंक्यातवां भाग जहण्णहिदिजीवसमाणैजीवहिदीदो उवरिमणाणागुणहाणिसलागाओ (२) विरिलय बिगं करिय अण्णोण्णन्भत्यं कादण किंचुणे कहे पिठदोवमस्स असंखेजदिभागमेत्तगुणगाररासिसम्-पत्तीदो १६।५। एदेण चरिमद्विदिजीवे गुणिदे जहण्णद्विदिजीवपमाणं होदि १६। जवमञ्ज्ञजीवा असंखेजगुणा । को गुणगारो ? पिटदोवमस्स असंखेजदिभागो । कदो ? जवमज्झस्स्वरिमजहण्णद्विदिसमाणजीवाणं च हेद्रिम (२) णाणागुणहाणिसलागाओ विरलिय बिगं करिय अण्णोण्णन्भत्यरासिस्स गुणगारभदस्स पलिदोवमस्स असंखेजदिभागमेत्तत्त्व-लंभादों ४। एदेण जहण्णद्विदिजीवे गुणिदे जवमञ्झजीवा होति ६४। केतियास द्विदीसु जनमज्झं ? एक्किस्से चेव । जनमज्झप्पहुढि हेट्टिमजीवा असंखेजगुणा । को गुणगारो ? पलिदोवमस्स असंखेजदिभागो, किंचुणदिवद्वगुणहाणीयो ति उत्तं होदि। ३९।८। एदेण जवमज्झजीवे गुणिदे जवमज्झेण सह हेट्टिमजीवपमाणं होदि ३१२ । जवमज्झस्स उवरिमजीवा विसेसाहिया । गंधिवसेसाहियकारणं उच्चदे । तं जहा-जब-मज्झहेद्विमआयामादो । तत्तो उवरिमदीहपमाणं संखेजगुणं । पुणो जवमज्झस्स हेद्वा है. क्योंकि, उपरिम जघन्य स्थितिके जीवोंके समान जीवस्थितिसे ऊपरकी नानागुणहानिः शलाकाओंका विरलन करके इना कर परस्पर गुणन करनेपर जो प्राप्त हो उसमें कुछ कम करनेपर पल्योपमके असंख्यातवें भाग प्रमाण गुणकार राशि उत्पन्न होती है— र्रं । इससे अन्तिम स्थितिके जीवोंको गुणित करनेपर जघन्य स्थितिके जीवोंका प्रमाण होता है—१६। उनसे यवमध्यके जीव असंख्यातगुणे हैं। गुणकार क्या है ? गुणकार पस्योप-मका असंख्यातवां भाग है, क्योंकि, यवमध्यसे ऊपरकी और जघन्य स्थितिके समान जीवोंके नीचेकी नानागुणद्वानिशलाकाओंका विरलन करके द्विगुणित कर परस्पर गुणा करनेपर जो गुणकारभृत राशि प्राप्त होती है वह पच्योपमके असंख्यातमें भाग प्रमाण पायी जाती हैं - ४। इससे जघन्य स्थितिके जीवोंको गुणित करने र यवमध्यके जीव होते हैं-६४।

शंका-कितनी स्थितियों में यवमध्य होता है ?

समाधान-पक ही स्थितिमें होता है।

यवमध्यसे लेकर नीचेके जीव असंख्यात गुणे हैं। गुणकार क्या है? गुणकार पस्योपमका असंख्यातवां भाग अर्थात् कुछ कम देढ गुणहानियां हैं, यह अभिभाय है—

25। इससे यवमध्यजीवोंको गुणित करनेपर यवमध्यके साथ नीचेके जीवोंका प्रमाण होता है—३१२। यवमध्यसे ऊपरके जीव विशेष अधिक हैं। उनके विशेष अधिक होनेका कारण बतलाते हैं। वह इस प्रकार है—यवमध्यके अधस्तन आयामकी अपेक्षा उससे ऊपरकी दीर्घताका प्रमाण संख्यातगुणा है। यवमध्यके नीचे जितना अध्यान है उतना

१ अ काप्रत्योः '-समासाण-', ताप्रती 'समासाणं 'इति पाठः । २ प्रतिषु 'बीवगुणिदे 'इति पाठः । ३ ताप्रती 'बहण्णिद्विसमएण बीवाणं 'इति पाठः । ४ अ-आ-काप्रतिषु 'मेनुवलंभादो 'इति पाठः । ५ मप्रतिपाठोऽयम् । अ-आ-का-ताप्रतिषु १२ इति पाठः । ६ अप्रती ' बबमज्झेहिष्टमबीवेहि सरिसं होदि आयामादो 'इति पाठः ।

जित्यमद्धाणं तित्यमेत्तमुचिर गंदण द्विदिद्दिणं जीवपमाणं जवमज्झहेिहिमजीवेहि सिरसं होदि । पुणो वि उवित्मिद्विदिदीहिपमाणं संखे अगुणमित्य । तासु द्विदीसु द्विदसव्यजीवा जवमज्झहेिहिमजीवाणमसंखे जिदिभागमेत्ता । तेसिं पमाणमेदं ७८ । पुणो एदिम्म एत्य ३१२ पिक्खते जवमज्झहेिहिमजीवाणमसंखे जिदिभागमेत्तेण उवित्मजीवा अहिया होंति ३९० । सव्यासु द्विदीसु जीवा विसेसाहिया । केत्तियमेत्तेण १ जवमज्झहेिहिमजीवपिक्खत्तमेत्तेण ६३८ । अथवा, पुणरिव अण्णेण पयारेण अप्पाबहुअं भिणस्सामो । तं जहा—सव्वत्योवा छण्णं जवाणं उद्धिस्सयाए द्विदीए जीवा । अप्पप्पणो जहण्णियाए द्विदीए जीवा पुध पुध असंखे अगुणा । अजहण्णं-अणुक्किस्सियासु द्विदीसु जीवा असंखे अगुणा । अचित्मासु द्विदीसु जीवा विसेसाहिया । सव्वासु द्विदीसु जीवा विसेसाहिया । सव्वासु द्विदीसु जीवा विसेसाहिया । एदाओ द्विदीओ णाणोवजोगेण बज्झंति, एदाओ च दंसणोवजोगेण वज्झंति ति जाणावणहमुत्तरसुत्तं भणदि—

## सादस्स असादस्स य बिट्ठाणयम्मि णियमा अणागारपाओग्ग-ट्ठाणाणि ॥ २०४ ॥

अणागारउवजोगपाओग्गहिदिबंधहाणाणि णियमा णिच्छएण सादासादाणं बिहा-

मात्र ऊपर जाकर स्थित स्थितियोंके जीवोंका प्रमाण यवमध्यसे नींचेके जीवोंके समान होता है। फिर भी उपरिम स्थितियोंकी दीर्घताका प्रमाण संख्यातगुणा है। उन स्थितियोंमें स्थित सब जीव यवमध्यके अधस्तन जीवोंके असंख्यातवें भाग मात्र हैं। उनका प्रमाण यह है—७८। इसको इसमें (३१२) मिलानेपर यवमध्यसे नीचेके जीवोंके असंख्यातवें भाग मात्रसे ऊपरके जीव अधिक होते हैं—३१२+७८=३९०। सब स्थितियोंमें जीव विशेष अधिक हैं। कितने मात्रसे अधिक हैं। यवमध्यके नीचेके जीवोंके प्रक्षिप्त मात्रसे वे अधिक हैं—६३८।

अथवा फिरसे भी दूसरे प्रकारसे अन्यबहुत्वको कहते हैं। वह इस प्रकार है— छह यवोंकी उत्हार स्थितिमें जीव सबसे स्तोक हैं। अपनी अपनी ज्ञवन्य स्थितिमें पृथक् पृथक् असंख्यातगुणे हैं। अज्ञवन्य अनुत्हार स्थितियोंमें जीव असंख्यातगुणे हैं। प्रथम स्थितियोंमें जीव विशेष अधिक हैं। अचरम स्थितियोंमें जीव विशेष अधिक हैं। सब स्थितियोंमें जीव विशेष अधिक हैं। ये स्थितियाँ हानोगयोगसे बँधती हैं और ये स्थितियों दर्शनोपयोगसे बंधती हैं, यह बतलानेके लिये आगोका सूत्र कहते हैं—

साता व असाता वेदनीयके द्विस्थानिक अनुभागमें निश्चयसे अनाकार उपयोग योग्य स्थान होते हैं॥ २०४॥

अनाकार उपयोग योग्य स्थितिबन्धस्थान नियम अर्थात् निश्चयसे साता व असाता

र प्रतिषु ' अबङ्ण्णा—' इति पाठः । २ अणगारप्यात्रमा बिङ्गणगयात दुविङ्पगद्धीणं । सागारा सन्वत्य वि...॥ क.प्र. १,९६.।

णियम्मि अणुभागे बज्झमाणे होति, ण अण्णत्यः दंसणोवजोगकाले अइसंकिलेसिवसोहीण-मभावादो । को दंसणोवजोगो णाम ? अंतरंगउवजोगो । कुदो ? आगारो णाम कम्म-कत्तारभावो, तेण विणा जा उवल्रुद्धी सो अणागारउवजोगो । अंतरंगउवजोगे विकम्म-कत्तारभावो अत्यि ति णासंकणिजं, तत्य कत्तारादो दव्व-खेतेहि फर्ट्टकम्माभावादो । एवं संते सुद-मणपज्जवणाणाणं पि दंसणोवजोगपुरंगमत्ते पसजदि ति उत्ते, ण, मदिणाण-पुरंगमाणं तेसि दोण्णं पि दंसणोवजोगपुरंगमत्तविरोहादो । तदो बज्झत्यगहणसंते विसिद्धसगसस्वसंवयणं दंसणमिदि सिद्धं। ण च बज्झत्यगहणुम्मुहावत्या चेव दंसणं, किंतु बज्झत्यगगहणुवसंहरणपढमसमयप्पहुडि जाव बज्झत्यअग्गहणचरिमसमञ्जो ति दंसणुव-जोगो ति चेत्तव्वं, अण्णहा दंसण-णाणोवजोगवदिरित्तस्म वि जीवस्स अत्यित्तप्संगादो ।

#### सागारपाओग्गट्ठाणाणि सव्वत्थ ॥ २०५ ॥

वैदनीयके द्विस्थानिक अनुभागका बन्ध होनेपर होते हैं, अन्यत्र नहीं होते; क्योंकि, दर्शनोपयोगके समयमें अतिहाय संक्लेश और विश्वद्विका अभाव होता है।

शंका-दर्शनोपयोग किसे कहते हैं ?

समाधान—अन्तरंग उपयोगको दर्शनोपयोग कहते हैं। कारण यह कि आकारका अर्थ कर्मकर्तृत्व है, उसके विना जो अर्थोपलब्धि होती है उसे अनाकार उपयोग कहा जाता है।

अन्तरंग उपयोगमें भी कर्मकर्तृत्व होता है, ऐसी आशंका नहीं करना चाहिये; क्योंकि, उसमें कर्ताकी अपेक्षा द्रव्य व क्षेत्रसे स्पष्ट कर्मका अभाव है।

शंका—ऐसा होनेपर श्रुतझान और मनःपर्यय झानके भी दर्शनोपयोगपूर्वक होनेका प्रसंग आवेगा ?

समाधान—नहीं आवेगा, क्योंकि, वे दोनों ज्ञान मितज्ञानपूर्वक होते हैं, अतः उनके दर्शनोपयोगपूर्वक होनेमें विरोध है। इस कारण बाह्य अर्थका प्रहण होनेपर जो विशिष्ट आत्मस्वरूपका वेदन होता है वह दर्शन है, यह सिद्ध होता है।

बाह्य अर्थके ग्रहणके उन्मुख होने रूप जो अवस्था होती है वही दर्शन हो, ऐसी बात भी नहीं है; किन्तु बाह्यार्थप्रहणके उपसंहारके प्रथम समयसे लेकर बाह्यार्थके अग्रहणके अन्तिम समय तक दर्शनोपयोग होता है, ऐसा ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि, इसके विना दर्शन व हानोपयोगसे मिन्न भी जीवके अस्तित्वका प्रसंग आता है।

साकार उपयोगके योग्य स्थान सर्वत्र बँधते हैं ॥ २०५ ॥

१ ताप्रती 'णाम १ अंतरीयकोगो अंतरंगडवकोगो ' इति पाटः । २ अप्रती 'जाडवाडवळकी ' इति पाटः । ३ ताप्रतो 'अंतरंगडवकागो ' इति पाठः । ४ मर्प्रतिपाठोऽयम् । अ-आ-काप्रतिषु 'कृष्टि ', ताप्रती 'फड्ड (१)' इति पाठः । ५ मप्रतिपाठोऽयम् । अ-आ-का-ताप्रतिषु 'कुदो ' इति पाठः ।

सागारो णाणोवजोगो, तत्य कम्म-कतारभावसंभवादो । तस्स सागारस्स पाओग्गाणि हिदिबंधहाणाणि सन्वत्य अत्य । भावत्यो—जाणि हिदिबंधहाणाणि दंसणोवजोगेण सह बज्झंति ताणि णाणोवजोगेण वि बज्झंति । जाणि दंसणोवजोगेण ण बज्झंति हिदिबंधहाणाणि ताणिं वि णाणोवजोगेण बज्झंति ति उत्तं होदि । एदेसिं छण्णं जवाणं हेहिम-उवरिमभागाणं योवबहुत्तजाणावणहमणागारैपाओग्गहाणाणं पमाणजाणावणहं च उवरिक्षमप्पाबहुगसुत्तमागदं—

#### सादस्स चउट्ठाणिर्यंजवमज्झस्स हेट्टदो ट्ठाणाणि थोवाणि ॥ २०६ ॥

कुदो ? सागरोवमसदपुधत्तपमाणतादो ।

## उवरि संखेज्जगुणाणि ॥ २०७॥

जवमज्झादो उविरमिट्टिदिबंधट्टाणाणि संखेजगुणाणि । किं कारणं ? अइविसुद्ध-द्विदीहिंतो मंदविसुद्धिदीणं बहुत्ताविरोहादो ।

साकारसे अभिषाय क्षानोपयोगका है, क्योंकि, उसमें कर्स और कर्तत्यकी सम्भावना है। उक्त साकार उपयोगके योग्य स्थितिबन्धस्थान सर्वत्र होते हैं। भावार्थ—जो स्थिति-क्यास्थान दर्शनोपयोगके साथ बँधते हैं वे क्षानोपयोगके साथ भी बँधते हैं। जो स्थितिबन्धस्थान दर्शनोपयोगके साथ बँधते हैं। जो स्थितिबन्धस्थान दर्शनोपयोगके साथ नहीं बंधते हैं वे भी क्षानोपयोगके साथ बँधते हैं, यह उसका अभिप्राय है।

इन छह यवोंके अधस्तन और उपरिम भागोंके अस्पबहुत्वको बतलानेके लिये तथा अनाकार उपयोगके योग्य स्थानोंके प्रमाणको भी बतलानेके लिये आरोका अस्पबहुत्वस्त्र माप्त होता है—

साता वेदनीयके चतुःस्थानिक यवमध्यके नीचेके स्थान स्तोक हैं ॥ २०६ ॥ कारण कि वे शतपृथक्त्व सागरोपम प्रमाण हैं । उपिम स्थान उनसे संख्यातगणे हैं ॥ २०७ ॥

यवमध्यसे ऊपरके स्थितिबन्धस्थान संक्यातगुणे हैं, क्योंकि, अति विशुद्ध

१ तापती 'आणि दंसणीयजोगेण ण नज्यंति ' इत्येतावानयं पाठस्तुटितोऽस्ति । २ मप्रतिपाठोऽयम् । स-सा-काप्रतिषु 'तिण्णि ' इति पाठः । ३ प्रतिषु 'अणगार ' इति पाठः (काप्रती श्रुटितोऽत्र पाठः ) । ४ ताप्रती 'चउद्वाणिया जव—' इति पाठः । ५...हिट्टा थोवाणि जवमज्या ॥ ठाणाणि चउद्वाणा संखेज्ज-गुणाणि उवरिमेवन्ति (एवं ) । तिद्वाणे निद्वाणे सुभाणि एगंतमीसाणि ॥ उवरि मिस्साणि जहज्ञगो सुभाणं तस्तो वितेसहिन्यो । होइ सुभाण सहण्यो संखेज्जगुणाणि ठाणाणि ॥ निद्वाणे जवमज्या हेद्वा एगंत मीसगाणुवरि । एवं ति-चउद्वाणे जवमज्याओ य बायिठाई ॥ अंतोकोहाकोही सुभविद्वाण जवमज्याओ उवरि । एगंतगा विसिद्धा सुभविद्वा हायद्विद्वजेहा ॥ क. प्र. १,९६—१००, परावर्तमानग्रुभप्रकृतीनां चतुःस्थानकरस्वयमध्यादयः स्थितिस्थानानि सर्वस्तोकानि (म. टी. १,९६) । ६ तेम्यअदुःस्थान-इरस्यवमध्यादयः स्थितिस्थानानि संखेयगुणानि (२) । क. प्र. (म. टी. ) १,९७. ।

## सादस्स तिट्ठाणियजवमज्झस्स हेट्टदो ट्ठाणाणि संखेज्ज-गुणाणि'॥ २०८॥

कुदो ? चउद्वाणियअणुभागबंधपाओगगअञ्ज्ञवसाणेहिंतो सादितद्वाणियजवमज्ज्ञहेद्वि-मअणुभागबंधपाओगगअञ्ज्ञवसाणाणमसुहत्तदंसणादो ।

## उवरि संखेजजगुणाणि ॥ २०९ ॥

कुदो ? सादितद्वाणियजवमज्झहेद्विमअज्झवसाणेहिंतो उविरमअञ्झवसाणाणमसुहत्त-दंसणादो । मंदिवसोहीहि परिणममाणा जीवा बहुगा होति, तासि पाओग्गद्विदीयो वि बहुगीयो ति उत्तं होदि । कुदो ? जं तेणै वि मंदिवसोहीणमुप्पतीदो ।

## सादस्स बिट्ठाणियजवमज्झस्स हेट्टदो एयंतसागारॅपाओग्ग-द्वाणाणि संस्रोज्जगुणाणि ॥ २१०॥

कुदो ? सादतिहाणियजवमज्झस्स उवरिमहिदिसंकिलेसादो सादविहाणियजब-

स्थितियोंकी अपेक्षा मन्द विशुद्ध स्थितियोंके बहुत होनेमें कोई विरोध नहीं है।

साता वेदनीयके त्रिस्थानिक यवमध्यके नीचेके स्थान उनसे असंख्यातगुणे हैं ॥२०८॥ कारण यह कि चतुःस्थानिक अनुभागबन्धके योग्य परिणामोंकी अपेक्षा साताके त्रिस्थानिक यवमध्यके नीचेके अनुभागबन्धके योग्य परिणाम अद्युभ देखे जाते हैं।

यवमध्यसे ऊपरके स्थितिबन्धस्थान संख्यातगुणे हैं ॥ २०९ ॥

कारण कि साताके त्रिस्थानिक यवमध्यके अधस्तन परिणामोंकी अपेक्षा उपरिम परिणाम अशुभ देखे जाते हैं। मन्द विशुद्धियों रूप परिणमन करनेवाले जीव बहुत हैं तथा उनके योग्य स्थितियां भी बहुत हैं, यह अभिश्राय है। इसका कारण यह है कि उससे भी मन्द विशुद्धियां उत्पन्न होती हैं।

साता वेदनीयके द्विस्थानिक यवमध्यके नीचेके एकान्ततः साकार उपयोगके योग्य स्थान संख्यातगणे हैं ॥ २१० ॥

इसका कारण यह है कि साता वेदनीयके त्रिस्थानिक यथमध्यके ऊपरके स्थितिबन्धः

१ अ-आ-काप्रतिषु 'असंखेज्जगुणाणि ' इति पाटः । २ तेम्योऽपि त्रिस्थानकरसयवमध्यस्योपरि स्थितिस्थानानि संख्येयगुणानि ४ । क. प्र. (म. टी.) १,९७ । तेम्योऽपि परावर्तमानग्रुभप्रकृतीनां त्रिस्थानकरसयवध्यादधः स्थितिस्थानानि संख्येयगुणाणि ३ । क. प्र. (म. टी.) १,९७ । ३ अ-आ-का-फातिषु 'जुत्तेण ' इति पाठः । ४ अप्रतौ 'सायर ', आ-काप्रत्योः 'सागर ' इति पाठः । ५ तेम्योऽपि परावर्तमानग्रुभप्रकृतीनां द्विस्थानकरसयवमध्यादधः स्थितिस्थानानि एकान्तसाकारोपयोगयोग्यानि संख्येय-गुणानि । क. प्र. (म. टी.) १,९७.।

मज्यस्य हेट्टिमहिदिषंधहाणाणं सागारोवजोगेणेव बज्यमाणाणं संकिलेसस्स असुहत्तदंस-णादो । दीसइ च सुहवजादिपाओग्गहाणेहिंतो असुहपत्थरादिपाओग्गहाणाणमङ्बहुत्तं ।

#### मिस्सयाणि संखेज्जगुणाणि ॥ २११ ॥

सागार-अणागार उवजोगाणं जाणि पाओग्गाणि सादबेद्वाणियजवमज्झादो हेद्विमाणि हिदिबंधद्वाणाणि ताणि संखेजगुणाणि । कुदो ? हेद्विमअज्झवसाणेहिंतो एदेसिमज्झव-साणाणं असुहत्तुवलंभादो । मोक्खकारणादो संसारकारणेण बहुएण होदव्वं, अण्णहा देव-मणुस्सोहिंतो तिरिक्खाणमणंतगुणत्ताणुववत्तीदो ।

सादस्स चेव<sup>\*</sup> बिट्ठाणियजवमज्झस्स उवरि मिस्सयाणि संस्रेज्जगुणाणि<sup>\*</sup> ॥ २१२ ॥

कारणं हेट्टिमअज्ज्ञवसाणेहिंतो उवरिमअज्ज्ञवसाणाणं सुट्ठु असुहत्तं ।

## असादस्स बिट्ठाणियजवमज्झस्स हेट्टदो एयंतसायारपाओग्ग-ट्टाणाणि संखेज्जगुणाणि ॥ २१३ ॥

स्थानों के संक्लेशकी अपेक्षा साता वेदनीयके द्विस्थानिक यवमध्यके नीचे के साकार उपयोगसे बंधनेवाले स्थितिबन्धस्थानोंका संक्लेशन अद्युभ देखा जाता है। वज्र आदिके योग्य ग्रुभ स्थानोंकी अपेक्षा अद्युभ पत्थर आदिके योग्य स्थान अत्यन्त बहुत देखे भी आते हैं।

मिश्र स्थितिबन्धस्थान संख्यातगुणे हैं ॥ २११ ॥

साकार व अनाकार उपयोगके योग्य जो साता वेदनीयके द्विस्थानिक यवमध्यके नीचके स्थितिबन्धस्थान हैं वे संख्यातगुणे हैं, क्योंकि नीचके अध्यवसानोंकी अपेक्षा ये अध्यवसान अग्रुभ देखे जाते हैं। मोक्षके कारणकी अपेक्षा संसारका कारण बहुत होना चाहिये, क्योंकि, अन्यथा देख और मनुष्योंकी अपेक्षा तिर्यचौंका अनन्तगुणत्व बन नहीं सकता।

साताके ही द्विस्थानिक यवमध्यके उत्पर मिश्र स्थितिबन्धस्थान संख्यातगुणे हैं।।२१२।। इसका कारण अवस्तन अध्यवसानोंकी अपेक्षा उपरिम्न अध्यवसानोंका अत्यन्त होना है।

असाताके द्विस्थानिक यवमध्यके नीचे एकान्ततः साकार उपयोगके योग्य स्थान संख्यातगुणे हैं ॥ २१३ ॥

१ ताप्रती ' वज्जदि ' इति पाठः । २ तेभ्योपि द्विस्थानकरसयवमध्यादघः पाश्चात्येभ्य ऊर्ध्वे दिधतिस्थानानि मिश्राणि धाकारानाकारोपयोगयोग्यानि संख्येयगुणानि ६ । क. प्र. ( म. टी. ) १,९७. । ३ अप्रती ' सादस्सेव ' इति पाठः । ४ तेभ्योऽपि द्विस्थानकरसयवमध्यस्योपरि मिश्राणि स्थिति-स्थानानि संख्येयगुणानि ७ । क. प्र. १,९८. । ५ ताप्रती ' असंखेजजगुणानि इति पाठः । ततोऽप्यग्रुभ-परावर्तमानप्रकृतीनामेव द्विस्थानकरसयवमध्यादघ एकान्तसाकारोपबोगबोग्यानि स्थितिस्थानानि संख्येयगुणानि १० । क. प्र. ( म. टी. ) १,९९ ।

कुदो १ सादिबद्वाणियजनमञ्ज्ञस्स उनिर सागाराणागारपाओग्गद्विदिषंधज्ज्ञनसाणे-हिंतो असादिबद्वाणियजनमञ्ज्ञस्स हेद्विमएयंतसागारपाओग्गद्विदिषंधज्ज्ञनसाणहाणाण-मसुहतुनलंभादो ।

मिस्सयाणि संखेज्जगुणाणि ॥ २१४ ॥ कारणं सगमं ।

## असादस्स चेव बिट्ठाणियजवमज्झस्युविर मिस्सयाणि संखेजज-गुणाणि ॥ २१५ ॥

एदेसिं द्विदियंग्रहाणाणं संखेजगुणत्तस्स कारणं पुल्वं परूविदिमिदि णेह परूविज्ञदे । सादस्स सागाराणागारपाओग्गद्विदिबंधद्वाणपहुडिबिहाण-तिहाण-चउहाणपाओग्गदि-हेहिमासेसिहिदीहिंतो संखेजगुणमद्धाणमुविर गंतण असादस्स बिहाणजवमञ्झस्स सागार-अणागारपाओग्गहाणाणि होति । कुदो ? पयडिविसेसेण तदो संखेजगुणं गंतूण तदुप्पतिविरोहाभावादो ।

# एयंतसागारपाओग्गद्वाणाणि संखेज्जगुणाणि ॥ २१६॥ कारणं सुगमं।

इसका कारण यह है कि साना के द्विस्थानिक यवमध्यके उत्परके साकार व अनाकार उपयोगके योग्य स्थितिबन्धाध्यवसानोंकी अपेक्षा असाताके द्विस्थानिक यवमध्यके नी के सर्वथा साकार उपयोगके योग्य स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान अञ्चन पाये जाते हैं।

मिश्र स्थितिबन्धस्थान संख्यातगुणे हैं ॥ २१४ ॥

इसका कारण सुगम है।

ऊपर मिश्र स्थितिवन्धस्थान संख्यातगुणे हैं ॥ २१५ ॥

इन स्थितिबन्धस्थानों के संख्यातगुणे होनेका जो कारण है उसकी प्ररूपणा पहिले की जा चुकी है, अतः वह यहां फिरसे नहीं की जा रही है। साता बेदनीय के साकार और अनाकार उपयोगके योग्य स्थितिबन्धस्थानोंको लेकर दिस्य न दिस्थान एवं चतुस्थान योग्य इत्यादि नीचेकी समस्त स्थितियोंसे संख्यातगुणे अध्वान आणे जावर असाताबेदनीयके दिस्थान यवमध्यके साकार व अनाकार उपयोग योग्य स्थान दोते हैं, क्योंकि, प्रस्तिविदेशके कारण उनसे संख्यातगुणे स्थान आगे जाकर उनके उत्पन्न होनेमें कोई विरोध नहीं है।

एकान्ततः साकार उपयोगके योग्य स्थान संख्यातगुणे हैं ॥ २१६ ॥ इसका कारण सुगम है।

१ ततस्तासामेव परावर्तमानाशुभप्रकृतीनां हिस्थानकरस्वयमध्यादधः पाम्नास्येभ्य ऊर्ध्व मिश्राणि स्थितिस्थानानि संस्थेयगुणाणि ११। क. प्र. ( म. टी. ) १,९९.। २ तेभ्योऽपि तासामेवाशुभपरावर्तमान-प्रकृतीनां द्विस्थानकरस्वयमध्यादुपरि स्थितिस्थानानि मिश्राणि संस्थेयगुणानि १२। क. प्र. (म. टी.) १,९९. ३ तेभ्योऽप्युपरि एकान्तमाकारोपयोगयोग्यानि स्थितिस्थानानि संस्थेयगुणानि १३। क.प्र. (म.टी.) १,९९. ।

## असादस्स तिट्ठाणियजवमज्झस्स हेट्टदो ट्ठाणाणि संखेज-गुणाणि ।। २१७॥

कुदो ? हेट्टिमसंकिलेसेहिंतो एदेसिं संकिलेसाणमसुहत्तदंसणादो ।

उवरि संखेज्जगुणाणि ॥ २१८ ॥

कारणं सुगमं।

असादस्स चउद्घाणियजवमञ्झस्स हेट्टदो द्वाणाणि संस्रेज्जः गुणाणि ॥ २१९॥

कारणं सुगमं।

#### सादस्स जहण्णओ द्विदिबंधो संखेज्जगुणों ॥ २२० ॥

कुदो ? असादस्स चउद्वाणियजवमज्झस्स हेट्टिमट्टिदिबंध्टाणाणि सागरोवमसदपुध-तमत्ताणि । सादस्स जहण्णओ द्विदिबंधो पुण अंतोकोडाकोद्धिमावाधृणा । तेण असादस्स चउट्टाणियजवमज्झहेट्टिमट्टाणहिंतो सादस्स जहण्णआं द्विदिबंधो संख्जगुणो जादो ।

#### जद्विदिबंधो विसेसाहिओ ॥ २२१ ॥

असाता वेदनीयके त्रिस्थानिक यवमध्यके नीचेके स्थान संख्यातगुण हैं ॥ २१७ ॥ कारण यह कि नीचेके संक्लेश परिणामोंकी अपेक्षा ये संक्लेश परिणाम अशुभ देखे जाते हैं।

उसके ऊपरके स्थितिबन्धस्थान संख्यातगुणे हैं ॥ २१८ ॥ **इसका कारण सुगम है** ।

असाता वेदनीयके चतुःस्थानिक यवमध्यके नीचेके स्थान संख्यातगुणे हैं ॥ २१९ ॥ इसका कारण सुगम है ।

सातावेदनीयका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है ॥ २२० ॥

कारण कि असाता वेदनीयके चतुःस्थानिक यवमध्यके नीचेके स्थितिबन्धस्थान शतपृथक्त सागरोपम प्रमाण हैं। परन्तु सातावेदनीयका जवन्य स्थितिबन्ध आबाधासे हीन अन्तःकोड़ाकोड़ि सागरोपम प्रमाण है। इसीलिये असाताके चतुस्थानिक यवमध्यके नीचेके स्थानोंकी अपेक्षा साता वेदनीयका जवन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा हो जाता है।

ज-स्थितिबन्ध उससे विशेष अधिक है ॥ २२१ ॥

१ तेभ्योऽपि तासामेव परावर्तमानाञ्चभप्रकृतीन। त्रिस्थानकरसयवमध्यादधः स्थितिस्थानानि संख्येयगुणानि १४। क. प्र. (म. टी.) १,९९.। २ तेभ्योऽपि तासामेव परावर्तमानाञ्चभप्रकृतीनां त्रिस्थानकरसयवमध्यस्योपि स्थितिस्थानानि संख्येयगुणानि १५। क. प्र. (म. टी.) १,९९.। ३ तेभ्योऽप्यग्चभप्रावर्तमानप्रकृतीनामेव चतुःस्थानकरसयवमध्यादधःस्थितिस्थानानि संख्येयगुणानि १६। क. प्र. (म. टी.) १,९९. ४ तेभ्योऽपि शुमानां परावर्तमानप्रकृतीनां जधन्यः स्थितिबन्धः संख्येयगुणः ८। क. प्र. (म. टी.) १,९८.

जद्विदिबंधो णाम आबाहाण महिदजहण्णद्विदिबंधो, पहाणीकयकालतादो । जहण्ण-बंधो णाम आबाधणजहण्णवंधो, पहाणीकयणिसेगद्विदित्तादो । तेण जहण्णद्विदिबंधादो जद्विदिबंधो विसेसाहिओ । केत्तियमेत्तेण ? सगअंतोमुहुत्तजहण्णाबाहामेत्तेण ।

असादस्स जहण्णओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ ॥ २२२॥ केतियमेत्तेण १ संखेबमागरोवममेत्तेण ।

जिट्टेदिबंधों विसेसाहिओ ॥ २२३ ॥

केत्तियमेत्तेण ? जहण्णाबाहामेत्तेण।

जत्तो उक्कस्सयं दाहं गच्छदि सा ट्विदी संखेज्जयणौ ॥२२४॥

दाहो णाम संकिलेमो । कुदो ? इह-परभवसंतावकारणतादो । उक्कस्सदाहो णाम उक्कस्सिट्टिदिबंधकारणउक्कस्ससंकिलेसो । जिम्से ट्विटीए ठाइइण उक्कम्समंकिलेसं गंठण उक्कस्मिट्टिदिं बंधिद मा ट्विटी संखेबगुणा त्ति उत्तं होदि ।

#### अंतोकोडाकोडी संखेज्जगुणाँ ॥ २२५ ॥

भाषाधासे सहित जघन्य स्थितिबन्धको ज-स्थितिबन्ध कहा जाता है, क्योंकि, वहां कालकी प्रधानता है। आषाधासे हीन जबन्य स्थितिबन्ध जघन्य बन्ध कहलाता है, क्योंकि, उसमें निषेकस्थितिकी प्रधानता है। स्तीलिये जघन्य स्थितिबन्धसे ज-स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। किनने मात्रसे वह अधिक है? वह अपनी अन्तर्मृहतं मात्र जघन्य वावाधाके प्रमाणसे अधिक है।

असातावेदनीयका जघन्य म्थितिबन्ध विशेष अधिक है। २२२॥ वह कितने मात्रसे अधिक है। वह संख्यात सागरोपम मात्रसे अधिक है। ज-स्थितिबन्य विशेष अधिक है। २२३॥

कितने मात्रसे अधिक है ? वह जघन्य आबाघा मात्रसे अधिक है।

जिसके कारण प्राणी उत्कृष्ट दाहको प्राप्त होता है वह स्थिति संख्यातगुणी है॥२२४॥ दाहका अर्थ संक्छेदा है, क्योंकि, वह इस भव और पर भवमें सन्तापका कारण है। उत्कृष्ट दाहका अर्थ उत्कृष्ट स्थितिबन्धका कारणभूत उत्कृष्ट संक्छेदा है। जिस स्थितिमें स्थित होकर उत्कृष्ट संक्छेदाको प्राप्त हो जीव उत्कृष्ट स्थितिको बांधता है वह स्थिति संक्यातगुणी है, यह अभिप्राय है।

अन्तःकोड़ाकोड़िका प्रमाण संख्यातगुणा है ॥ २२५ ॥

१ ततोऽप्यशुभपरावर्तमानप्रकृतीनां जघन्यः स्थितिक्ष्यः विशेषाधिकः ९। क. प्र. (म. टी.) १,९८.। २ अ-आ-कापतिषु 'जहण्णद्विदिक्ष्मो 'इति पाठः। ३ तेन्योऽपि यवमध्यादुर्पार हायस्थिति-संस्थेयगुणः १७। यतः स्थितिस्थानादपवर्तनाकरणवशेनोत्कृष्टां स्थिति याति तावती स्थितर्हायस्थितिः स्थित्यगुणः १७। यतः (म. टी.) १,९९. ४ ताप्रती 'उक्कस्सिट्टरी' इति पाठः। ५ ततोऽपि मागरोपमाणामम्तःकोटाकोटी संस्थेयगुणा १८। क. प्र. (म. टी.) १,१००।

पुत्रिक्षहिदी अंतोकोडाकोडिमेत्ता, एसा वि हिदी अंतोकोडाकोडिमेत्ता चेव। किंतु एसा णिन्वियप्पा, तेण संखेजगुणा ति मणिदा।

सादस्स बिट्ठाणियजवमज्झस्स उवरि एयंतसागारपाओ-ग्गद्वाणाणि संखेज्जगुणाणि ॥ २२६॥

कुदो ? अंतोकोडाकोडीए ऊणपण्णारससागरोवमकोडाकोडिपमाणत्तादो ।

सादस्स उक्करसओं द्विदिबंधों विसेसाहिओं ।। २२७॥

केतियमेत्तेण ? सादअणागारपाओग्गद्वाणप्पहुडि हेद्विमआबाधृणअंतोकोडाकोडि-णिसेयद्विदिमेत्तेण ।

जद्विदिवंधो विसेसाहियो ॥ २२८ ॥ केतियमेतेण ? सगआवाधामेतेण । दाहद्विदी विसेसाहियाँ ॥ २२९ ॥

पूर्वीक्त स्थितिका प्रमाण अन्तःकोडाकोडि मात्र है, यह स्थिति भी अन्तःकोड़ाकोड़ि प्रमाग ही है। किन्तु यह स्थिति निर्धिकस्प है, इसीलिये संख्यातगुणी कही गई है।

साता वेदनीयके द्विस्थानिक यवमध्यके ऊपरके एकान्ततः साकार उपयोगके योग्य स्थान संख्यातगुणे हैं ॥ २२६॥

क्योंकि, वे अन्तःकोड़ाकोड़िसे हीन पन्द्रह कोड़ाकोड़ि सागरीपम प्रमाण हैं।

साता वेदनीयका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है ॥ २२७ ॥

वहं कितने मात्रसे अधिक हैं ? साताके अनाकार उपयोगके योग्य स्थानों को लेकर नीचे आवाधासे रहित अन्तःकोड़ाकोड़ि सागरोपम निषेकिस्थितियोंके प्रमाणसे वह अधिक हैं।

ज-स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। २२८।।
कितने मात्रसे वह अधिक है। वह अपनी आबाधाके प्रमाणसे अधिक है।
दाहस्थिति विशेष अधिक है।। २२९।।

१ अ-आ-काप्रतिषु 'एसा दि हिदि ' इति पाठः । २ ततोऽपि परावर्तमान शुप्रप्रकृतीनां दिस्यान-करसयवमध्यस्योपि यानि मिश्राणि रियतिस्थानानि तेष प्रार्थेकान्तसाकारोपयोगयोग्यानि स्थितिस्थानानि सक्ष्येयगुणानि १९ । क. प्र. ( म. टी. ) १,१००, ३ अ-आ-काप्रतिषु ' उक्कस्सहिदिवन्घो ' इति पाठः । ४ तेभ्योऽपि परावर्तमानशुप्रप्रकृतीनामुत्कृष्टः स्थितिवन्धो विशेषाधिकः २०। क. प्र. ( म. टी. ) १,१००, । ५ मप्रतिपाठोऽयम् । अ-आ-का-ताप्रतिषु ' मेत्तो ' इति पाठः । ६ अ-आ-काप्रतिषु ' चहण्णहिदिवन्धो ' इति पाठः । ७ ततोऽष्यश्चम-(१) परावर्तमानशुप्रप्रकृतीनां बद्धा डायस्थितिर्वशेषा-षिका २१। यतः स्थितिस्थानात् मांद्रकष्ठित्यायेन हाथां फालां दत्वा या या स्थितिर्वश्चते ततः प्रश्वति दाहो उक्कस्सिट्टिदिपाओग्गसंकिलेसो तस्स दाहस्स कारणभूदिट्टिदौ दाहिहिदी णाम, कारणे कज्जुवयारादो । तत्थ जहण्णदाहिटिदिप्पहुिंड जाव उक्कस्सदाहिट्टिदि ति एदासिं सन्वासिं जादिदुवारेण एयत्तमावण्णाणं दाहिट्टिदि ति सण्णा । सा पण्णारससागरोवम-कोडाकोडीयो पेविखदृण विसेसाहिया, किंचणतीससागरोवमकोडाकोडिपमाणतादो ।

असादस्स चउट्टाणियजवमज्झस्स उवरिमट्टाणाणि विमेसाहि-याणि ॥ २३०॥

केतियमेत्तेण ? असादचउद्घाणियजवमज्झादा उवरिमजहण्णदाहद्विदी हेट्टिम-अंतोकोडाकोडिसागरोवममेत्तेण ।

असादस्स उक्कस्सिडिदिबंधो विसेसाहिओं ॥ २३१॥

केत्तियमेत्तेण ? अंतोकोडाकोडीए।

जद्विदिबंधो विसेसाहिओ ॥ २३२ ॥

केतियभेत्रेण ? तिणिवाससहस्समेत्रेण ।

एदेण अटुपदेण सन्वत्थोवा सादस्स चउट्ठाणबंधा जीवा ॥२३३॥

वाहका अर्थ उत्हृष्ट स्थितिक योग्य संक्रेश है। उस दाहकी कारणभूत स्थिति कारणमें कार्का उपचार करनेसे दाहस्थिति कही जाती है। उसमें जवन्य दाहस्थितिसे लेकर उत्हृष्ट दाहस्थितिपर्यन्त जातिके द्वारा एकताको प्रत हुई इन सब स्थितियोंकी दाहस्थिति संक्षा है। वह पन्द्रह कोड़ाकाड़ि सागरोपमोंकी अपेक्षा विशव अधिक है, क्योंकि, वह कुछ कम तीस कोड़ाकोड़ि सागरोपम प्रमाण है।

असाता वेदनीयके चतुःस्थानिक यवमध्यके ऊपरके स्थान विशेष अधिक हैं ॥२३०॥ वे कितने मात्रसे अधिक हैं ? असाता वेदनीयके चतुस्थानिक यवमध्यके ऊपरकी जचन्य वाहस्थितिसे नीवेके अन्तः को हाकोड़ि सागरीयम मात्रसे अधिक हैं।

असाता वेदनीयका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है ॥ २३१ ॥

वह कितने मात्रसे अधिक है ? वह अन्तःकोड़ाकोड़ि सागरोपम मात्रसे अधिक है। ज-स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। २३२॥

वह कितने मात्रसे अधिक है ? वह तीन हजार वर्ष मात्रसे अधिक है । इस अर्थपदसे सातावेदनीयके चतुःस्थानबन्धक जीव सत्रसे स्तोक हैं ॥ २३३ ॥

तदन्ता तावती स्थितिर्वद्वा डायस्थितिरिहोच्यते । सा चोस्कर्षतोऽन्तःसागरोपमकोटिकोटयूना सकलकसंस्थिति-प्रमाणा वेदितव्या । तथाहि—अन्तःसागरोपमकोटिकोटिप्रमाणं स्थितिवन्धं कृत्वा पर्याससंशिपचेन्द्रिय उत्कृष्टा स्थिति बन्नातीति, नान्यथा। क. प्र. ( म. टी. ) १,१०००

१ तत्मेऽपि परावर्तमानाशुमप्रकृतीनामुत्कृष्टः स्थितिबन्धो विशेषाधिक इति २२ । क. प्र. ( म. टी. ) १,१००. २ सस्वेजगुणा जीवा कमसो एएसु तृषिइपगईण । असुमाणं तिहाणे सन्त्रवरि विसेखभो असिका । ण्दमत्थमाहारं काऊण छण्णं जवाणं जीवाणमपाबहुगं भणिस्सामो । तम्हि भण्णमाणे मादस्स चउद्वाणवंथा जीवा थोवा । कुदो ? थोवद्धाणतादो ।

#### तिट्ठाणबंशा जीवा संखेज्जगुणा ॥ २३४ ॥

कुदो ? सादचउडाणाणुभागबंधपाओग्गडिदीहिंतो तिहाणाणुभागबंधपाओग्गडिदि-विसेसाणं संखेजगुणतुवलंभादो ।

# बिट्ठाणबंधा जीवा संखेज्जगुणा ॥ २३५ ॥

कुदो ? सादावेदणीयतिहाणाणुभागबंधपाओग्गहिदिविसेसेहिंतो तस्सेव बिहाणाणु-भागबंधपाओग्गहिदिविसेसाणं संखेजगुणतुवलंभादो ।

## असादस्स बिद्वाणबंधा जीवा संखेजगुणौ २३६ ॥

सादावेदणीयविद्वाणाणुँमागबंधपाओग्गहिदिविसेसेहिंतो असादावेदणीयविद्वाणाणु-भागबंधपाओग्गहिदिविसेमा संखेअगुणहीणा । कुदो ? अंतोकोडाकोडिऊणपण्णारससागरो-वमकोडाकोडिमेत्तमादविद्वाणाणुभागवंधैपाओग्गहिदीहिंतो सागरोवमसदपुधत्तहिदिविसे-माणं संखेअगुणहीणतुवलंभादो । तदो असादस्म विद्वाणवंधा जीवा संखेअगुणा ति ण

इस अर्थको आधार करके छह यवोंके जीवोंके अस्पबहुत्वको कहते हैं। उसका कथन करनेमें साता वेदनीयके चतुस्थानबन्धक जीव स्तोक हैं, क्योंकि, उनका अध्वान स्तोक है। त्रिस्थानवन्धक जीव उनसे संख्यातगुणे हैं॥ २३४॥

इसका कारण यह है कि साता वेदनीयके चतुःस्थान अनुभागबन्धके योग्य स्थितियोंकी अपेक्षा त्रिस्थान अनुभागबन्धके योग्य स्थितिविशेष संख्यातगुणे पाये जाते हैं। द्विस्थानबन्धक जीव संख्यातगुणे हैं।। २३५ ।।

कारण कि सातावेदनीयके त्रिस्थान अनुभागबन्धके योग्य स्थितिविशेषोंकी अपेक्षा उसके ही द्विस्थान अनुभागबन्धके योग्य स्थितिविशेष संख्यातगुणे पाये जाते हैं।

असाता वेदनीयके द्विस्थानबन्धक जीव संख्यातमुणे हैं ॥ २३६ ॥

रंका—साता वेदनीयके द्विस्थान अनुभागबन्धके योग्य स्थितिविशेषोंसे असाता-वेदनीयके द्विस्थान अनुभागबन्धके योग्य स्थितिविशेष संख्यातगुणे हीन हैं, क्योंकि, अन्तःकोड़ाकोड़िसे हीन पग्द्रह कोड़ाकोडि सागरोपम प्रमाण साता वेदनीयके द्विस्थान अनुभागबन्धके योग्य स्थितियोंकी अपेक्षा शतपृथकत्व सागरोपम प्रमाण स्थितिविशेष संख्यातगुणे हीन पाये जाते हैं। अतप्त असाताके द्विस्थानबन्धक जीव संख्यातगुणे हैं, यह कहना उचित नहीं है ?

क. प्र. १,१०१. सर्वस्तोकाः परावर्तमानशुभप्रकृतीना चतुःस्थानकरसबन्धका जीवाः तेभ्योऽपि जिस्थान-करसबन्धकाः संख्येयगुणाः । तेभ्योऽपि द्विस्थानकरसबन्धकाः संख्येयगुणाः ( म. टी. )

१ तेभ्योऽि परावर्तमानग्रुभप्रकृतीनां द्विस्थानकरसबन्धकाः संख्येयगुणाः । तेभ्योऽिष चतुःस्थानकरस-बन्धका संख्येयगुणाः । तेभ्योऽिष त्रिस्थानकरसबन्धका विशेषाधिकाः । क. प्र. (म. टी.) १,१०१. । २ साप्रसी 'सादावेदणीणं विद्वाणाणु—' इति पाठः । ३ ताप्रती 'विद्वाणाणुबन्ध ' इति पाटः । जुजदि ? ण, सादावेदणीयवंधगद्धादो संखेजगुणाए असादावेदणीयवंधगद्धाए संचिदाणं संखेजगुणतेण विरोहाभावादो संखेजगुणतं जुजदे ।

#### चउट्टाणबंधा जीवा संखेजजगुणा ॥ २३७ ॥

कुदो ? असादिबहाणुभागबंधपाओग्गिहिदिविसेसेहिंतो तस्सेव चउहाणाणुभागबंध-पाओग्गिहिदिविसेसाणं संखेजगुणतुवलंभादो ।

#### तिट्ठाणबंधा जीवा विसेसाहिया ॥ २३८ ॥

असादस्स चउद्दाणाणुभागबंधपाओग्गद्विदिविसेसेहिंतो तस्सेव तिद्वाणाणुभागबंध-पाओग्गद्विदिविसेस। संखेजगुणहीणा। तदो तिद्वाण्वंधजीवाणं विसेसाहियतं [ण] जुजदि ति ? ण एस दोसो, सुक्कुक्कस्मपिरणामेसु बहुद्विदिविसेसेसु वद्दमाणजीविहिंतो योवद्विदि-विसेसेसु मज्ज्ञिमपिरणामेसु च वद्दमाणजीवाणं बहुतं पिंड विरोहाभावादो। ण च बहुसं-किलेसविसोहीसु खल्लविल्लसंजोगो व्व तुद्दीएं समुप्पज्ञमाणासु जीवबहुएं संभवदि, तहा-णुवलंभादो। संखेजगुणा ण होति, विसेसाहिया चेव होति ति कथं णव्वदे ? एदम्हादो

समाधान—नहीं, क्योंकि, सातांबदनीयक बन्धककालकी अपेक्षा संग्यातगुणे असाता वेदनीयके बन्धक कालमें संचित जीवोंके संख्यातगुणत्वसे कोई विरोध न होनेके कारण उनको संख्यातगुणा कहना उचित ही है।

चतुःस्थानबन्धक जीव संख्यातगुणे हैं ॥ २३७॥

कारण कि असाता वेदनीयके द्विस्थान अनुभागबन्धक योग्य स्थितिविद्यांषींकी अपेक्षा उसके ही चतुःस्थान अनुभागबन्धके योग्य स्थितिविद्यांप संख्यातगुणे पाये जाते हैं।

त्रिस्थानबन्धक जीन विद्येप अधिक हैं।। २३८।।

शंका—असाता वेदनीयके चतुःस्थान अनुभागवन्धके योग्य स्थितिविद्योवींकी अपेक्षा उसके ही त्रिस्थान अनुभागवन्धके योग्य स्थितिविद्येष संख्यातगुणे हीन हैं। इस कारण त्रिस्थानवन्धक जीवोंको उनसे विद्येष अधिक कहना उचित [ नही ] है ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं हैं, क्योंकि, शुक्लिल्ड्याके उत्रुष्ट परिणामों में बहुत स्थितिविशेषों में वर्तमान जीवोंकी अपेक्षा स्तोक स्थितिविशेषों और मध्यम परिणामों में वर्तमान जीवोंके बहुत होनेमें कोई विरोध नहीं है। खत्व-बिल्बमंयोग (खत्वाट और बिल्व फलके संयोग) के समान इटिसे अर्थात् यदा कदाचित् उत्पन्न होनेवाले बहुत संक्लेश ब बहुत विशुद्धिमें जीवोंकी अधिकता सम्भव नहीं है, क्योंकि वैसा पाया नहीं जाता।

शंका व संख्यातगुणे नहीं हैं, विशेष अधिक ही हैं; यह कैसे जाना जाता हैं ? समाधान वह इसी सूत्रसे जाना जाता है ।

१ अप्रती ' खहाविह्नसंतो व्य नुद्वीए ', आ-काप्रत्योः 'खहाविह्नसंबो व्य नुद्वीए ' इति पाठः । २ अ-आ-काप्रतिषु ' जवबद्दत्तं ' इति पाठः । ३ ताप्रती ' विसेसाहिया होति ' इति पाठः । चेव सुतादो । विसंवादिसुत्तं किण्ण जायदं १ ण, विसंवादकारणसयलदोसुम्मुक्कभृदबल्खिन्यण-विणिग्गयस्स सुत्तस्स विसंवादित्तंविरोहादो । एसो जीवसमुदाहारो बीइंदिय-तीइंदिय-चडिरिंदिय-असिण्णपंचिंदियपज्ञत्तापज्जत्तएसु सिण्णअपज्ञत्तएसु च जोजेयव्वो । णवैरि द्विदिविसेसो णायव्वो । बादर-सुहुमेइंदियपज्ञतापज्जत्तेसु वि एवं चेव वत्तव्वो । णविरि एदेसु सव्वेसु वि सादासादाणं बिट्टाणजवमज्झं चेव, तत्य तिट्टाण-चउट्टाणाणुभागाणं बंधा-भावादो । णविर बादर-सुहुमेइंदियपज्ञतापज्जत्तएसु एक्केक्किस्से द्विदीए अणंता जीवा । पदमद्विद्वंधजीवप्पहुडि कमेण विसेसाहिया । केतियमेत्तेण १ पिट्योवमस्स असंखेजदि-भागेण खंडिदमेत्तेण । पिट्योवमस्स असंखेजदि-भागेण खंडिदमेत्तेण । पिट्योवमस्स असंखेजदि-भागेण खंडिदमेत्तेण । पिट्योवमस्स असंखेजदि-भागेण खंडिदमेत्तेण । पिट्योवमस्स असंखेजदिभागं गंतृण दुगुणविष्ठदा दुगुणविष्ठदा जाव जवमज्झं । तेण परं विसेसहीणा । सेसं जाणिदृण वत्तव्वं । एसो जीवसमुदाहारो बहुमेदो वि संतो संखेवेण एत्थ पन्वविदो । एवं जीवसमुदाहारो समत्तो ।

#### शंका-यह सूत्र विसंवाद सहित क्यों नहीं है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, जो भूतविल भट्टारक विसंवादके कारणभूत समस्त दोषोंसे रहित हैं उनके मुखसे निकले हुए सुत्रके विसंवादी होनेमें विरोध है।

इस जीवसमुदाहारको हीन्द्रिय, जीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और असंज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्तक अपर्याप्तक तथा संज्ञी अपर्याप्तक जीवोंमें जोड़ना चाहिये। विशेष इतना है कि उक्त जीवोंके स्थितिमेदको जानना चाहिये। बादर व स्व्वम पकेन्द्रिय पर्याप्तक अपर्याप्तक जीवोंमें भी इसी प्रकार कहना चाहिये। विशेष इतना है कि इन सभी जीवोंमें साता व असाताका द्विस्थानिक अनुभाग रूप यवमध्य ही होता है, क्योंकि, उनमें त्रिस्थानिक और चतुःस्थानिक अनुभागोंके बन्धका अभाव है। विशेषता यह है कि बादर व स्वसम एकेन्द्रिय पर्याप्तक अपर्याप्तक जीवोंमें एक एक स्थितिमें अनन्त जीव होते हैं। वे क्रमशः प्रथम स्थितिबन्धके जीवोंसे लेकर विशेष अधिक हैं। कितने मात्रसे वे अधिक हैं! उक्को पत्थोपमके असंख्यातवें भागसे भाजित व रनेपर जो एक भाग लब्ध हो उतने मात्रसे भी अधिक हैं। पत्थोपमके असंख्यातवें भाग जाकर यवमध्य तक दुगुणी दुगुणी वृद्धिसे वृद्धिगत होते गये हैं। आगे वे विशेष हीन हैं। शेष कथन जानकर करना चाहिये। बहुत मेदोसे संयुक्त होनेपर भी इस जीवसमुदाहारकी यहां संक्षेपसे प्ररूपणा की गई है। इस प्रकार जीवसमुदाहार समाप्त हुआ।

१ अ-आ-काप्रतिषु 'विसंवादीमुत्तं', ताप्रती 'विसंवादी मुत्तं ' इति पाठः । २ प्रतिषु 'विसंवादत्त -इति पाठः । ३ ताप्रती ' द्विदिविसेसो वत्तव्यो ' इत्येतावानयं पाठस्त्रुटितोऽस्ति ।

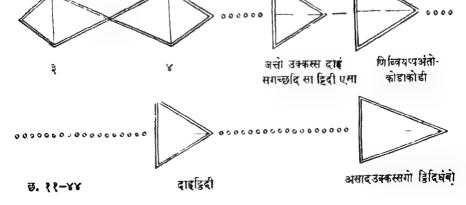

# पयडिसमुदाहारे ति तत्य इमाणि दुवे अणियोगद्दाराणि पमाणाणुगमो अप्पाबहुए ति ॥ २३९॥

परूवणाए सह तिण्णिअणियोगद्दाराणि किण्ण परूविदाणि ? ण, एदेसु चेव परूवणाए अंतभ्भदत्तादो । ण च परूवणाए विणा पमाणादीणं संभवो अत्थि, विरोहादो । तेण एत्थ ताव परूवणं वत्तइस्सामो । तं जहा—अत्थि णाणावरणादीणं पयडीणं द्विदिबंधज्झवसाणद्वाणाणि । परूवणा गदा ।

#### पमाणाणुगमे णाणावरणीयस्स असंखेज्जा लोगा हिदिवंधज्झ-वसाणद्राणाणि ॥ २४० ॥

णाणावरणीयस्स द्विदिबंधकारणअञ्ज्ञवसाणद्वाणाणि सन्वाणि एगद्वं काइण एसा परूवणा परूविदा । ठिदिं पिड अञ्ज्ञवसाणद्वाणाणमेसा पमाणपम्चणा ण होदि, उविरि द्विसिसुदाहारे द्विदिं पिड अञ्ज्ञवसाणपमाणस्स परूविज्ञमाणतादो ।

#### एवं सत्तणां कम्माणं ॥ २४१ ॥

जहा णाणावरणीयस्स द्विदिबंधज्झवसाणद्वाणाणमच्चोगाढेण पमाणपरूवणा कदा

अब प्रकृतिसमुदाहारका अधिकार है। उसमें दो अनुयोगद्वार हैं—प्रमाणानुगम और अल्पबहुत्व ॥ २३९॥

रंका प्रह्मपणाके साथ यहां तीन अनुयोगद्वारोंकी प्रह्मपणा क्यों नहीं की गई है ? समाधान नहीं, क्योंकि, इनमें ही प्रह्मपणाका अन्तर्भाव हो जाता है। कारण कि प्रह्मपणाके विना प्रमाणादिकोंकी सम्भावना ही नहीं है, क्योंकि, उसमें विरोध है।

इसी कारण यहां पहिले प्ररूपणाको कहते हैं। वह इस प्रकार है—झानाबरणादिक प्रकृतियोंके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान हैं। प्ररूपणा समाप्त हुई।

प्रमाणानुगमके अनुसार ज्ञानावरणीयके असंख्यात लोक प्रमाण स्थितिबन्धाध्यव-सानस्थान हैं ॥ २४०॥

श्वानावरणीयके स्थितिबन्धमें कारणभूत सब अध्यवसानस्थानोंको इकट्ठा करके यह प्रमाणप्ररूपणा कट्टी गई है। प्रत्येक स्थितिके अध्यवसानस्थानोंकी यह प्रमाणप्ररूपणा नहीं है, क्योंकि, आगे स्थितिसमुदाहारमें प्रत्येक स्थितिके आश्रयसे अध्यवसानस्थानोंके प्रमाणकी प्ररूपणा की जानेवाली है।

इसी प्रकार शेष सात कर्मींकी प्रमाणप्ररूपणा है ॥ २४१ ॥

जिस प्रकार श्रानावरणीयके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थानोंकी अन्वोगाढ स्वरूपसे

१ आप्रती 'समुदाहारो ' इति पाठः । २ अ-आप्रत्योः ' इमा दुवो ' इति पाठः । ३ संप्रति प्रकृतिसमुदाहार उच्यते । तत्र च द्वे अनुयोगद्वारे । तद्यथा—प्रमाणानुगमः अल्पबहुत्वं च । तत्र प्रमाणानुगमः ज्ञानावरणीयस्स सर्वेषु स्थितिकवेषु कियन्त्यध्यसायस्थानानि १ उच्यते — असंख्येयलोकाकाशप्रदेश-प्रमाणानि । एवं सर्वकर्मणामि द्रष्टव्यम् । क. प्र. (म. टी.) १,८८.।

तथा सेससत्तरणां कम्माणं पमाणपस्त्वणा कायव्वा । एवं पमाणाणुगमे ति समत्तमणियोगद्दारं ।

अपाबहुए ति सञ्बत्थोवा आउअस्स द्वि<mark>दिवधंज्झवसाण-</mark> द्वाणाणि<sup>े</sup>॥ २४२ ॥

कुदो ? चदुण्णमाउआणं सन्वोदयिवयपग्गहणादो । कसायउदयद्वाणेसु उचिद्रणं गहिदज्झवसाणद्वाणाणमाउअवंधपाओग्गाणं किण्ण [ पस्त्वणा ] कीरदे ? ण, सगद्विदिबंध-द्वाणहेदुभृदमोदयद्वाणाणं पस्त्वणाए अण्णपयिडउदयद्वाणेहि पओजणाभावादो ।

# णामा-गोदाणं हिदिबंधज्झवसाणट्टाणाणि दो ति तुलाणि असंखेजगुणाणि ॥ २४३ ॥

कुदो ? साभावियादो । णामा-गोदाणमुदयस्सेव आउओदयस्स संसारावत्याण सव्वत्य संभवे संते द्विदिवंधज्झवसाणहाणाणं योवतं कत्तो णव्वदे ? ठिदिवंधहाणाणं योव-

प्रमाणप्ररूपणा की गई है उसी प्रकार शेष सात कर्मोंकी अमाणप्ररूपणा भी करना चाहिये। इस प्रकार प्रमाणानुगम अनुयोगद्वार समाप्त हुआ।

अल्पबहुत्व अनुयोगद्वारके अनुमार आयुकर्मके स्थितिबन्धाध्यवसान सबसे स्तोक हैं ॥ २४२ ॥

कारण कि चारों आयुओंके सब उदयविकल्पोंका यहां ब्रहण किया गया है।

शंका—कवायोदयस्थानोंमेंसे चुनकर प्रहण किये गये आयुवन्धके योग्य अध्यव-सानस्थानोंकी प्ररूपणा यहां क्यों नहीं की जाती है !

समाधान— नहीं, क्योंकि अपने स्थितियन्धस्थानोंके देतुभूत अपने उदयस्थानोंकी प्ररूपणामें दूसरी प्रकृतियोंके उदयस्थानोंका कोई प्रयोजन नहीं है।

नाम व गोत्रके स्थितिबन्धस्थान दोनोंही तुल्य असंख्यातगुणे हैं ॥ २४३ ॥ कारण कि ऐसा स्वभावसे है ।

शंका जिस प्रकार संसार अवस्थामें नाम व गोत्रका उदय सर्वत्र सम्भव है, उसी प्रकार आयुके उदयकी भी सर्वत्र सम्भावना होनेपर उसके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थानोंकी स्तोकता कहांसे जानी जाती है!

१ ठिड्दीह्याए त्ति—स्थितिदीर्घनया क्रमशः क्रमेणाध्यवसायस्थानान्यसंख्येयगुणानि वक्तन्यानि । यस्य यतः क्रमेण दीर्घा स्थितिस्तस्य ततः क्रमेणाध्यवसायस्थानान्यसंख्येयगुणानि वक्तन्यानीत्यर्थः । तथाहि —सर्वस्तोकान्यायुषः स्थितिबन्धाध्यवसायस्थानानि । इ. प्र. ( म. टी. ) १,८९. । २ प्रतिषु ' उन्तिदृ ' उन्तिदृ प ' इति पाठः । ३ तेभ्योऽपि नाम-गोत्रयोरसंख्येयगुणानि । नन्वायुषः स्थितिस्थानेषु यथोत्तरमसंख्येयगुणा वृद्धिः, नाम-गोत्रयोरसु विशेषाधिका, तत्कथमायुरपेक्षया नाम-गोत्रयोरसंख्येयगुणानि भवन्ति ! उन्यते — आयुषो ज्ञाम-गोत्रयोरसु विशेषाधिका, तत्कथमायुरपेक्षया नाम-गोत्रयोरपुर्वानि भवन्ति ! उन्यते — आयुषो ज्ञाम-गोत्रयोरस्थानाध्यवसायस्थानाध्यतीव स्तोकानि, नाम-गोत्रयोः पुनर्जवन्यायौ स्थितौ अतिप्रभृतानि, स्तोकानि चायुषः स्थितिस्थानानि, नाम-गोत्रयोस्त्वतिप्रभृतानि, ततो न कश्चिद्दोषः । क. प्र. ( म. टी. ) १,८९. ।

तादो । द्विदिबंधद्वाणाणं पहाणते इच्छिजमाणे गुणगारो पितदोनमस्स असंखेजिदिभागो होदि । होदु णाम, असंखेजितोगभेतो चेवेति गुणगारे प्रमुद्धाणं पमाणियमाभावादो । णामा-गोदज्ज्ञवसाणद्वाणाणं कधं तुलतं ? ण, द्विदि बंधताण् समाणत्तणेण तत्तुलत्तावगमादो ।

# णाणावरणीय-दंसणावरणीय-वेयणीयअंतराइयाणं हिदिबंध-ज्झवसाणद्वाणाणि चत्तारि वि तुल्लाणि असंखेजगुणाणि ॥ २४४॥

णामा-गोदेहिंतो चतारि वि कम्माणि मिच्छत्तासंजम-कसायपचएहि सरिसाणि। तेण णाभा-गोदाणं अञ्झवसाणेहिंतो चदुण्णं कम्माणं अञ्झवसाणद्वाणाणि असंखेज-गुणाणि ति ण घडदे। णामा-गोदाणं द्विदिबंधद्वाणोहिंतो चदुण्णं कम्माणं द्विदिबंधद्वाणाणि विसेसाहियाणि ति असंखेजगुणत्तं ण जुजदे। हेट्टिमबेतिभागद्विदिबंधद्वाणपाओगकसा-एहिंतो उवरिमतिभागद्विदिबंधद्वाणपाओग्गकसाउदयद्वाणाणं असमाणाणमणुवलंभेण

समाधान—चूंकि उसके स्थितिबन्धस्थान स्तोक हैं, अतः इसीसे उसके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थानोंकी स्तोकताका भी परिश्वान हो जाता है।

स्थितिबन्धस्थानोंकी प्रधानताके अभीष्ठ होनेपर गुणकार पल्योपमका असंख्यातवां भाग होता है।

शंका चादि पत्योपमक असंख्यातवां भाग गुणकार है तो, हो, क्योंकि असंख्यात होक मात्र ही गुणकार होता है, ऐसा हमारे पास उसके प्रमाणका कोई नियम नहीं है।

शंका नाम व गोत्रके स्थितियन्धस्थानोंके परस्पर समानता कैसे है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि स्थितिबन्धस्थानोंकी समानतासे उनकी समानता भी निश्चित है।

ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय और अन्तराय, इन चारों ही कर्मोंके स्थितिबन्धस्थान तत्य व असंख्यातगुणे हैं ॥ २४४ ॥

रंका चारों ही कर्म मिथ्यात्व, असंयम और कषाय रूप प्रत्ययोंकी अपेक्षा चूंकि नाम-गोत्रके समान हैं इसी कारण नाम-गोत्रके अध्यवसानस्थानोंकी अपेक्षा चारों कर्मोंके अध्यवसानस्थानोंको असंख्यातगुणा बतलाना संगत नहीं है। दूसरे, नाम-गोत्रके स्थितिबन्धस्थानोंकी अपेक्षा चार कर्मोंके स्थितिबन्धस्थान चूंकि विशेष अधिक हैं, इसिलेये भी उनके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थानोंको असंख्यातगुणा बतलाना उचित नहीं ? इसके अतिरिक्त चूंकि नीचेके दो त्रिभाग मात्र स्थितिबन्धस्थानोंके योग्य कषायो-दयस्थानोंकी अपेक्षा ऊपरके एक त्रिभाग मात्र स्थितिबन्धस्थानोंके योग्य कषायो-दयस्थानोंकी अपेक्षा ऊपरके एक त्रिभाग मात्र स्थितिबन्धस्थानोंके योग्य कषायोदयः स्थानोंके असमान न पाये जानेसे भी उनका असंख्यातगुणत्व घटित नहीं होता ?

१ नाम-गोत्रयोः सःकश्यितिबन्धाध्यवसायस्यानेभ्यो ज्ञानावरणीयदर्शनावरणीय-वेदनीयान्तरायाणं श्यितिबन्धाध्यवसायस्यानान्यसंख्येयगुणानि । कथमिति चेदुच्यते — इह पत्योपमासंख्येयभागमात्रामु श्यिति-व्वतिक्रान्तामु द्विगुणवृद्धिकपल्ला । तथा च सत्येकैकस्यापि पत्योपमस्यान्तेऽअसंख्येयगुणानि लभ्यन्ते, कि पुनर्दशसागरोपमकोटीकोट्यन्ते इति । क. प्र. (म. टी.) १,८९०।

असंखेजगुणत्ताणुववत्तीदो ? ण एस दोसो, णामा-गोदाणमुदयद्वाणेहिंतो चढुण्णं कम्माणं उदयद्वाणबहुत्तेण असंखेजगुणताविरोहाटो । कथं चढुण्णं कम्माणं पयडिअज्झवमाणाणं अण्णोण्णं समाणतं ? ण, सोदयादिवियपेहि तेसिं भेदाभावादो ।

#### मोहणीयस्म द्विदिबंधज्झवसाणद्वाणाणि असंखेज-गुणाणि ॥ २४५ ॥

को गुणगारो ? पिट्टोबमस्म असंखेबिदभागो । कृदो ? चदुण्णं कम्माणमुद-यहाणेहिंतो मोहणीयस्म उदयहाणाणममुंखेबगणतादो । एवं पगडिसमुदाहारो समतो ।

## ठिदिसमुदाहारे ति तत्थ इमाणि तिण्णि अणियोगहाराणि पगणणा अणुकट्टी तिञ्च-मंददा ति ॥ २४६॥

तत्य पगणणा णाम इमिस्से इमिस्से हिदीण वंधकारणभदाणि हिदिवंधज्झवसाण-हाणाणि एत्तियाणि एत्तियाणि होति त्ति हिदिवंधज्झवसाणहाणाणं पमाणं पस्वेदि । तत्य अणुकही णाम हिदिं पिडे हिदिवंधज्झवसाणहाणाणं समाणत्तमसमाणतं च पस्वेदि । तिन्व-मंददा णाम तेसिं जहण्णुक्कस्सपिणामाणमित्रभागपिडच्छेदाणमण्यावहुगं पस्वेदि ।

समाधा<sup>न</sup>—यह कोई दोप नहीं हैं, क्योंकि, नाम-गोत्रके उदयस्थानेंकी अवेक्षा चार कर्मोंके उदयस्थानोंके बहुत होनेसे उनके अयंख्यातगुणे होनेमें कोई विरोध नहीं है।

शंका—चार कर्मोंके प्रकृतिअध्यवसानस्थानोंक परस्पर समानता केसे है ? समाधान—नहीं, क्योंकि स्वोदयादिक विकल्पोंकी अपेक्षा उनमें कोई मेद नहीं है ।

मोहनीयके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान संख्यातगुणे हैं ॥ २४५ ॥

गुणकार क्या है ? गुणकार पत्योपमका असंख्यातवां भाग है, क्योंकि, चार कर्मोंके उद्यस्थानोंकी अपेक्षा मोहनीयके उद्यस्थान असंख्यातगुणे हैं। इस प्रकार शकृतिसमुद्द्वार समाप्त हुआ।

अब स्थितिसमुदाहारका अधिकार है। उसमें ये तीन अनुयोगढार है-प्रगणना,

अनुकृष्टि और तीवमन्दता ॥ २४६ ॥

इनमें प्रगणना नामक अनुयोगद्वार अमुक अमुक स्थितिके बन्धके कारणभृत स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान इनने इतने होते हैं, इस प्रकार म्थितिबन्धाध्यवसानस्थानोंके प्रमाणकी प्ररूपणा करता है। अनुरुति अनुयोगद्वार प्रत्येक स्थितिके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थानोंकी समानता व असमानताको बतलाता है। तीव्रयन्द्रता अनुयोगद्वार उनके जघन्य व उत्कृष्ट परिणामोंके अविभाग प्रतिच्छेदोंके अस्पदुः वकी प्ररूपणा करता है।

१ तेम्योऽपि कषायमोहनीयस्य स्थितिबन्धाः यवसायस्थानान्यसम्बेयगुणानि । तेम्योऽपि दर्शनमोहनी-यस्य स्थितिबन्धाः ध्यवसायस्थानान्यसंख्येयगुणानि । क. प्र. (म. टी.) १,८९. । २ तत्र स्थितिसपुदा-हारेऽपि त्रीण्यनुयोगद्वाराणि । तद्यथा—प्रगणना १, अनुकृष्टिः २, तीत्रमन्दता ३ च । तत्र प्रगणना प्रस्पणार्थमाह—क. प्र. (म. टी.) १,८७ गाथाया उत्थानिका । ३ मप्रतिपारोऽयम् । अन्यानका-ताप्रतिपु 'प्याहि 'इति पाठः । तिण्णि चेव अणियोगदाराणि किसहं परूविदाणि ? ण, चउत्थादिअणियोगदाराणं संभवाभावादो ।

## पगणणाए णाणावरणीयस्स जहण्णियाए द्विदीए द्विदिबंधज्झव-साणद्वाणाणि असंखेजा लोगा ॥ २४७॥

जहण्णद्विदी णाम ध्वद्विदी, तत्तो हेट्टा द्विदिबंधाभावादो । तत्य द्विदिबंधज्झवसाण-ट्टाणाणि असंखेजलोगमेत्ताणि अणंतभागविष्ठ-असंखेजभागविष्ठ-संखेजभागविष्ठ-संखेजगुण-विष्ठ-असंखेजगुणविष्ठ-अणंतगुणविष्ठीहि णिप्पण्णअसंखेजलोगमेत्तल्र्ट्टाणाणि होति । कथमेकस्स जहण्णद्विदिवंधज्झवसाणट्टाणस्स अणंतो सव्वजीवरासी भागहारो कीरदे ? ण, जहण्ण-द्विदिवंधज्झवसाणट्टाणे वि अर्भृतसव्वजीवरासिमेत्तअविभागपडिच्लेदुवलंभादो ।

#### बिदियाए द्विदीए द्विदिबंधज्झवसाणद्वाणाणि असंखेजा लोगा ॥ २४८ ॥

बिदियाए द्विदीए त्ति वुत्ते समउत्तरमवद्विदी घेतव्वा । कथं तिस्से बिदियतं ? ण,

र्शका—तीन ही अनुयोगद्वार किस लिये कहे हैं ? समाधान—नहीं, क्योंकि चतर्थादिक अन्य अनयोगदारींव

समाधान—नहीं, क्योंकि चतुर्थादिक अन्य अनुयोगद्वारींकी सम्भावनाका अभाव है।

प्रगणना अनुयोगद्वारका अधिकार है। ज्ञानावरणीयकी जघन्य स्थितिके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान असंख्यात लोक प्रमाण हैं॥ २४७॥

जघन्य स्थितिका अर्थ ध्रवस्थिति है, क्योंकि, उसके नीचे स्थितिबन्धका अभाव है। उसमें स्थितिबन्धाध्ववसानस्थान असंख्यात लोक प्रमाण हैं। वे अनन्तभागवृद्धि, असंख्यातभागवृद्धि संख्यातभागवृद्धि, संख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणवृद्धि और अनन्तगुणवृद्धि, इन छह वृद्धियोंसे उत्पन्न असंख्यात लोक मात्र छह स्थानोंसे संयुक्त होते हैं।

रंका—अनन्त सर्व जीव राशिको एक जयन्य स्थितिबन्धाध्यवसानस्थानका भागहार कैसे किया जा रहा है ?

समाधान-नहीं, क्योंकि एक जघन्य स्थितिबन्धाध्यवसानमें भी अनन्त सब जीवराशि प्रमाण अविभागप्रतिच्छेद पाये जाते हैं।

द्वितीय स्थितिमें स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान असंख्यात ठोक प्रमाण हैं।। २४८।।

' बिदियाए द्विदीए ' ऐसा कहनेपर एक समय अधिक अवस्थितिका श्रहण करना चाहिये।

शंका-इसको द्वितीय स्थिति कहना कैसे उचित है ?

समाधान-नहीं, क्योंकि, ध्रवस्थितिसे एक समय अधिक स्थित पृथक् पायी

१ ठिइबंधे ठितिबंधे अज्झवसाणाणसंखया लोगा । इस्सा वे (वि) सेसवुड्डी आऊणमसंखगुणवड्डी ॥ क. प्र. १,८७. । धुनहिदीदो समउत्तरहिदीए पुधतुवलंभादो । तिस्से हिदीए बंधपाओग्गज्झवसाणहाणाणि असंखेजलोगमेत्तलहाणाणि होति ति भणिदं होदि ।

#### तदियाए द्विदीए द्विदिबंधज्झवसाणद्वाणाणि असंखेजा लोगा ॥ २४९ ॥

अणंतभागवद्वीए अंगुलस्स असंखेबिदभागमेत्तद्वाणं गंतण सइमसंखेबभागवद्वी होदि । पुणो वि तेत्तियमेत्तं चेव अणंतमागवद्वीए अद्धाणं गंतण बिदियअसंखेबभागवद्वी होदि । एवं कंदयमेत्तअसंखेबभागवद्वीओं कंदयवग्गी-कंदयमेत्तअणंतभागवद्वीओं च गंतण सइं संखेबभागवद्वी होदि । पुणो वि एत्तियमेत्तं चेव अद्धाणं पुव्वविहाणेण गंतण बिदिया संखेबभागवद्वी होदि । एवमेदेण विहाणेण कंदयमेत्तसंखेबभागवद्वीसु गदासु समयाविरोहेण सइं संखेबगुणवद्वी होदि । एदेण कमेण कंदयमेत्तसंखेबगुणवद्वीसु गदासु सइमसंखेबगुणवद्वी होदि । एपेण कंदयमेत्तअसंखेबगुणवद्वीसु गदासु सइमसंखेबगुणवद्वी होदि । एदं सव्वं पि एगं छहाणं ति भण्णदि । एरिसाणि असंखेबदिलोगमेत्तछहाणाणि चेतृण तिदयाए हिदीए हिदिबंधज्ञ्चवसाणहाणाणि होति ।

#### एवमसंखेजा लोगा असंखेज्जा लोगा जाव उक्कस्सिट्टिदि ति ॥ २५० ॥

जाती है।

उक्त स्थितिके बन्धके योग्य अध्यवसानस्थान असंख्यात लोक मात्र छह स्थानोंसे संयुक्त होते हें, यह अभिप्राय है।

तृतीय स्थितिके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान असंख्यात लोक प्रमाण हैं ॥ २४९ ॥ अंगुलके असंख्यात भाग मात्र अनन्तभागवृद्धिके स्थानोंके वीतनेपर एक बार असंख्यात भागवृद्धि होती है। फिरसे भी उतना ही अनन्तभागवृद्धिका अध्वान जाकर द्वितीय असंख्यातभागवृद्धि होती है। इस प्रकारसे काण्डक प्रभाण असंख्यातभागवृद्धियों, काण्डक वर्ग और काण्डक प्रमाण अनन्तभागवृद्धियोंके बीतनेपर एक वार संख्यातभागवृद्धि होती है। फिरसे भी पूर्वोक्त रीतिसे इतने मात्र स्थान जाकर द्वितीय संख्यातभागवृद्धि होती है। इस प्रकार इस रीतिसे काण्डक प्रमाण संख्यातभागवृद्धियोंके बीतनेपर आगमाविरोधसे एक वार संख्यातगुणवृद्धि होती है। इस कमसे काण्डक प्रमाण संख्यातगुणवृद्धियोंके वीत जानेपर एक वार असंख्यातगुणवृद्धि होती है। प्रभात् आगमाविरोधसे काण्डक प्रमाण असंख्यातगुणवृद्धियोंके धीतनेपर एक वार अनन्तगुणवृद्धि होती है। यह सभी एक षट्स्थान कहा जाता है। ऐसे असंख्यात लोक प्रमाण षट्स्थान प्रहण करके तृतीय स्थितिमें स्थितबन्धाध्यवसानस्थान होते हैं।

इस प्रकार उत्कृष्ट स्थिति तक असंख्यात लोक असंख्यात लोक प्रमाण स्थिति-बन्धाध्यवसानस्थान होते हैं ॥ २५०॥

१ प्रतिषु ' कंद्यवग्गो कंद्य -- ' इति पाठः ।

जहा पुट्विर्हाणं तिण्णं द्विदीणं अज्झवसाणद्वाणाणि पमाणेण असंखेजलोगमेत्ताणि तहा उवरिमसव्वद्विदीणं पि द्विदिवंधज्झवसाणद्वाणाणं पमाणं होदि ति जाणावणद्वमेविमिदि णिदेसो कदो ।

#### एवं सत्तण्णं कम्माणं ॥ २५१ ॥

जहा णाणावरणीयस्स हिदिं पडिं हिदिबंधज्झवसाणहाणाणं पमाणपरूवणा कदा तथा सेससत्तण्णं पि कम्माणं परूवेदव्वं, असंखेजलोगपमाणत्तं पडि भेदाभावादो । एवं पमाणपरूवणा गदा ।

एत्य संतपस्त्वणा किण्ण पस्तिवदा ? ण, तिस्से पमाणंतन्भावादो । कुदो ? पमाणेण विणा संताणुववत्तीदो ।

#### तेसिं दुविधा सेडिपरूवणा अणंतरोवणिधा परंपरोव-णिधा ॥ २५२ ॥

जत्य णिरंतरं योवबहुत्तपरिक्खा कीरदे सा अणंतरोवणिधा । जत्य दुगुण-चदुगुणा-दिपरिक्खा कीरदि सा परंपरोवणिधा । एवं सेडिपरूवणा दुविहा चेव, तदियादिपयारा-

जिस प्रकार पूर्वोक्त तीन स्थितियोंके अध्यवसानस्थान प्रमाणसे असंख्थात लोक मात्र हैं, उसी प्रकार आगेकी सब स्थितियोंके भी स्थितिबन्धाध्यवसानस्थानोंका प्रमाण होता है; यह बतलानेके लिये सूत्रमें 'एवं ' पदका निर्देश किया गया है।

इसी प्रकार सात कमोंके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थानोंकी प्ररूपणा करना चाहिये॥ २५१॥

जिस प्रकार ज्ञानावरणीयकी प्रत्येक स्थितिसम्बन्धी स्थितिबन्धाध्यवसानस्थानोंके प्रमाणकी प्रकरणा की गई है, उसी प्रकार शेष सात कमोंकी भी स्थितियोंके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थानोंकी प्रकरणा करना चाहिये, क्योंकि, उनमें असंख्यात लोक प्रमाणकी अपेक्षा कोई भेद नहीं है। इस प्रकार प्रमाणप्रकरणा समाप्त हुई।

रांका - यहां सत्प्ररूपणाकी प्ररूपणा क्यों नहीं की गई है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि उसका प्रमाण अनुयोगद्वारमें अन्तर्भाव हो जाता है, कारण कि प्रमाणके विना सत्त्व घटित ही नहीं होता है।

उक्त स्थानोंकी श्रेणिप्ररूपणा दो प्रकार है—अनन्तरोपनिधा और परम्परोपनिधा ॥ २५२ ॥

जहांपर निरन्तर अल्पबहुत्वकी परीक्षा की जाती है वह अनन्तरोपनिधा कही जाती है। जहांपर दुगुणत्व और चतुर्गुणत्व आदिकी परीक्षा की जाती है वह परम्परोपनिधा कहलाती है। इस प्रकार श्रेणिप्ररूपणा दो प्रकार ही है, क्योंकि, और तृतीयादि प्रकारोंकी

१ मप्रतिपाठोऽयम् । अ-आ-का-प्रतिषु 'णाणावरणीयस्स पडि', ताप्रतौ 'णाणावरणीयस्स पयडि' इति पाठः ।

संभवादो । एत्य संदिद्वी बालजणबुद्धिविप्फारणहं ठवेदव्वा--१६।२०।२४।२८। ३२ । ४० । ४८ । ५६ । ६४ । ८० । ९६ । ११२ । १२८ । १६० । १९२ । २२४ । २५६ ।

## अणंतरोवणिधाए णाणावरणीयस्स जहण्णियाए द्विदीए द्विदिबंधज्झवसाणद्वाणाणि योवाणि ॥ २५३॥

केहिंतो योवाणि ति वुत्ते उविस्मिद्धिदिवंधज्झवसाणद्वाणोहिंतो । कधमेदं णव्वदे ? हेद्वा द्विदिवंधद्वाणाभावेण द्विदिवंधज्झवसाणद्वाणाभावादो ।

#### बिदियाए द्विदीए द्विदिबंधज्झवसाणद्वाणाणि विसेसा-हियाणि ॥ २५४॥

केत्तियमेत्तेण ? असंखेजलोगमेत्तेण । जहण्णहिदिअज्झवसाणहाणाणं विसेसागमणहं को भागहारो ? पलिदोवमस्स असंखेजदिभागो । एगगुणहाणिअद्धाणमिदि वृत्तं होदि ।

सम्भावना नहीं है। यहांपर अज्ञानी जनोंकी बुद्धिको विकसित करनेके लिये संदृष्टिकी की स्थापना करना चाहिये ( मूलमें देखिये )

अनन्तरोपनिथाकी अपेक्षा ज्ञानावरणीयकी जघन्य स्थितिके स्थितिबन्धाध्यव-सानस्थान स्तोक हैं ॥ २५३॥

शंका - किनकी अपेक्षा स्तोक हैं!

समाधान-इस शंकाके उत्तरमें कहते हैं कि वे ऊपरके स्थितिबन्धाध्यवसान-स्थानोंकी अपेक्षा स्तोक हैं।

रांका-यह कैसे जाना जाता है!

समाधान चूंकि नीचे स्थितिबन्धस्थानोंके न होनेसे स्थितिबन्धाध्यवसान-स्थानोंका अभाव है; अतः इसीसे बात होता है कि वे ऊपरके स्थितबन्धाध्यवसानस्थानोंकी अपेक्षा स्तोक हैं।

द्वितीय स्थितिके स्थितिकन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैं ॥ २५४ ॥

कितने मात्रसे अधिक हैं ? असंख्यात ठोक मात्रसे वे अधिक हैं।

शंका—जघन्य स्थितिके अध्यवसानस्थानोंके विशेषको लानेके लिये भागहार क्या है?

१ अत्र द्वेधा प्ररूपणा। तद्यया—अनन्तरोपनिधया परंपरोपनिधया च तत्र। अनन्तरोपनिधया प्रमाणमाइ—हस्सा वे (वि) सेसवृत्ती आयुर्वजीनां कर्मणां हस्वाष्ट्रज्ञचन्यात् स्थितिक्यात् परतो हितीयादिषु स्थितिक्यानक्षेषु विशेषहृद्धिः विशेषाधिका वृद्धिरवतेया। तद्यथा—ज्ञानावरणीयस्य ज्ञानक्ष्यास्थितौ तद्वक्षहेतुभूता अध्यवसाया नानाजीवापेक्षयाऽसंख्येयळोकाकाश्यदेशप्रमाणाः। ते चान्यापेक्षया सर्वस्तोका। क. प्र. (म. टी.) १,८७.। २ ततो हितीयस्थितौ विशेषाधिकाः। ततोऽपि तृतीयस्थितौ विशेषाधिकाः। एवं तावहाच्यं यावदुत्कृष्टा स्थितिः। एवं सर्वेष्वपि कर्मसु वाच्यम्। क. प्र. (म.टी.) १,८७.।

संदिद्वीए एत्थ गुणहाणिपमाणं चत्तारि ४ । एदं विरलेदूण जहण्णहिदिवंधज्झवसाणहाणाणि सोलस समखंडं कादृण दिण्णे विरलणरूवं पिड एगेगपक्खेवपमाणं पावदि । एत्थ एगपक्खेवं घेतूण जहण्णहिदिवंधज्झवसाणहाणेसु पिक्खते बिदियहिदिवंधज्झवसाणहाणाणि होति ति घेत्तव्वं ।

#### तदियाए [ द्विदीए ] द्विदिबंधज्झवसाणद्वाणाणि विसेसा-हियाणि ॥ २५५ ॥

केत्तियमेत्तेण ? एगपक्खेवमेत्तेण । एत्य जाव पढमगुणहाणिचरिमसमओ त्ति अव-द्विदो पक्खेवो । कुदो ? विश्वदएगेगपक्खेवाणं द्विदिवंधज्झवसाणहाणाणमेगेगस्त्वाहियगुण-हाणिभागहारुवलंभादो ।

#### एवं विसेसाहियाणि विसेसाहियाणि जाव उक्कस्सिया द्विदि त्ति ॥ २५६ ॥

एवं सन्वहिदिबंघज्झवसाणद्वाणाणि । अणंतराणंतरेण विसेसाहियकमेणं गच्छंति जाव उक्कस्सिहिदिबंधज्झवसाणद्वाणे ति । णविर गुणहाणिं पिड पक्खेवो दुगुण-दुगुणो होदि । कुदो ? दुगुण-दुगुणक्कमेण द्विदिगुणहाणिचरिमद्विदिबंधज्झवसाणद्वाणाणमवद्विदएगगुणहाणि-मागहारदंसणादो ।

समाघान — भागहार पल्योपमका असंख्यातवां भाग है। अभिप्राय यह कि एकगुणहानिअध्वान भागहार है।

यहां संदृष्टिमें गुणहानिका प्रमाण चार (४) है। इसका विरलन करके जघन्य स्थितिके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थानोंके प्रमाण सोलहको समखण्ड करके देनेपर एक एक विरलनरूपके ऊपर एक प्रक्षेपका प्रमाण प्राप्त होता है। यहां एक प्रक्षेपको प्रहृण करके जघन्य स्थितिबन्धाध्यवसानस्थानोंमें मिलानेपर द्वितीय स्थितिके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थानोंमें पिलानेपर द्वितीय स्थितिके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थानोंका प्रमाण होता है, ऐसा जानना चाहिये।

ततीय स्थितिके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैं ॥ २५५ ॥

कितने मात्रसे वे विशेष अधिक हैं ? एक प्रक्षंपके प्रमाणसे वे विशेष अधिक हैं । यहां प्रथम गुणहानिके अन्तिम समय तक अवस्थित प्रक्षेप है, क्योंकि एक प्रक्षंपसे वृद्धिको प्राप्त हुए स्थितिबन्धाच्यवसानस्थानोंका उत्तरोत्तर एक एक अंकसे अधिक गुणहाणि भागहार पाया जाता है।

इस प्रकार वे उत्क्रप्ट स्थितितक विशेष अधिक विशेष अधिक हैं ॥ २५६ ॥

इस प्रकार सब स्थितियोंके अध्यवसानस्थान अनन्तर-अनन्तर क्रमसे उत्कृष्ट स्थितिके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थानेतिक उत्तरोत्तर विशेष अधिक होते गये हैं। विशेष इतना है कि प्रक्षेप प्रत्येक गुणहानिके अनुसार दूना दूना होता गया है। कारण कि दूने दूने क्रमसे स्थित गुणहानियोंमें अन्तिम स्थितिके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थानोंका अवस्थित एक गुणहानि भागहार देखा जाता है।

१ ताप्रती ' अयिहिदो । कुदो ' इति पाठः ।

## एवं छण्ण कम्माणं ॥ २५७ ॥

जहा णाणावरणीयस्स अणंतरोवणिधा परूविदा तहा छण्णं कम्माणं आउववजाणं परूवेदव्या, विसेसाहियत्तं पडि भेदाभावादो ।

#### आउअस्स जहिणयाए द्विदीए द्विदिबंधज्झवसाणद्वाणाणि थोवाणि ॥ २५८ ॥

कुदो ? आउअस्स असंखेजदिलोगमेत्तिहिदिवंधज्झवसाणहाणाणमसंखेजदिभागमेताणं चेव जहण्णहिदिपाओग्गतादो ।

## विदियाए द्विदीए द्विदिबंधज्झवसाणद्वाणाणि असंखेज्ज-गुणाणि ॥ २५९ ॥

को गुणगारो ? आविष्याए असंखेजिदिभागो । कुदो ? जहण्णिहिदिबंधकारणादो समउत्तरिहिदेबंधकारणाणं बहुत्तुवलंभादो ।

#### तदियाए द्विदीए द्विदिबंधज्झवसाणद्वाणाणि असंस्रेज-गुणाणि ॥ २६० ॥

को गुणगारो ? आवलियाए असंखेजदिभागो । कारणं पुट्यं व वत्तव्यं ।

इसी प्रकार छह कर्मोंकी अनन्तरोपनिधाकी प्ररूपणा करना चाहिये।। २५७।। जिस प्रकार शानावरणीय कर्मकी अनन्तरोपनिधाकी प्ररूपणा की गई है उसी प्रकार आयुको छोड़कर शेष छह कर्मोंकी अनन्तरोपनिधाकी प्ररूपणा करना चाहिये, क्योंकि, उसमें विशेष अधिकताकी अपेक्षा कोई मेन नहीं है।

आयु कर्मकी जघन्य स्थितिमें स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान स्तोक हैं ॥ २५८ ॥ इसका कारण यह है कि आयु कर्मके असंख्यात छोक प्रमाण स्थितिबन्धाध्यवसान-स्थानोंमें उनके असंख्यातवें भाग भात्र ही जधन्य स्थितिके योग्य हैं।

द्वितीय स्थितिके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे हैं॥ २५९॥

गुणकार क्या है? गुणकार आवितका असंख्यातवां भाग है, क्योंकि, जघन्य स्थितिबन्धके कारणोंकी अपेक्षा एक एक समय अधिक स्थितिबन्धके कारण बहुत पाये जाते हैं।

तृतीय स्थितिके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे हैं ॥ २६० ॥ गुणकार क्या है ? गुणकार आविस्ता असंख्यातवां भाग है । इसके कारणका कथन

पुणकार क्या ह ! गुणकार आवालका असंख्यातवा माग ह । इसक पहिलेके ही समान करना चाहिये ।

१ आऊणमसंस्रगुणवड्डी । आयुषां जघन्यश्यितेगरभ्य प्रतिस्थितिबन्धमसंख्येयगुणदृद्धिर्वक्तव्या । तद्यमा — आयुषो जघन्यश्यितौ तद्बन्धदेतुभूता अध्यवसाया असंख्येयलोकाकाश्चप्रदेशप्रमाणाः । ते च सर्वस्तोकाः । ततो द्वितीयस्थितौ असंख्येयगुणाः । ततोऽपि तृतीयस्थितावसंख्येयगुणाः । एव तावद्वान्यं याबदुरकृष्टा स्थितिः । क. प्र. (म. टी.) १,८७. ।

## एवमसंखेजगुणाणि असंखेज्जगुणाणि जाव उक्कसिया द्विदि त्ति ॥ २६१ ॥

एवं ठिदिं पडिं दिदं पडि आवलियाए असंखेजदिभागगुणगारेण सव्विद्विदंबंध-ज्झवसाणद्वाणाणि णेदव्वाणि जाव उक्कस्सद्विदि ति । एवमणंतरोवणिधा समत्ता ।

परंपरोवणिधाए णाणावरणीयस्स जहण्णियाए द्रिदिबंधज्झवसाणद्वाणेहिंतो तदो पिलदोवमस्स असंखेज्जिदभागं गंतृण दुगुणविद्दिदा ॥ २६२ ॥

कुदो ? विरलणमेत्तपक्लेवेसु जहण्णद्विदिवंधज्ज्ञवसाणद्वाणेसु विष्ठदेसु दुगुणज्ज्ञवसाण-द्राणसमुप्पत्तीदो ।

एवं दुगुणविद्ददा दुगुणविद्ददा जाव उक्कस्मिया द्विदि ति ॥ २६३ ॥

एवमवद्विदमेत्तियमद्धाणं गंदण सन्वदुगुणवह्वीओ उप्पञ्जंति ति वत्तन्वं।

एवं द्विदिबंधज्झवसाणदुगुणवाद्दि-हाणिट्वाणंतरं पिळदोवमस्स असंखेज्जदिभागाः ॥ २६४ ॥

इस प्रकार वे उत्कृष्ट स्थिति तक उत्तरोत्तर असंख्यातगुणे असंख्यातगुणे होते गये हैं ॥ २६१ ॥

इस प्रकार उत्क्रप्ट स्थितितक एक एक स्थितिके प्रति सब स्थितिबन्धाध्यवसान स्थानोंकी आविलके असंस्थातमें भाग गुणकारसे ले जाना चाहिये। इस प्रकार अनन्तरोपनिधा समाप्त हुई।

परम्परोपनिधाकी अपेक्षा ज्ञानावरणीयकी जघन्य स्थितिके स्थितिबन्धाध्यवसान-स्थानोंकी अपेक्षा उनसे पल्योपमके असंख्यातवें भाग जाकर वे दुगुणी वृद्धिको प्राप्त हैं ॥ २६२ ॥

इसका कारण यह है कि जबन्य स्थितिके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थानोंमें विरलन राशिके बराबर प्रक्षेपोंकी वृद्धिके होनेपर दुगुणे अध्यवसानस्थानोंकी उत्पत्ति होती है।

इस प्रकार वे उत्कृष्ट स्थिति तक दुगुणी दुगुणी वृद्धिको प्राप्त हुए हैं ॥ २६३ ॥

इस प्रकार इतना मात्र अध्वान जाकर सब दुगुणवृद्धियां उत्पन्न होती हैं, ऐसा कद्दना चाहिये।

एक स्थितिसम्बन्धी अध्यवसानोंके दुगुण-दुगुणवृद्धिहानिस्थानोंके अन्तर पत्योपमके असंख्यातवें भाग प्रमाण हैं ॥ २६४ ॥

र अ-आ-का-प्रतिषु 'पयि र इति पाठः। २ पछासंखियभागं गतुं दुराणाणि बाव उक्कोसा क.प्र. १,८८.

कुदो ? णाणागुणहाणिसलागाहि पलिदोवमस्स असंखेजदिभागमेताहि संखेज-पलिदोवमेसु भागे हिदेसु असंखेजपलिदोवमपढमवग्गमृलुवलंभादो । एवमेदेण सुत्तेण एगगुण-हाणिअद्धाणपमाणं परूविदं । णाणागुणहाणिसलागाणं पमाणपरूवणहमुत्तरसुत्तं भणदि—

## णाणाद्विदिबंधज्झवसाणदुगुणविड्ढि-हाणिद्वाणंतराणि अंगुल-वग्गमूलछेदणाणार्मसंखेज्जदिभागो'॥ २६५॥

अंगुलवग्गमृलिमिदि वृत्ते सूचीअंगुलपढमवग्गमृलं घेतव्वं । तस्स अद्धछेदणाणं असंखेजिदिभागमेताओ णाणागुणहाणिसलागाओ होति । होताओ वि मोहणीयिहिदिपदेस-णाणागुणहाणिसलागाहिंतो योवाओ, ताणि पिलदोवमैवग्गमृलस्स असंखेजिदिभागमेताओ ति पमाणमभणिद्ण अंगुलवग्गमृलच्छेदणाणं असंखेजिदिभागो ति परूविदत्तादो । होताओ वि असंखेजगुणहीणाओ पुव्वं विहजमाणरासीदो संपिह विहजमाणरासीए असंखेजगुण-हीणतादो ।

## णाणाठिदिबंधज्झवसाणदुगुणविद्दिः हाणिट्ठाणंतराणि थोवाणि ॥ २६६ ॥

कारण कि पस्योपमके असंख्यातवें भाग मात्र नानागुणहानिशलाकाओंका संख्यात पस्योपमों में भाग देनेपर पस्योपमके असंख्यात प्रथम वर्गमूल लब्ध होते हैं। इस प्रकार इस सूत्रके द्वारा एक गुणहानिअध्वानके प्रमाणकी श्रह्मणा की गई है। नानागुणहानि-शलाकाओंके प्रमाणकी प्रह्मणाके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

नानास्थितिबन्धाध्यवसानों सम्बन्धी दुगुण-दुगुणवृद्धि-हानिस्थानान्तर अंगुलसम्बन्धी वर्गमूलके अर्धच्छेदोंके असंख्यातवें भाग प्रमाण हैं ॥ २६५ ॥

'अंगुलवर्गमूल' ऐसा कहनेपर स्वीअंगुलके प्रथम वर्गमूलको प्रहण करना चाहिये। उसके अर्घच्छेदोंके असंक्यातवें भाग प्रमाण नानागुणहानिशलाकायें होती हैं। इतनी होकरके भी मोहनीय कर्मके स्थितिप्रदेशोंकी नानागुणहानिशलाकाओंसे स्तोक हैं, क्योंकि, 'वे पल्योपमके असंक्यातवें भाग प्रमाण हैं 'ऐसा उनका प्रमाण न वतलाकर 'वे अंगुलके वर्गमूलसम्बन्धी अर्घच्छेदोंके संक्यातवें भाग हैं 'ऐसी प्रक्पणा की गई है। असंक्यातगुणी हीन होती हुई भी पूर्वमें विभज्यमान राशिसे इस समयकी विभज्यमान राशि असंक्यातगुणी हीन है।

नानास्थितिबन्धाध्यवसानदुगुणवृद्धिहानिस्थानान्तर स्तोक हैं ॥ २६६ ॥

१ नाणंतराणि अंगुल्मूल्ल्छेयणमसंखतमो ॥ क. प्र. १,८८., नानाद्विगुणवृद्धिस्थानानि चांगुल्वर्ग-मूल्ल्छेदनकासंख्येयतममागप्रमाणाणि । एतदुक्त भवति—अंगुल्पात्रक्षेत्रगतपदेश्वराशेर्यत्प्रयमं वर्गमूलं तन्मनुष्यप्रमाणदेवुराशिषण्णवतिच्छेदनविधिना ताविच्छवते यावद् भागं न प्रयच्छति । तेषां च छेदनका-नामसंख्येयतमे भागे थावन्ति छेदनकानि तावत्सु यावानाकाशप्रदेशराशिस्तावस्प्रमाणानि नानाद्विगुण-स्थानानि भवन्ति (म. टी.) । २ अ-आ-काप्रतिषु 'तासि व पलिदोवम—' इति पाठः ।

कुदो ? पिठदोवमपढमवग्गमृलस्स असंखेजदिभागपमाणत्तादो ।

## एयद्विदिबंधज्झवसाणदुगुणविद्धि-हाणिद्वाणंतरमसंखेज्ज-गुणं ॥ २६७ ॥

कुदो ? असंखेजपिठदोवमपढमवग्गमूरुपमाणतादो । कथमेदं णव्वदे ? णाणागुण-हाणिसरुागाहि कम्मद्विदीए ओविट्टदाए एगगुणहाणिपमाणुवरुंभादो ।

#### एवं छण्णं कम्माणमाउववज्जाणं ॥ २६८ ॥

जहा णाणावरणीयस्स परंपरोवणिधा परूविदा तहा छण्णं कम्माणं परूवेदव्वं, विसेसाभावादो । आउअस्स एसा परूवणा णित्य, ठिदिं पिड असंखेजगुणक्रमेण द्विदि-बंधज्झवसाणद्वाणाणं विद्वदंसणादो ।

संपिं सेडिपरूवणाए सृचिदाणं अवहार-भागाभाग-अप्पाबहुगाणं परूवणं कस्सामो । तं जहा—जहण्णियाए द्विदीए द्विदिवंधज्झवसाणद्वाणपमाणेण सव्वद्विदिवंधज्झवसाणद्वाणाणि केवचिरेण कालेण अवहिरिजंति ? असंखेजदिवङ्कगुणहाणिद्वाणंतरेण कालेण अवहिरिजंति । तं जहा—उक्कस्सद्विदिवंधज्झवसाणद्वाणपमाणेण सव्वद्विदिवंधज्झवसाणेसु कदेसु किंचुण-

क्योंकि, वे पत्योपम सम्बन्धी प्रथम वर्गमूलके असंख्यातवें भाग प्रमाण हैं। एक स्थितिबन्धाध्यवसानदुगुणवृद्धिहानिस्थानान्तर असंख्यातगुणा है॥ २६७॥ क्योंकि, वह पत्योपमके असंख्यात प्रथम वर्गमूलोंके बराबर है।

शंका - यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान—चूँकि कर्मस्थितिमें नानागुणहानिशलाकाओंका भाग देनेपर एक गुणहानिका प्रमाण लब्ध होता है, इसीसे जाना जाता है कि वह पल्योपमके असंख्यात प्रथम वर्गमूलोंके बराबर है।

इसी प्रकार आयुको छोडकर छह कर्मीकी प्ररूपणा करना चाहिये ॥ २६८ ॥

जिस प्रकार ज्ञानावरणीयकी परम्परोपनिधाकी प्ररूपणा की गई है, उसी प्रकार छह कमोंकी परम्परोपनिधाकी भी प्ररूपणा करना चाहिये, क्योंकि, उसमें कोई विशेषता नहीं है। आग्रु कमके सम्बन्धमें यह प्ररूपणा लाग् नहीं होती, क्योंकि, उसके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थानोंके प्रत्येक स्थितिक अनुसार असंख्यातग्रणितक्रमसे वृद्धि देखी जाती है।

अब श्रेणिप्ररूपणांके द्वारा स्वित अवहार, भागाभाग और अल्पबहुत्वकी प्ररूपणा करते हैं। यथा—जघन्य स्थितिके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थानोंके प्रमाणसे सब स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान कितने कालके द्वारा अपहृत होते हैं? उक्त प्रमाणसे वे असंख्यात डेढ गुणहानिस्थानान्तरकालके द्वारा अपहृत होते हैं। यथा—सब स्थितिबन्धाध्यवसानस्थानोंको उत्लष्ट स्थितिबन्धाध्यवसानस्थानोंके प्रमाणसे करनेपर वे कुछ कप डेढ गुणहानि प्रमाण होते हैं। वहां संदृष्टिमें सब अध्यवसानस्थानोंका प्रमाण

दिवहुगुणहाणिमेत्तं होदि तत्य संदिद्वीए सञ्ज्ञ्ज्ञवसाणद्वाणपमाणमेदं १५६०। पुणो एदिम्म उक्कस्सिद्विदं वं पञ्चवसाणिह भागे हिदे दिवहुगुणहाणिपमाणमागच्छि । तं च एदं १९५। ३२। पुणो एदं जहण्णद्विदिअज्ञ्ज्ञवसाणभागहारिमच्छामो ति सञ्जञ्ज्ञवसाणद्वगुण-विहु-हाणिसलागाओ विरित्य बिगुणिय अण्णोण्णन्भासे कदे जो उप्पण्णरासी तेण रासिणा १६ दिवहुगुणहाणीए गुणिदाए जहण्णद्विदिअज्ञ्ज्ञवसाणभागहारो होदि १९५। २। पुणो एदेस्यु-विर भागहारो विसेसहीणकमेण जाणिदृण णेदच्चो जाव एगदुगुणविहुपभाणमेत्तं चिहेदो ति। पुणो तप्पमाणेण अवहिरिज्ञमाणे पुच्चभागहारो अदं होदि। कुदो १ एगगुणविहु चिहेदो ति एगस्वं विरित्य विगं करिय अण्णोण्णन्भत्यं कादण पुच्चभागहारे ओविहेदे तददुव-लंभादो १९५। ४। पुणो एदस्सुविर भागहारो जाणिदृण णेदच्चो जाव उक्कस्सिद्विदि-अज्ञ्जवसाणे ति। पुणो तप्पमाणेण सच्वदच्चे अवहिरिज्ञमाणे किंचणदिवहुगुणहाणिद्वाणंतरेण अविहिरिज्ञदि।

एवं छण्णं कम्माणं भागहारपरूवणा परुवेदय्वा । एवं आउअस्म वि वत्तव्वं। णविर जहण्णद्विदिअञ्झवसाणपमाणेण सय्वञ्झवसाणद्वाणाणि असंखेजलोगमेत्तकालेण अविहि-रिजंति/तं जहा—आउअस्स अञ्झवसाणगुणगारो अविद्विरो ति के वि आइरिया भणेति।

यह है—१५६०। इसमें उत्छृष्ट स्थितवन्धाध्यवसानस्थानोंका भाग देनेपर डेढ गुणहानि प्रमाण आता है। यह यह है—१५६ । इस जबन्य स्थितिसम्बन्धी अध्यवसानों के भागहारको लानेकी इच्छासे सब अध्यवसानस्थानोंकी दुगुणवृद्धि-हानिशलाकाओंका विरलन करके दुगुणित कर परस्पर गुणा करनेपर जो राशि उत्पन्न हो (१६) उससे डेढ गुणहानिको गुणित करनेपर जघन्य स्थितिके अध्ययसानस्थानोंका भागहार होता है—१५५८=१६१ । इसका सब अध्यवसानस्थानोंको माग देनेपर जघन्य स्थितिके अध्यवसानस्थानोंका प्रमाण आता है—१५६०÷१६९ । इसके आगे एक दुगुणवृद्धि प्रमाण मात्र जाने तक भागहारको विशेषदीन कमसे जानकर ले जाना चाहिये। फिर उक्त प्रमाणसे अपहृत करनेपर पूर्व भागहार आधा होता है, क्वोंकि, एक गुणहानि आगे गये हैं, अतः एक अंकका विरलन करके दुगुणा कर परस्पर गुणा करनेपर को प्राप्त हो उससे पूर्व भागहारको अपवर्तित करनेपर उसका अध्य भाग लब्ध होता है—१६९ न इसके आगे उत्कृष्ट स्थितिके अध्यवसानस्थानोंतक भागहारको जानकर ले जाना चाहिये। उसके प्रमाणसे सब दृक्यको अपहृत करनेपर वह कुछ कम डेढ गुणहानिस्थानान्तरकालसे अपदृत होता है।

इस प्रकार छह कमोंके भागहारकी प्ररूपणा करना चाहिये। इसी प्रकार आयुक्रमेके भी भागहारकी प्ररूपणा करना चाहिये। विशेष इतना है कि सब अध्यवसामस्थान जघन्य स्थितिसम्बन्धी अध्यवसानस्थानोंके प्रमाणसे असंख्यात लोक मात्र कालके द्वारा

**१ ताप्रती 'सन्वज्झवसाणपमाणमेद** ' इति पाठः । २ प्रतिषु 'अवहिरिज्जदेसु ' इति पाठः ।

तेसिमहिप्पाएण भागहारो बुच्चदे—अंतोमुहुत्तूणतेत्तीससागरोवमाणि गच्छं कादूण "अर्द्धे श्चन्यं रूपेषु गुणम् " इति गणितन्यायेन जं ठुद्धं तं ठिवय " रूपोनमादिसंगुणमेकोणगुणोन्मियतिमिच्छा" एदेण सुत्तेण रूवूणं काऊण असंखेजठोगमेत्तआदिणा गुणिय रूवूणगुण-गारेण आवित्याए असंखेजदिभागेण भागे हिदे सच्बज्ज्ञवसाणपमाणं होदि । एदिम्म जहण्णद्विदिज्ज्ञवसाणपमाणेणोविहिदे असंखेजा ठोगा ठब्भंति । तेण जहण्णद्विदिअज्ज्ञवसाण-पमाणेण अविहिरिजमाणे सच्बज्ज्ञवसाणहाणाणि असंखेजठोगमेत्तकाठेण अविहिरिजंति । एवं उविरिमद्विदिअज्ज्ञवसाणाणं पि असंखेजठोगमागहारो वत्तव्वो । णविर सच्वत्य एसो चेव भागहारो होदि ति णियमो णित्य, कत्य वि घणठोग-जगपदर-सेडि-सागर-पछ-आवित्या-तदसंखेजदिभागमेत्तभागहारुवठंभादो । उवक्रस्सद्विदिअज्ज्ञवसाणपमाणेण सव्वज्ज्ञवसाणाणि सादिरेगएगरूवपमाणेण अविहिरिजंति । एत्य कारणं जाणिदृण वत्तव्वं । एवं भागहारप-रूवणा समत्ता ।

जहण्णियाए द्विदीए अञ्ज्ञवसाणद्वाणाणि सव्वद्विदिअञ्ज्ञवसाणद्वाणाणं केविडओ भागो ? असंखेब्रदिभागो । को पडिभागो ? असंखेज्जाणि गुणहाणिहाणंतराणि । एवं णेदन्वं जाव उक्कस्सद्रिदिअञ्ज्ञवसाणद्राणे ति । एवं छण्णं कम्माणं । आउअस्स वि एवं अपहत होते हैं। यथा-आयु कर्मके अध्यवसानोंका गुणकार अवस्थित है, ऐसा कितने ही आचार्य कहते हैं। उनके अभिप्रायसे भागहारका कथन करते हैं - अन्तर्महर्त कम तेतीस सागरोपमोंको गच्छ करके " अर्डे शून्यं रूपेणु गुणम् " इस गणितन्यायसे जो लम्ब हो उसको स्थापित करके 'रूपोनमादिसंग्रणमेकोनगुणोन्मधितमिच्छा' इस सुत्रके अनुसार एक रूप कम करके असंख्यात होक मात्र आदिसे गुणितकर एक अंकसे रहित आवलिके असंख्यातवें भाग मात्र गुणकारका भाग देनेपर सब अध्यवसानोंका प्रमाण होता है। इसमें जघन्य स्थितिके अध्यवसानोंका जो प्रमाण हो उसका भाग देनेपर असंख्यात होक लब्ब होते हैं। इसी कारण जघन्य स्थितिक अध्यवसानोंका जो प्रमाण है उससे सब अध्यवसानस्थानोंको अपहत करनेपर वे असंख्यात लोक मात्र कालसे अपहत होते हैं। इसी प्रकार आगेकी स्थितियोंके भी अध्यवसानस्थानोंका भागहार असंख्यात लोक मात्र कहना चाहिये। विशेष इतना है कि सभी जगह यही भागहार हो, ऐसा नियम नहीं है, क्योंकि, कहींपर घनलोक, जगमतर, जगश्रेणि, सागर, परय, आवित और उनके असंख्यातवें भाग मात्र भागहार पाया जाता है। उत्क्रष्ट स्थितिके अध्यवसानोंके प्रभाणसे सब अध्यवसान साधिक एक रूपके प्रमाणसे अपहत होते हैं। यहां कारण जानकर बतलाना चाहिये। इस प्रकार भागहार प्ररूपणा समाप्त हुई।

जघन्य स्थितिके अध्यवसानस्थान सब स्थितियों के अध्यवसानस्थानों के कितने वें भाग प्रमाण हैं ? वे उनके असंख्यात भाग प्रमाण हैं। प्रतिभाग क्या है ? प्रतिभाग असंख्यात गुणहानिस्थानान्तर हैं। इस प्रकार, उस्कृष्ट स्थितिके अध्यवसानस्थानोंतक है जाना चाहिये ! इसी प्रकार छह कर्मों के सम्बन्धमें भागाभागकी प्ररूपण करना चाहिये।

१ अप्रती 'परूवणं ' इति पाठः ।

चेव वत्तव्वं । णवरि उक्कस्सद्विदिअज्झवसाणद्वाणाणि सव्वज्झवसाणद्वाणाणमसंखेजा भागा होति । एवं भागाभागपरूवणा समत्ता ।

सन्वत्योवाणि णाणावरणीयस्य जहण्णियाए हिदीए हिदिबंधज्झवसाणहाणाणि १६ । उक्कस्सियाए हिदीए हिदिबंधज्झवसाणाणि असंखेजगुणाणि । को गुणगारो ? अण्णोण्णन्भत्यरासी १६ । अजहण्ण-अणुक्कस्सिट्टिवंधज्झवसाणहाणाणि असंखेजगुणाणि । को गुणगारो ? किंचुणदिवह्नगुणहाणीयो । तस्स पमाणमेदं १६३ । ३२ । पुणो एदेण उक्कस्सिट्टिदिअज्झवसाणहाणेस गुणिदेस अजहण्ण-अणुक्कस्सिट्टिदिबंधज्झवसाणहाणपमाणं होदि १३०४ । अणुक्कस्सियास हिदीस हिदिबंधज्झवसाणाणि विसेसाहियाणि । केतियमेत्तेण ? जहण्णहिदिअज्झवसाणमेतेण १३२० । अजहण्णियास हिदीस हिदिबंधज्झवसाणहाणाणि विसेसाहियाणि । केतियमेत्तेण ? जहण्णहिदिअज्झवसाणेहि परिहीणउक्कस्सिट्टिदअज्झवसाण-मेत्तेण १५६० । सन्वास हिदीस अज्झवसाणहाणाणि विसेसाहियाणि । केतियमेत्तेण ? जहण्णहिदिअज्झवसाणमेतेण १५७६ ।

आउववजाणं छण्णं पि कम्माणं एवं चेव वत्तव्वं । आउअस्स जहिण्णयाए हिदीए हिदिबंधज्झवसाणहाणाणि योवाणि । अजहण्णअणुक्कस्सियासु हिदीसु हिदिबंधज्झवसाणहा-आयुक्ते विषयमें भी इसी प्रकार ही कथन करना चाहिये । विशेष इतना है कि आयुक्तमंके उत्कृष्ट स्थिति सम्बन्धी अध्यवसान समस्त अध्यवसानस्थानोंके असंख्यात बहुभाग प्रमाण हैं । इस प्रकार भागाभाग प्रह्मपणा समात हुई ।

क्वानावरणीयकी जघन्य स्थित सम्बन्धी स्थितिबन्धाध्यवसागस्थान सबसे स्तोक हैं (१६)। उत्हृष्ट स्थितिसम्बधी स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे हैं। गुणकार क्या है ? गुणकार अन्योन्याभ्यस्त राशि है (१६)। अजघन्य-अनुत्कृष्ट स्थिति-बन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे हैं। गुणकार क्या है ? गुणकार कुछ कम डेढ गुणहानियां हैं। उसका प्रमाण यह है—१ के हैं। इसके द्वारा उत्हृष्ट स्थिति सम्बधी अध्यवसानस्थानोंको गुणित करनेपर अजघन्य अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धाध्यवसानस्थानोंका प्रमाण होता है—२५६×१ के हैं =१३०४। अनुत्कृष्ट स्थितियोंमें स्थितिबन्धाध्यवसानस्थानोंका प्रमाण होता है—२५६×१ के विशेष अधिक हैं शकतने मात्रसे वे विशेष अधिक हैं ? जघन्य स्थितिके अध्यवसानस्थानोंके प्रमाणसे वे अधिक हैं। १३०४+१६=१३२० अजघन्य स्थितियोंमें स्थितिबन्धाध्यवसानस्थानोंके प्रमाणसे वे अधिक हैं । कितने मात्रसे अधिक हैं ? जघन्य स्थितिके अध्यवसानस्थानोंसे होन उत्कृष्ट स्थितिके अध्यवसानस्थानोंके प्रमाणसे वे अधिक हैं –१३२०+(२५६-१६)=१५६०। सब स्थितियोंमें अध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैं। कितने मात्रसे अधिक हैं। जघन्य स्थितिके अध्यवसानस्थानोंके प्रमाणसे विशेष अधिक हैं। कितने मात्रसे अधिक हैं। जघन्य स्थितिके अध्यवसानस्थानोंके प्रमाणसे विशेष अधिक हैं। कितने मात्रसे अधिक हैं। जघन्य स्थितिके अध्यवसानस्थानोंके प्रमाणसे विशेष अधिक हैं। कितने मात्रसे अधिक हैं। जघन्य

आयु कर्मको छोड़कर छह कर्मोंके खितिबन्धाध्यवसानस्थानोंके अस्प बहुत्वकी प्रक्रपणा इसी प्रकारसे करना चाहिये। आयु कर्मकी जबन्य स्थितिमें स्थितिबन्धाध्यब-सानस्थान स्तोक हैं। अजधन्य-अनुत्कृष्ट स्थितियों में स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान असंबयात-

१ प्रतिषु १०६०५ एवंविषात्र संदृष्टिः।

छ. ११−४६

णाणि असंखेजगुणाणि । को गुणगारो ? असंखेजा ठोगा । अणुक्कस्सियासु हिदीसु हिदिबंधज्झवसाणहाणाणि विसेसाहियाणि । केत्तियमेत्तेण ? जहण्णहिदिअज्झवसाणमेत्तेण । उक्कस्सियाए हिदीए हिदिबंधज्झवसाणहाणाणि असंखेजगुणाणि । को गुणगारो ? आविठियाए असंखेजिदिभागो । अजहण्णियासु हिदीसु हिदिबंधज्झवसाणहाणाणि विसेसाहियाणि । केत्तियमेतेण ? अजहण्ण-अणुक्कस्सिहिदिबंधज्झवसाणहाणमेत्तेण । सन्वासु हिदीसु हिदिबंधज्झवसाणहाणाणि विसेसाहियाणि । केत्तियमेतेण ? जहण्णहिदिअज्झवसाणहाणमेत्तेण । एवं पगणणा ति समत्तमणिओगहारं ।

# अणुकट्ठीए णाणावरणीयस्स जहण्णियाए द्विदीए जाणि द्विदिबंधज्झवसाणद्वाणाणि ताणि विदियाए द्विदीए बंधज्झवसाण-द्वाणाणि अपुन्वाणि ॥ २६९॥

एदस्स सुत्तस्स अत्थे भण्णभाणे संदिद्वी उच्चदे । तं जहा—जहण्णिहिदीए विणा उक्कस्सिहिदिपमाणं सत्त ७ । धुविहिदिपमाणं पंच ५ । धुविहिदीए सह उक्कस्सिहिदिपमाणमेदं १२ । पुणो एदिस्से समयचरणं कादण धुविहिदिप्पहुडि उविरिमसव्विहिदिविसेसेसु सव्वज्झ-

गुणे हैं। गुणकार क्या है? गुणकार असंख्यात लोक हैं। अनुत्रुष्ट स्थितियों में स्थितिबन्धाध्यवस।नस्थान विशेष अधिक हैं। कितने मात्रसे अधिक हैं? जघन्य स्थिति सम्बन्धी अध्यवसानस्थानों के प्रमाणसे अधिक हैं। उत्रुष्ट स्थितिमें स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे हैं। गुणकार क्या है? गुणकार आवलिका असंख्यातगं भाग है। अजघन्य स्थितियों में स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैं। कितने मात्रसे अधिक हैं? अजघन्य-अनुत्रुष्ट स्थितियों के अध्यवसानस्थानों के प्रमाणसे वे अधिक हैं। सब स्थितियों में स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैं। कितने मात्रसे अधिक हैं। अजघन्य स्थितियों के अध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैं। कितने मात्रसे अधिक हैं। अजघन्य स्थितियों के अध्यवसानस्थानों के प्रमाणसे वे अधिक हैं। इस प्रकार प्रगणना अनुयोगद्वार समात हुआ।

अनुकृष्टिकी अपेक्षा ज्ञानावरणीयकी जघन्य स्थितिमें जो स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान हैं द्वितीय स्थितिमें वे स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान हैं और अपूर्व स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान भी हैं ॥ २६९ ॥

इस सूत्रका अर्थ कहते समय संदृष्टि कही जाती है। वह इस प्रकार है— जबन्य स्थितिके विना उत्कृष्ट स्थितिका प्रमाण सात (७) है। ध्रुवस्थितिका प्रमाण पांच (५) है। ध्रुवस्थितिके साथ उत्कृष्ट स्थितिका प्रमाण यह है—१२। इसके समयोंकी

१ सांक्रतमनुकृष्टिश्चिन्त्यते । सा च न विद्यते । तथा हि— ज्ञानावरणीयस्य जघन्यस्थितिबन्धे शान्यध्यवसायस्थानानि, तेभ्यो द्वितीयस्थितिबन्धेऽन्यानि, तेभ्योऽपि तृतीयस्थितिबन्धेऽन्यानि, एवं तावद्वाच्यं शावदुरकृष्टा स्थितिः । एवं सर्वेषामपि कर्मणां दृष्टन्यम् (१-२)। क. प्र. (म. टी.) १,८८.।

वसाणाणमसंखे अलोगमेत्ताणं तिरिच्छेण रचणा कायव्वा। एवं रचणं कादण सव्विद्धितिने सिस्ट्रिद्ध अञ्ज्ञवसाणहाणाणं णिव्वगणाकंदयमेत्तखंडाणि कादव्वाणि। किं पमाणं णिव्वगणाकंदयं १ पिलदोवमस्स असंखे अदिभागो। संदिष्टीए तस्स पमाणं चतारि ४। एदाणि खंडाणि किं समाणि, आहो विसमाणि १ ण होंति समाणि, विसमाणि १ वेव। क्यं णव्वदे १ परमाइरियोवदेसादो। तं जहा—पढमखंडादो बिदियखंडं विसेसाहियं असंखे अलोगमेत्तेण। विदियखंडादो स्विदियखंडं विसेसाहियं असंखे अलोगमेत्तेण। तिदियखंडादो चिरासाहियं मिसाहियं असंखे अलोगमेत्तेण। तिदियखंडादो च उत्थखंडं विसेसाहियमसंखे अलोगमेत्तेण। एवं णेदव्वं जाव चिरामखंडं ति। णविरि पढमखंडादो वि चिरामखंडं विसेसाहियं चेव। कुदो १ परमाइरियोवदेसादो बाहाणुवलंभादो च। एत्य संदिष्टी ।

एवं ठविय एदस्स सुत्तस्य अत्यो बुचदे-णाणावग्णीयस्स जहण्णियाण् द्विदीण् जाणि

रवना करके ध्रुवस्थितिको आदि लेकर आगेके सब स्थितिविशेषोंमें रहनेवाले असंख्यात लोक प्रमाण सब अध्यवसानस्थानोंकी तिरछे रूपसे रचना करना चाहिये। इस प्रकार रचना करके सब स्थितिविशेषोंमें स्थित अध्यवसानस्थानोंके निर्वर्गणाकाण्डक प्रमाण खण्ड करना चाहिये।

शंका—निर्धर्गणाकाण्डकका प्रमाण कितना है ?
समाधान—वह पत्योपमके असंख्यातवें भाग प्रमाण है।
संद्यप्रिमें उसका प्रमाण चार (४) है।
शंका—ये खण्ड क्या सम हैं, अथवा विषम ?
समाधान—वे सम नहीं होते, विषम ही होते हैं।
शंका—यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान—यह श्रेष्ठ आचार्यों उपदेशसे जाना जाता है। जैसे—प्रथम कण्डकी अपेक्षा द्वितीय खण्ड असंख्यात लोक मात्रसे विशेष अधिक है। द्वितीय खण्डकी अपेक्षा तृतीय खण्ड असंख्यात लोक मात्रसे विशेष अधिक है। तृतीय खण्डकी अपेक्षा चतुर्थ खण्ड असंख्यात लोक प्रमाणसे विशेष अधिक है। इस प्रकार अन्तिम खण्ड तक ले जाना चाहिये। विशेष इतना है कि प्रथम खण्डकी अपेक्षा भी अन्तिम खण्ड विशेष अधिक ही है, क्योंकि, ऐसा ही उत्कृष्ट आचार्योका उपदेश है, तथा उसमें कोई बाधा भी नहीं पायी जाती है। यहां संहण्टि—(पृष्ठ २४५ पर देखिये) इस प्रकार स्थापित करके इस स्त्रका अर्थ कहते हैं —क्षानावरणीयकी जघन्य स्थितिमें जो स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान

१ अ-आ-काप्रतिपु 'विसमाणि ण होति विसमाणि ', नाप्रती 'विसमाणि ण होति ! विसमाणि ' इति पाठः। २ अन्नोपलभ्यमाना संदृष्ट्यः ३४५ तमे पृष्ठे द्रष्टव्याः। हिदिषंधज्झवसाणहाणाणि ताणि च बिदियाए हिदीए हिदिबंधज्झवसाणहाणाणि होंति, अपुन्वाणि च । कथमपुन्वाणं संभवो ? ण, बिदियहिदीए हिदिबंधज्झवसाणहाणचरिम- खंडज्झवसाणहाणाणं ध्रवहिदिअज्झवसाणेसु अभावादो । ण च जहण्णहिदिसव्वज्झवसाणाणि बिदियहिदिअज्झवसाणहाणेसु अत्य, जहण्णहिदिपदमखंडज्झवसाणहाणाणं बिदियहिदि- अज्झवसाणहाणेसु अणुवलंभादो । जाणि बिदियाए हिदीए हिदिबंधज्झवसाणहाणाणि ताणि तदियाए हिदीए हिदिबंधज्झवसाणहाणेसु होंति ति ण धेत्तव्वं, पदमखंडज्झवसाणहाणाणि ताणि तदियाए हिदीए हिदिबंधज्झवसाणहाणेसु अणुवलंभादो । कथमेदं णव्वदे ? ताणि सव्वाणि होंति ति णिदेसाभावादो । अपुन्वाणि त्ति वृत्ते अपुन्वाणि चेव वत्तव्वं, च-सदेण विणा- समुचयावगमाभावादो । जिद एवं तो सुत्ते च-सदो किण्ण पर्व्वदे ? ण, च-सदिणिदेसेणै विणा वि तदहावगमादो ।

एवमपुञ्वाणि अपुञ्वाणि जाव उक्किस्सिया द्विदि ति ॥२७०॥ हैं वे भी स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान द्वितीय स्थितिमें हैं, तथा अपूर्व भी स्थितिबन्धाध्यव-सानस्थान हैं।

शंका-अपूर्व स्थितिबन्धाध्यवसानस्थानोंकी सम्भावना कैसे है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि द्वितीय स्थितिके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थानोंके अन्तिम खण्ड सम्बन्धी अध्यवसानस्थान ध्रुवस्थितिके अध्यवसानस्थानोंमें नहीं हैं, तथा जद्यन्य स्थितिके सब अध्यवसानस्थान द्वितीय स्थितिके अध्यवसानस्थानोंमें नहीं हैं; कारण कि जद्यन्य स्थितिसम्बन्धी प्रथम खण्डके अध्यवसानस्थान द्वितीय स्थितिके अध्यवसानस्थान स्थानोंमें नहीं पाये जाते हैं। जो स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान द्वितीय स्थितिमें हैं वे तृतीय स्थितिके अध्यवसानोंमें होते हैं, ऐसा नहीं प्रहण करना चाहिये, क्योंकि द्वितीय स्थितिके प्रथम खण्ड सम्बन्धी अध्यवसानस्थान तृतीय स्थितिके अध्यवसानस्थानोंमें नहीं पाये जाते हैं।

शंका-यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान—क्योंकि, 'वे सभी होते हैं, ऐसा स्त्रमें निर्देश नहीं किया गया हैं, इसीसे उसका ज्ञान हो जाता है।

सूत्रमें जो 'अपुन्वाणि 'ऐसा निर्देश किया है उससे 'अपुन्वाणि चेव 'अर्थात् अपूर्व भी होते हैं, ऐसा कथन करना चाहिये, क्योंकि, च शब्दके विना समुख्यका ज्ञान नहीं होता है।

शंका-यदि ऐसा है तो सुत्रमें च शब्दका निर्देश क्यों नहीं किया ?

समाधान—नहीं, क्योंकि च दाब्दके निर्देशके विना भी उक्त अर्थका ज्ञान हो जाता है।

इस प्रकार उत्कृष्ट स्थिति तक अपूर्व अपूर्व स्थितिषन्धाध्यवसानस्थान होते हैं ॥२७०॥ १ अ-काप्रत्योः '—णिइसोण ' इति पाठः। एवं उत्तविधाणेण अपुञ्वाण्णि अपुञ्वाणि चेव द्विदिषंधज्झवसाणद्वाणाणि सच्य-द्विदिविसेसेसु होइण गच्छंति जाव उनकस्सद्विदि ति । सव्वद्विदिविसेसेसुं पुव्वद्विदि-षंधज्झवसाणद्वाणाणि वि अत्थि, ताणि च अभणिद्रण अपुव्वाणि चेव अत्थि ति किमद्वं वुच्चदे ? ण, एवमिदि वयणादो चेव पुञ्वाणं अधित्तसिद्धीदो । एवं वयणादो चेव पुञ्वाणं पि अत्थित्तसिद्धीए संतीए अपुव्वाणं णिदेसो किमद्वं कदो ? ण, अपुञ्चपरिणामअत्थित्तपऔ-जणतेण तप्यदुष्पायणे दोसाभावादो ।

जहण्णद्विदीए पढमखंडं उविर केण वि सिरसं ण होदि । विदियखंडं समउत्तर-जहण्णद्विदीए पढमज्झवसाणखंडेण सिरसं । तिदयखंडं दुसमउत्तरजहण्णद्विदीए पढमखंडेण सिरसं । चउत्थखंडं तिसमउत्तरजहण्णद्विदीए पढमखंडेण सिरसं । एवं णयव्वं जाव णिव्वग्गणकंदयचिरमसमओ ति । तदो उविरमसमए जहण्णद्विदिअज्झवसाणाणमणुक्कद्वी वोच्छिजदि, तत्य एदेहि सिरसपिरणामाभावादो । एवं सव्वद्विदिविसेससव्वज्झवसाणाणं पादेक्कमणुक्कद्विवोच्छेदो परुवेदव्वो ति भावत्यो ।

इस प्रकार उक्त प्रक्रियासे उत्हृष्ट स्थितितक सब स्थितिविशेषोंमें होकर अपूर्व ही अपूर्व स्थितिवन्धाभ्यवसानस्थान होते जाते हैं।

रंका—सब स्थितिविद्योपों जब पूर्व स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान भी हैं, तब उन्हें न कहकर 'अपूर्व ही हैं 'ऐसा किसलिये कहा जाता है ?

समाधान — नहीं, क्योंकि ' एवं ' अर्थात् ' इसी प्रकार ' ऐसा कहनेसे ही पूर्व स्थितिबन्धाध्यवसानस्थानोंका अस्तित्व सिद्ध हो जाता है।

शंका—चिद ' एवं ' पदका निर्देश करनेस ही पूर्व स्थितिबन्धाध्यवसानस्थानोंका अस्तित्व सिद्ध हो जाता है, तो फिर अपूर्व स्थितिबन्धाध्यवसानस्थानोंका निर्देश किसलिये किया गया है ?

समाधान नहीं, क्योंकि यहां अपूर्व परिणामोंके अस्तित्वका प्रयोजन होनेसे उनके कहनेमें कोई दोच नहीं है।

जघन्य स्थितिका प्रथम खण्ड आगे किसीके भी सहरा नहीं है। उसका द्वितीय खण्ड एक समय अधिक जघन्य स्थितिके प्रथम अध्यवसानखण्डके सहरा होता है। जघन्य स्थितिके अध्यवसानोंका तृतीय खण्ड दो समय अधिक जघन्य स्थितिके प्रथम अध्यवसानखण्डके सहरा होता है। चतुर्थ खण्ड तीन समय अधिक जघन्य स्थितिके प्रथम अध्यवसानखण्डके सहरा होता है। इस प्रकार निर्वर्गणाकाण्डकके अन्तिम समय तक ले जाना चाहिये। उससे आगेके समयमें जघन्य स्थितिके अध्यवसानस्थानोंके अनुकृष्टिका ब्युच्छेद हो जाता है, क्योंकि, वहां इनके सहरा परिणामोंका अभाव है। इस प्रकारसे सह स्थितिविशेषोंके सब अध्यवसानोंमेंसे प्रत्येकमें अनुकृष्टिके ब्युच्छेदकी प्रकारसे सह स्थितिविशेषोंके सब अध्यवसानोंमेंसे प्रत्येकमें अनुकृष्टिके ब्युच्छेदकी प्रकरणा करना चाहिये। यह उक्त कथनका मावार्थ है।

संपिं अपुणस्त्तज्ञवसाणपरूवणा कीरदे। तं जहा—जहण्णद्विदिमार्दि कादृण जाव दुचरिमद्विदि ति ताव सन्वद्विदिविसेसैसन्वज्ञ्जवसाणाणं सन्वपढमखंडाणि अपुणरूत्ताणि। उक्कस्सद्विदीए सन्वखंडाणि अपुणरुत्ताणि चेव। सेस-दुचरिमादिद्विदीणं बिदियादिखंडाणि पुणरूत्ताणि, एदेहि समाणपरिणामाणमपुणरूत्तपरिणामेसु उवलंभादो।

#### एवं सत्तरणं कम्माणं ॥ २७१ ॥

जहां णाणावरणि प्रस्त अणुकही पर्विदा तहा सत्तण्णं कम्माणं पस्वेदव्वं। णविर आउअस्स जहण्णि हिदीए णिव्वरगणमे तअज्झवसाणखंडाणि पुव्वं व पढमखंडप्पहुि विसेसाहियाणि
होति । समउत्तरजहण्णि हिदिप्पहुि हिसव्बज्झवसाणखंडाणि अण्णोण्णं पेविखदृण जहाकमेण
विसेसाहियाणि चेव । किंतु तत्य समयाहियजहण्णि हिदीए दुचिरमखंडादो चिरमखंडमायामेण असंखेजगुणं । तदुविरमहिदीए पुण तिचिरमखंडादो दुचिरमखंडमसंखेजगुणं ।
तदो चिरमखंडमसंखेजगुणं । एवं णेदव्वं जाव णिव्वरगणकंदयदुचिरमसमओ ति । पुणो
तदुविरमहिदिप्पहुि जाव उक्कस्सिहिदि ति ताव सव्वखंडाणि अण्णोण्णं पेविखदृण
आयामेण असंखेजगुणाणि होति ति चेत्तव्वं। एत्य वि अणुकिहिवोच्छेदो पुव्वं व
पस्वेदव्वो । एवमणुकही समत्ता ।

## तिञ्व-मंददाए णाणावरणीयस्स जहण्णियाए द्विदीए जहण्णयं

अब अपुनरुक्त अध्यवसानोंकी प्ररूपणा करते हैं। वह इस प्रकार है—जघन्य स्थितिको आदि लेकर द्विचरम स्थिति तक सब स्थितिविशेषोंके सभी अध्यवसानस्थान सम्बन्धी सब प्रथम खण्ड अपुनरुक्त हैं। उत्कृष्ट स्थितिके सब खण्ड अपुनरुक्त ही हैं। शेष द्विचरम आदि स्थितियोंके द्वितीयादिक खण्ड पुनरुक्त हैं, क्योंकि, इनके समान परिणाम अपुनरुक्त परिणामोंमें पाये जाते हैं।

इसी प्रकार शेष सात कर्मीं के विषयमें अनुकृष्टिका कथन करना चाहिये ॥ २७१ ॥ जिस प्रकार झानावरणीयके विषयमें अनुकृष्टिकी प्ररूपणा की है, उसी प्रकार अन्य सात कर्मों के सम्बन्धमें अनुकृष्टिकी प्ररूपणा करना चाहिये। विशेष इतना है कि आयुकी जञ्चय स्थितिके निर्वर्गणाकाण्डक प्रमाण अध्यवसानखण्ड पूर्वके ही समान प्रथम खण्डकों आदि लेकर उत्तरोत्तर विशेष अधिक होते हैं। एक समय अधिक जघन्य स्थितिकों आदि लेकर सम अध्यवसानखण्ड परस्परकी अपेक्षा यथाक्रमसे विशेष अधिक ही हैं। परन्तु उनमें एक समय अधिक जघन्य स्थितिके द्विचरम खण्डसे अन्तिम खण्ड आयामकी अपेक्षा असंख्यातगुणा है। उससे आगेकी स्थितिके त्रिचरम खण्डकी अपेक्षा द्विचरम खण्ड असंख्यातगुणा है। उससे अन्तिम खण्ड असंख्यातगुणा है। उससे अन्तिम खण्ड असंख्यातगुणा है। उससे अन्तिम खण्ड असंख्यातगुणा है। इस प्रकार निर्वर्गणाकाण्डकके द्विचरम समय तक ले जाना चाहिये। फर उससे आगेकी स्थितिसे लेकर उत्कृष्ट स्थिति तक सब खण्ड एक दूसरेकी अपेक्षा आयामसे असंख्यात गुणे होते हैं, ऐसा समझना चाहिये। यहां भी अनुकृष्टिके व्युच्छेदकी पूर्वके ही समान प्ररूपणा करना चाहिये। इस प्रकार मनुकृष्टिका कथन समाप्त हुआ।

तीव-मन्दताकी अपेक्षा ज्ञानावरणीयकी जघन्य स्थिति सम्बन्धी जघन्य स्थिति-१ ताप्रती 'सन्विद्धिविसेसस्त ' इति पाठः ।

## द्विदिबंधज्झवसाणद्वाणं सव्वमंदाणुभागं' ॥ २७२ ॥

सन्विद्वित्तं पुणरुत्तिद्विदं धज्झवसाणद्वाणाणि अविणय अपुणरुत्ताणि वेत्तृण एद-मप्पाबहुगं बुचदे । सन्वमंदाणुभागिमदि बुत्ते सन्वजहण्णसित्तसंजुत्तमिदि वेत्तन्वं । सेसं सुगमं ।

#### तिस्से चेव उक्कस्समणंतगुणं ॥ २७३ ॥

तिस्से चेव जहण्णिहिदीए पढमखंडस्स अपुणरुत्तस्स उक्कस्सपिरणामो अणंतगुणो, असंखेजठोगमेत्तछहाणाणि उविर चिडिदण हिदत्तादो । चिरिमखंडुक्कस्सपिरणामो ण गहिदो ति कथं णव्वदे ? जहण्णिहिदिउक्कस्सपिरणामादो समयाहियजहण्णिहिदीए जहण्णपिरणामो अणंतगुणो ति सुत्तणिदेसादो णव्वदे ।

## बिदियाए द्विदीए जहण्णयं द्विदिबंधज्झवसाणहाणमणंतगुणं ॥२७४॥

पुन्विन्लउनकस्सपरिणामो उच्चंको, एसो जहण्णपरिणामो अहंको ति काऊण हेट्टिमउनकस्सपरिणामं सन्वजीवरासिणा गुणिदे उवरिमद्विदिजहण्णपरिणामो होदि, तेण अणंतगुणतं ण विरुज्झदे । उवरिं पि उक्कस्सपरिणामादो जत्य जहण्णपरिणामो अणंतगुणो ति बुच्चदि तत्थ एदं चेव कारणं वत्तव्वं ।

बन्धाध्यवसानस्थान सबसे मन्द अनुभागवाला है ॥ २७२ ॥

सब स्थितियों में पुनरुक्त स्थितिबन्धाध्यवसानस्थानोंको छोड़कर और अपुनरुक्तोंको प्रहण करके यह अस्पबहुत्व कहा जा रहा है। 'सन्वमंदाणुभाग' ऐसा कहनेपर सबसे जवन्य राक्तिसे संयुक्त है, ऐसा ग्रहण करना चाहिये। रोष कथन सुगम है।

उसीका उत्कृष्ट स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान अनन्तगृणा है ॥ २७३ ॥

उसी जघन्य रिथतिके अपुनरुक्त प्रथम खण्डका उत्कृष्ट परिणाम अनन्तगुणा है, क्योंकि वह असंख्यात लोक मात्र छहस्थान आगे जाकर स्थित है।

रांका—अन्तिम खण्डका उत्कृष्ट परिणाम नहीं प्रहण किया गया है, यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान— जवन्य स्थितिके उत्कृष्ट परिणामसे एक समय अधिक जवन्यस्थितिका परिणाम अनन्तगुणा है, ऐसा सूत्रमें निर्देश किया जानेसे उसका परिकान होता है।

द्वितीय स्थितिका जघन्य स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान अनन्तगुणा है ॥ २७४ ॥

पूर्वका उत्कृष्ट परिणाम ऊर्वक और यह जघन्य परिणाम अप्रांक है, ऐसा करके अध्यस्तन उत्कृष्ट परिणामको सर्व जीवराशिसे गुणित करनेपर आगेकी स्थितिका अधन्य परिणाम होता है, इसी कारण उसके अनन्तगुणे होनेमें कोई विरोध नहीं है। आगे भी जहांपर उत्कृष्ट परिणामकी अपेक्षा जघन्य परिणाम अनन्तगुणा है, ऐसा कहा जाता है वहां पर भी यही कारण बतलाना चाहिये।

१ संप्रति स्थितिसमुद्रहारे या प्राक् तीव-मन्दता नोक्ता साभिधीयते—अणंतेत्यादि । तद्यथा—
शानावरणीयस्य वचन्यस्थितौ वचन्यस्थितिबन्धाध्यवमायस्थानं सर्वमन्दानुभावम् । ततस्तस्यामेव वचन्यस्थितौ
उत्कृष्टमध्यवसायस्थानमनन्तगुणम् । ततोऽपि द्वितीयस्थितौ वघन्य स्थितिबन्धाध्यवसायस्थानमनन्तगुणम् । ततोऽपि तस्यामेव द्वितीयस्थितौ उत्कृष्टमनन्तगुणम् । एवं प्रतिस्थित वधन्यमुत्कृष्टं च स्थितिबन्धाध्यवसायस्थानमनन्तगुणतया तावद्वक्तन्यं यावदुत्कृष्टायां स्थितौ चरमं स्थितिबन्धाध्यवसायस्थानमनन्तगुणम्
( १-३ ) । क. प्र. ( म. टी. ) १,८९. । २ अ-आ-काप्रतिषु-'पुणक्त्ताणि ' इति पाठः ।

## तिस्से चेव उक्कस्समणंतगुणं ॥ २७५॥

असंखेजलोगमेत्तळहाणाणि उवरि चर्डिदृण हिदत्तादो ।

# तदियाए द्विदीए जहण्णयं द्विदिवंधज्झवसाणद्वाणमणंतगुणं ॥२७६॥

कारणं सुगमं, पुच्वं परूविदत्तादो ।

### तिस्से चेव उक्कस्सयमणंतग्रुणं ॥ २७७ ॥

असंखेजलोगमेत्तछद्वाणाणि उवरि चडिदूण द्विदत्तादो ।

#### एवमणंतगुणा जाव उक्कस्सद्विदि ति ॥ २७८ ॥

एवं पुञ्चुत्तकमेण अणंतगुणाए सेडीए णेदव्वं जाव उक्कस्सिट्टिदि ति । णविरे उक्कस्सियाए ट्रिटीए जहण्णादो उक्कस्समणंतगुणिमदि वृत्ते चिर्माखंडुक्कस्सपिरणामो अणंतगुणो ति घेत्तव्वं ।

#### एवं सत्तण्णं कम्माणं ॥ २७९ ॥

जहां णाणावरणीयस्स तिञ्चमंददाए अप्पाबहुगं परूविदं तहा सत्तण्णं कम्माणं परूवेदव्वं, विसेसाभावादो । एवं तिव्व-मंददा ति समत्तमणियोगहारं। एवं द्विदिसमुदाहारो समतो। एवं द्विदिवंधञ्झवसाणपरूक्वणा समत्ता। एवं वेयणकालविहाणे ति समत्तमणियोगहारं।

उसी स्थितिका उत्कृष्ट परिणाम अनन्तगुणा है ॥ २७५ ॥

क्योंकि, वह जघन्य परिणामसे असंख्यात होक प्रमाण छह स्थान आगे जाकरस्थित है। उससे ततीय स्थितिका जघन्य स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान अनन्तगुणा है।। २७६॥

इसका कारण सुगम है, क्योंकि, वह पूर्वमें बतलाया जा चुका है।

उसी स्थितिका उन्क्रष्ट परिणाम उससे अनन्तगुणा है ॥ २७७ ॥

क्योंकि, वह उससे असंख्यात लोक मात्र छह स्थान आगे जाकर स्थित है।

इस प्रकार उत्क्रष्ट स्थिति तक वे अनन्तगुणे अनन्तगुणे हैं ॥ २७८ ॥

इस प्रकार अर्थात् पूर्वोक्त क्रमसे उत्कृष्ट स्थिति तक अनन्तगुणित श्रेणिसे ले जाना बाहिये। विशेष इतना है कि उत्कृष्ट स्थितिके जघन्य परिणामकी अपेक्षा उत्कृष्ट परिणाम अनन्तगुणा है, ऐसा कहनेपर अन्तिम खण्डका उत्कृष्ट परिणाम अनन्तगुणा है, ऐसा ब्रह्म करना चाहिये।

इसी प्रकार शेष सात कर्मोंके विषयमें तीव-मन्दताके अल्पबहुत्वको कहना चाहिये।२७९। जिस प्रकार ज्ञानावरणीय कर्मके विषयमें तीव-मन्दताके अल्पबहुत्वकी प्रक्रपणा की गई है, उसी प्रकार शेष सात कर्मोंके विषयमें कहना चाहिये, क्योंकि वहां उसमें कोई विशेषता नहीं है। इस प्रकार तीवमन्दता अनुयोगद्वार समाप्त हुआ। इस प्रकार स्थितिसमुद्दार समाप्त हुआ। इस प्रकार स्थितिबन्धाध्यवसान प्रक्रपणा समाप्त हुई।

इस प्रकार वेदनकालविधान अनुयोगद्वार समाप्त हुआ।

# वेदणाखेत्तविहाणसुत्ताणि

| सूत्र संख्या                                                                                                                                                                                                                             | स्त्र                                                                                                                                                                                                                                                    | તે <b>હ</b>                                                                            | सूत्र संख्या                                                                                                                              | सूत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S.R.                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| तिण्णि अणि व्याणि भवा २ पदमीमांसा ३ पदमीमांसा छेत्तदो कि कि जहण्णा व ५ एवं सत्तण्ण<br>६ सामितं<br>उक्कस्सा ७ सामितं<br>उक्कस्सा ७ सामितं<br>उक्कस्सा ० सामितं<br>उक्कस्सा ० सामितंणा<br>वेयणा खेत<br>८ जो मच्छो<br>रमणसमुद्ध<br>अच्छिदो। | सामिन अत्याबहुए वि<br>ए जाजा श्रिमेयवेया<br>उक्षकस्सा किमणुक्कर<br>तिम जहण्णा ?<br>ता अजुक्कस्सा वा<br>ता अजहण्णा वा।<br>जे कम्माणं।<br>दुविहं जहण्णपं<br>दे।<br>उक्षकस्सपदे जाजावरः<br>त्वो उक्कस्सिया कस्स<br>जोयणसहिस्स्था स्स्<br>जोयणसहिस्स्था स्स् | १<br>चे । ३<br>गा<br>स्ता<br>१<br>११<br>१<br>१<br>१<br>१<br>१<br>१<br>१<br>१<br>१<br>१ | समुग्धारे गदस्त भेदारा १७ तव्यदिनि १८ एवमाउद्द<br>१९ सामित्ते १९ सामित्ते गायवेया २० अण्णदर जत्तसमय जोगिम्स गाहणाय २१ तव्यदिनि २३ एवं सस् | स्त केविलस्स के एण समुद्दस्स सव्य<br>तस्स वेदणीयवेः इक्कसा। रेता अणुकस्सा। रेता अणुकस्सा। रेता अणुकस्सा। रेता अणुकस्सा। रेता अणुकस्सा। रेता अलुकस्सा। रेता अलुकस्सा। रेता अलुकस्सा। रेता अलुकस्सा। रेता अलुकस्सा। रेता अलुकस्सा। रेता केस्याणा। | स्टोमं<br>इणा<br>२०<br>३२<br>१वर-<br>२१ कस्स?,,<br>चअप-<br>१यस्स<br>१इण्ण-<br>त्रोरो-<br>णाणा-<br>णाणा-<br>१६<br>१५<br>१६<br>१६<br>१६<br>१६<br>१६<br>१६<br>१६<br>१६<br>१६<br>१६<br>१६<br>१६<br>१६ |
| ११ पणरवि ।                                                                                                                                                                                                                               | न्याय छगा ।<br>पारणंतियसमुग्घादेण<br>निष्णि विग्गद्दकंदर्या                                                                                                                                                                                              | •                                                                                      | वेयणाओ<br>२० उच्चकर                                                                                                                       | । तुहाओ ।<br>व्यक्ते जाजावरणी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | "य-दं <del>स</del> ः                                                                                                                                                                              |
| कादूण।<br>१२ से काले ३<br>जेरहपसु<br>णाणावरण                                                                                                                                                                                             | प्रधो सत्तमाए पुढर्व<br>उप्पन्जिहिदि ति तर<br>रियवेयणा खेत्तदो उक्                                                                                                                                                                                       | २०<br> ए<br>स्स<br>कस्मा "                                                             | णावरण<br>बेयणाः<br>चत्तारि                                                                                                                | तिय-मोहणीय-अंतर<br>क्षो खेलदो उक्करि<br>ति तुरुराओ धोव<br>च आउअ-णामा-गो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ाश्याण<br>स्त्याओ<br>तओ। ५५<br>द्वेयणाओ                                                                                                                                                           |
| १३ तव्वदिरि<br>१४ एवं दंसण<br>अंतराइया                                                                                                                                                                                                   | ता अणुकस्सा ।<br>प्रथरणीय-मोहणीय-<br>र्णाः।                                                                                                                                                                                                              | <b>२३</b><br>२०                                                                        | वि तुः<br>२७ जन्म                                                                                                                         | ो उक्कस्सियाओ<br>स्टाओ असंखेज्जगु<br>पुक्कस्सपदेण अहु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | णाक्षा। ;;<br>ण्णंपि                                                                                                                                                                              |
| १५ सामिसेण                                                                                                                                                                                                                               | ा उद्घरसपरे वेदणीय<br>वेसदो उद्घरिसया क                                                                                                                                                                                                                  | र-<br>स्स ? ,                                                                          | कम्मा                                                                                                                                     | णं वेदणाओं खेल्ह<br>अो तुस्लामो धोव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (। जह-                                                                                                                                                                                            |

| पूर '      | ७७५। तूम                                                                                                      | 88       | Q.4 | <b>७७५</b> ।       | पूर्व                                                                                           | à R      |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|            | णाणावरणीय दंसणावरणीय-<br>मोहणीय अंतराइयवेयणाओ<br>खेत्तदो उद्यक्तस्त्रयाओ चत्तारि<br>वि तुल्हाओ असंखेज्जगुणाओ। | ا<br>حوم |     | ण्णिया अ<br>बादरवण | दिद्विदअपज्जत्तयत्तस्स अह<br>गेगाहणा असंखेजगुणा ।<br>प्कदिकाइयपतेयसरीर-<br>यस्स जहण्णिया ओगाहण। |          |
| <b>૨</b> ૧ | वेयणीय-आउअ-णामा-गोदवेय-<br>णाओ खेत्तदो उक्कस्सियाओ<br>चत्तारि वि तुस्टाओ असंखेउज-<br>गुणाओ।                   | 77       |     | ओगाहणा             | पज्जनयस्स जहण्णिया<br>असंखंज्जगुणा ।                                                            | ,,<br>11 |
|            | पत्तो सञ्जीवेसु ओवाहणमहा<br>दंडओ कायच्यो भवदि ।                                                               | "<br>५६  |     | ओगाहण              | रपज्जत्तयस्स जहण्णिया<br>। असंखेरजगुणा ।<br>प्रभवज्ञत्तयस्स जहण्णिया                            | "        |
|            | सन्वत्थोवा सुहुमणिगोदजीवअप-<br>ज्जत्तयस्स जहाण्णिया ओनाहणा।<br>सुहुमवाउककाइयअपज्जत्तयस्स                      | 15       |     | ओगाहण              | असंखेजगुणा ।<br>स्पज्जत्तयस्स जहण्णिया                                                          | ५९       |
| 41         | जहण्णिया ओगाहणा असंखेज्ज-<br>गुणा।                                                                            | "        | ४७  | सुहुमणि            | । असंबेज्जगुणा ।<br>गेदजीवणिव्यक्तिपज्जतः<br>णिणया भोगाहणा असं-                                 | "        |
| <b>3 3</b> | सुद्वमते उकाइयअपन्जत्तयस्स<br>जहण्णिया ओगाहणा असंखेन्ज-<br>गुणा ।                                             |          | 86  | खेजगुण।<br>त्स्सेव | ।<br>अपज्ञत्तयस्य उक्कस्सिया                                                                    | "        |
| <b>38</b>  | सुद्रमञाडक्काइयअपन्जयस्त<br>जहण्णिया ओगाहणा असंखेन्ज-                                                         | ;7       | ४९  | तस्सेव प           | । विसेसाहिया ।<br>ज्जनयस्स  उक्कस्सिया  ।<br>। विसेसाहिया ।                                     | ;;<br>&o |
| ३५         | गुणा ।<br>सुदुमपुद्धविकाश्यलिख्यपञ्जन-<br>यस्स जङ्गणिया ओगाहणा                                                | 35       | 40  | सुहुमवा            | विश्वपञ्जनयस्य ज <b>ह</b> ः<br>ग्रेमाहणा असंखेजगुणा ।                                           | ,,       |
| ર દ        | असंखेजगुणा।<br>बादरवाउक्ताह्यअपजनगरस                                                                          | 45       |     | ओगाहण              | ाज्जनयस्स उपकस्सिया<br>  विसेकाहिया ।                                                           | ,,       |
| 310        | जहण्णिया ओगाहणा असंखेउन-<br>गुणा।<br>बादरतेउनकाइयअपज्जयस्य जह-                                                | 1,       |     | ओगाहण              | ग्जानयम्स उक्कस्सिया<br>। विसेसाहिया ।<br>काइयणिव्यक्तिपज्जनयस्स                                | **       |
|            | णिणया ओगाहणा असंखेळगुणा<br>बादरआउक्शास्यअपज्ञत्त्रश्रस                                                        | "        |     | जहण्णिय            | । जोगाहणा असंखेज्जगुणा<br>। पज्जत्तयम्स उककस्सिया                                               | ۱,,      |
|            | जहाणिया श्रोगाहणा असंखेजगुणा<br>बादरपुढविकाइयअपज्जनयस्स                                                       |          |     | ओगाहण              | । विसेसाहिया ।<br>भेग्वतिपज्जन्त्रश्स्य उक्कः                                                   | ६१       |
|            | जहण्णिया ओगाहणा असंखेजगुणा<br>बादरणिगोदजीवअपजनयस्स जह-                                                        | ۱,,      |     | स्सिया अ           | गेगदणा विसेसाहिया।                                                                              | **       |
| ₩.         | णिणया भोगाहणा असंखेजगुणा।                                                                                     | ५८       | 46  |                    | काइयणिःचस्तिपज्जत्तयस्स<br>। ओगाइणा असंखेजागुणा                                                 |          |

६३

,.

53

48

**१४ सूत्र संख्**या

**EX** 

Ag.

83

13

- ५७ तस्सेव णिव्वत्तिअपज्जत्तयस्स उक्कः स्सिया ओगाद्दणा विसेसाहिया। ६
- ५८ तस्सेव णिव्वत्तिपज्जनयस्स उक्कः स्सिया ओगाहणा विसेसाहिया ।
- ५९ सुहुमपुद्धविकाइयणिव्यक्तिपञ्जनः यस्स जद्दण्णिया ओगादणा असंखेजगुणा ।
- ६० तस्सेव णिव्वक्तिशपज्जत्तयस्स उक्कस्सया अगेगाटणा विसे-साहिया।
- ६१ तस्सेव णिव्वत्तिगळत्त्रयस्य उकक-रिसया ओगाउणा विसेन्साहिया ।
- ६२ बादरयाजककादयणिःविक्यज्ञनः यस्स जहण्णिया आगाहणा असंखेजगणा।
- ६३ तस्सेव णिश्वक्तिअवज्ञत्तयस्स उक्कस्सिया ओगाहणा विसे साहिया।
- ६४ तस्सेव णिव्वत्तिपज्जनयस्म उक्क स्सिया ओगाहणा विसेसाहिया।
- ६५ बादरतेष्ठककाइयणिव्यक्तिपञ्जनः यस्स जहण्णिया ओगाहणा असं-खेरजगुणा ।
- ६६ तस्सेव णिव्यत्तिअपःजत्तयस्य उक्कस्सिया ओलाहणा विसे-साहिया।
- ६७ तस्सेव णिव्वत्तिपञ्जनयम्य उपक्र-व्सिया औगाहणा विसेसाहिया।
- ६८ बाद्रआउक्काइयणिव्वत्तिपज्ञत्त-यस्स जहण्णिया श्रीकाटणा असंवेज्जगुणा।
- ६९ तस्सेव णिव्वत्तिअग्रज्जत्तयस्स उककस्मिया ओगाहणा विसे-साहिया।
- ५० तम्सेव णिव्यत्तिपज्जत्तयम्स उक्कः स्सिया ओगःहणा विसेसाहिया।

- ७१ बादरपुढविकाइयणिव्वत्तिपज्जतः यम्स जहाँणगया ओगाहणा असं-खेडजगुणा ।
- ७२ तम्सेव णिव्वत्तिअ**पज्जत्तयस्स उक्क** स्सिया ओशादणा विसेसाहिया।
- ७३ तस्सेव णिव्यक्तिपःजनयस्य उषक-स्तिया ओगाहणा विसेसाहिया।
- ७४ बादरणिगोद्गणःवस्तिपज्जस्यस्स जहण्णिया ओगाहणा विसेशाहिया। ६५
- ७५ तस्सेव णिव्वत्ति अपःजनयस्स उषकः स्थिया ओगाहणा विसेसाहिया। ...
- ७६ तस्मेव णिःवन्तिपञ्जन्तयस्म उषकः स्मिया ओगाहणा विसेसाहिया।
- ७७ णिगोदर्णदिद्विद्यञ्जसयम्स जहण्णिया ओगाहणा असंखेजजगुणा। "
- ७८ तस्सेव जिब्बन्तिअपन्जन्तयस्स उक्कस्सिया भोगाहणाविसेसाहिया।,,
- ७९ तस्सेव णिव्यक्तिपञ्जनयस्य ४**६क**-स्थिया ओगाहणा विसेसाहिया । ६६
- ८० बादरवणप्फद्धि द्विपत्तेयसरीर-णिव्यक्तिपज्जक्तयस्य जद्दण्णिया ओगाहणा असंखेजजगुणा ।
- ८१ बेइंदियणिव्यक्तिपव्यक्तियम्स जह-णिया ओगाहणा असंखेरजगुणा ।
- ८२ तेइंदियणिव्यक्तिपञ्जन्यस्य जह-ण्णिया औगाहणा संख्यागुणा ।
- ८३ चडरिंदियणि बत्तिपञ्जत्त्वस्स जहण्जिया ओगाहणा संकेञ्जगुणा। ,,
- ८४ पींचिदि विव्यक्तियः जल्प वस्स जह-विव्या औरगद्ववा संख्यालगुणा । ६५
- ८५ नेइंदियणिव्यक्तिभवज्जयस्य उक्कः स्मियः ओगादृणा संखेजजगुणा ।
- ८६ चउरिदियणिक्वत्तिअवज्जयसस्स उक्कस्सिया ओगाहणा संवेजगुणा। ,,
- ८७ बेइंदियणि विनिअपज्जन्तयस्स उ**क्क**-स्सिया औगाहणा संबेदजगुणा।

पृष्ठ सूत्र संख्या

রূম্ব

da

८८ बादरवणप्यदिकास्यपत्तेयसरीर-णिव्यत्तिअपज्जत्त्यस्स उक्कस्सिया ओगाहणा संखेजजगुणा। ६७

८९ पंजिदियणिव्वत्तिअपज्जत्तयस्स उक्कस्सिया ओगाहणा संखेज्जगुणा ।६८

९० तेइंदियणिश्वत्तिग्रज्जत्त्यस्त उक्क-स्तिया ओगाहणा संखेजगुणा।

९१ चउरिंदिय णिव्यक्तिपज्जत्तयस्स उक्कस्सिया ओगाहणा संखेज्जगुणा।,,

९२ बेदंदियणिव्यत्तिपज्जत्तयस्स उकक-स्सिया ओगाहणा संखेजगुणा।

९३ बादरवणप्फदिकाश्यपत्तेयसरीर-णिव्वत्तिपज्जत्तयस्स उककस्सिया ओगाद्वणा संखेऽजगुणा । ९४ पंचिद्यणिव्यक्तिपज्जत्तयस्स उक्कः स्मिया ओगाडणा संबेज्जगुणा। ६५

९५ सुदुमादो सुदुमस्स ओगाहणगुणगारो आवलियाए असंखेउजदिभागो। "

२६ सुहुमादो बादरस्स ओगाहणगुणगारो पलिदोवमस्स असंखेउजदिभागो । ,

९७ बादरादो सुहुमस्स ओगाद्दणगुणगारो आवस्त्रियाप असंखेउजदिभागो ।

९८ बादरादो बादरस्स ओगाहणगुणगारी पछिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो। ७०

९९ बादरादो बादरस्स ओगाहणगुणगारो संस्रेज्जा समया।

## वेयणकालविहाणसुत्ताणि

सूत्र संख्या

सूत्र

पृष्ठ सूत्र संख्या

सूत्र

पृष्ठ

१ वेयणकालविद्याणे ति । तत्थ इमाणि तिण्णि अणियोगद्दाराणि णाद्व्याणि भवंति ।

२ पदमीमांसा-सामित्तमप्पाबहुए त्ति । ७७

३ पदमीमांसाए णाणावरणीयवेयणा काळहो किमुक्कस्सा किमणुक्कस्सा कि जहण्णा किमजहण्णा ? ७८

४ उक्कसा वा अणुक्कस्सा वा जहण्णावा अजहण्णा वा । ,,,

५ एवं सत्तरणं कम्माणं। ८५

६ सामित्तं दुविहं जहण्णपदे उक्कस्स-पदे

७ सामित्तेण उक्कसपदे णाणावरणीय-वेयणा काळ्दो उक्कस्सिया कस्स १ ८७

८ अण्णदरस्स पंजिदियस्स सण्णिस्स मिच्छारद्विस्स सम्बाहि पज्जत्तीहि पज्जत्तयदस्स कम्मभूमियस्स अकम्मभूमियस्स वा कम्मभूमिप-डिभागस्स वा संखेज्जवासा-उअस्स वा असंखेज्जवासाउअस्स मा देवस्स वा मणुस्सस्स वा तिरि-क्लस्स वा णेरद्रयस्स वा इत्थि-वेदस्स वा पुरिसवेदस्स वा णउंस्यवेदस्स वा जलवरस्स वा थलवरस्स वा खगवरस्स वा सागार जागार-सुदोवजोगजुत्तस्स उक्कस्सियाए द्विदीए उक्कक्ससिट्टिद्-संकिलेसे बद्दमाणस्स, अधवा ईसिमज्झमपरिणामस्स तस्स णाणा-

वरणीयवेयणा कालदो उक्कस्सा । ८८ ९ तब्बिदिचमणुककस्सा । ९१

१० एवं छण्णं कस्माणं।

**९१ ११**२

AB.

११ सामित्रोग उक्करसपदे आउअ-

१२ अण्णदस्स मणुस्तस्स वा पंचिदिय-

तिरिक्खजोणियस्स वा सण्णिस्स

सम्माइट्टिस्स वा [मिच्छाइट्टिस्स

वा । सन्वाहि पञ्जत्तीहि पञ्जत-

यदस्स कम्मभूमियस्स वा कम्म-

भूमिपडिभागस्त वा संखेउजवासाउ-

अस्स इत्थिवेदस्त वा पुरिसवेदस्स

वा णउंसयवेदमस वा जलचरस्स वा

थलबरस्स वा सागार-जागारतप्पा-

ओग्गसंकिलिट्रस्स वा [तपाओमा-

विशुद्धस्स वा ] उक्कस्सयाप

आबाधाए जस्स तं देव-णिर्याउअं

पढमसमए बंधंतस्स आउअवेयणा

१४ सामित्रेण जहण्णपदे णाणावरणीय-

१५ अण्णद्रस्य चरिमसमयछद्मत्यस्स तस्स णाणावरणीयवेयणा कालदो

१७ एवं दंसणावरणीय अंतराइयाणं।

कालदो जहण्णिया कस्स ?

१९ अण्णदस्स चरिमसमयभवसिद्धि-

१८ सामित्तेण जहण्णपदे वेयणीयवेयणा

यस्स तस्स वेयणीयवेयणा कालदो

"

**१३**३

१३४

१३६

कालदो उक्कस्सा ।

१३ तब्बदिरित्तमणुक्कस्सा।

जहण्णा ।

जहण्णा ।

२० तब्बदिरित्तमजहण्णा।

कालदो जदण्णा।

२४ तब्बविरिसमजहण्णा ।

२१ एवं आउअ-णामा गोदाणं।

६२ सामित्रेण जहण्णपदे मोहणीय-

५३ अण्णद्रस्य खनगस्य चरिमसमय-

सकसाइयस्स मोद्वणायवेयणा

१६ तब्बदिरित्तमजहण्णा।

सूत्र संख्या

सूत्र

२५ अप्पाबहुए चि। तत्थ इमाणि तिषिण वेयणा कालदो उक्कस्सिया कस्स ? ११२ अणिओनद्वाराणि—जहण्णपदे उक्कस्सपरे जहण्युक्कम्सपरे। २६ जहण्णपदेण अट्टमणं पि कामाणं वेयण।ओ कालदो जहाणियाओ तुहाओ । e f 9 २७ उक्तरसपदेण सद्यस्त्रीवा आउअ-वेयणा कालदो उककस्मिया। 17 २८ णामा गोद्येयणाओं कालदो उक्क-स्सियाओं दो वि तुलाओं संसेज गुणाओ । २९ णाणावरणीय-इंसणावरणीय-वेय-णीय-अंतराइयवेयणाओं कालहो उप हस्सियाओ चत्तारि वि तृहाओ विसेमाहियाओ । ३० मोहणीयस्य वेयणा कालदो उकक-११३ ११६ स्सिया संखन्त्रगुणा। ३१ जहण्णुक्कसारदे अट्टणं पिकस्माणं वेदणा कालदो जहािणया कस्स ? ११८ वेयणाओं कालदा जहांग्णयाओ तुलाओ थोवाओ। ३२ आउअवेयणा वाटदो उकास्तिया असंखेज्जगुणा । १३९ ११९ ३३ णामा-गोदवेय गाओं काळदो 120 उक्किम्स्याओ दो वि तुलाओ असंख्जगुण।ओ । ३४ णाणावरणीय-दंसणावरणीय वेयणीय अंतराज्यवेयणाओ कालदो उक्कस्सियाओं चत्तारि वि तृहाओं विसेकाहियाओ। 33 ३५ मोडणीयत्रेयमा कालदो उकक-स्सिया संखेजनगुणा। " (१ चृिलया) वेयणा कालदो जहण्णिया कस्स ? १३५ ३६ पत्तो मूलपयडिद्रिदिवंधे पुर्व गम-णिज्जे तन्थ इमा ण चत्तारि अणि-योगदार णि—द्विदिबधद्वाणपद्भवणा

णिसेय रस्वणा आधार्कदयपरू-

>>

वणा अव्याबद्धय रिता

१४५

>>

१४६

3.3

33

31

३७ द्विदिबंघद्वाणपरुत्रणवाए सञ्वत्थोश सुद्वमेदंदियअवज्जनसम् द्विदिबंध-द्वाणाणि ।

सूत्र

३८ बादरेइंदियअपन्जत्तयस्स द्विदिबंध-द्वाणाणि संखेजजगुगाणि। १४४

३९ सुद्धुमेइंदियपज्जत्तपस्त द्विदिवंघ द्वाणाणि संखेडजगुणाणि ।

४० बादरेइंदियपम्अत्तयस्स द्विदिवंध-द्वाणाणि संखेजजगुणाणि ।

४१ बीइंदियअपन्जत्तविद्विवंधद्वाणाणि असंबेन्जगुणाणि ।

४२ तस्सेव पज्जत्तवस्स द्विदिबंध-द्वाणाणि संखेडजगुणाणि ।

४३ तीइंदियअपज्जत्तयस्स द्विदिबंध-द्वाणाणि संबेज्जगुणाणि ।

४४ तस्सेव पज्जत्तयस्य द्विदिबंध-द्राणाणि संखेऽजगुणाणि।

४५ चउरिंदियअपज्जत्तयस्स द्विदिबंध-द्वाणाणि संबद्जगुणाणि ।

४६ तस्सेव पःजत्तयस्य द्विदिबंध-द्वाणाणि संबेजजगुणाणि ।

४७ असण्णिपंत्रिदियश्रपन्जचयस्स द्विदिबंधद्वाणाणि संबेन्जगुणाणि ।

४८ तस्सेव पञ्जत्तयस्स द्विदिवंध-द्वाणाणि संखेजजगुणाणि ।

४२ स्रिक्णिपींचिदियअपन्जयस्स द्विदि-बंधद्राणाणि संखेन्जगुणाणि। १४७

५० तस्सेव पञ्जत्तयस्स द्विदिवंध-द्वाणाणि संखेज्जगुणाणि। ,,

५१ सब्बत्थोवा सृहुमेईदियअपज्जन्त-यस्स संकिलेसावसोहिट्ठाणाणि । २०५

५२ बादरेइंियअपज्जत्तयस्स संकिलेस-विसोहिट्ठाणःणि असंक्षेज्जगुणाणि । २१०

५३ सुहुमेशं द्य पञ्जत्तयस्स संकिलेस-विसोहिद्राणाणि असंखेज्जगुणाणि। २२१ ५**४ बादरेइंदियप**ज्जत्तयस्स संकिलेस-विकोहिद्वाणाणि असंकिज्जगुणाणि । २२२

१४२ ५५ बीइंदियअपज्जत्तयस्स संक्रिलेस-विसोद्दिष्टणाणि असंखेष्जगुणाणि। "

> ५६ बीइंदियपञ्जत्तयस्स संकिङेस-विसोहिट्टाणाणि असंखेज्जगुणाणि । ,,

> ५७ तीइदियअपज्जत्तयस्स संकिलेसः विसोहिद्वाणाणि असंखेज्जगुणाणि । "

५८ तीइंदियपञ्जत्तयस्त संकिलेस-विसोहिट्टाणाणि असंखेज्जगुणाणि । २२३

५९ चउरिद्यअपञ्जत्तयस्स संकिलेस-विसोहिट्टाणाणि असखेञ्जगुणाणि । "

६० चउरिद्यपज्जत्तयस्स संक्तिस-विसोहिद्वाणाणि असंखेज्जगुणाणि । "

६१ असण्णिपंचिद्यअपज्जत्तयस्स संकिलेस-विसाहिद्याणाणि असंखेज्ज-गुणाणि । २२४

६२ असण्णिपंचिदियपञ्जत्तयस्स संकिलेस-विसोहिट्ठाणाणि असंक्रेज्ज-गुणाणि ।

६३ सण्णिपं विदियपञ्जत्तयस्स संकिलेसः विसोहिट्टाणाणि असंखेज्जगुणाणि । "

६४ सण्णिपंचिदियपञ्जत्तयस्स संकिलेस-विस्रोहिद्धाणाणि असंबेज्जगुणाणि। ,,

६५ सव्वथोवो संजदस्स जहण्णओ द्विदिवंघो। २२५

६६ बादरेइंदियपज्जत्तयस्स जहण्णको द्विदिबघो असंखेज्जगुणो। २२९

६७ सुहुमेइंदियपज्जत्तयस्स जहण्णभो द्विदिबंधो विसेसाहियो ।

६८ बादरेइंदियअपज्जत्तयस्स जहण्णओ द्विदिबंघो विसेसाहिओ।

६९ सृष्टुमेइंदियअपज्जत्तयस्स जहण्णओं द्वित्वंघो विसेसाहिओ । २३०

72

७० तभ्सेत्र अपज्जत्तयस्स उक्कस्सभो द्विदिवंघो विसेसाहियो। ,,

9>

27

२३२

33

,,

91

233

,,

23

91

**छ स्म** सरम्या

₹7

18

59

93

,,

12

,,

,,

- ७१ बाद्रोइंदियअपज्जनयस्स उक्क-स्सओ ट्विदिबंधो विसेसाहिओ। २३०
- ७२ सुद्वुमेइंदियपज्जत्तयस्स उक्क-स्सओ ।द्वदिबंधो विसेसाहिओ ।
- ७३ बादरेइंदियपज्जत्तयस्स उक्कस्सओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ। २३१
- ७४ बीइंदियपञ्जत्तयस्स जहण्णओ द्विदिवंधी संखेजजगुणी ।
- ७५ तस्सेव अपन्जन्यस्स जहण्णओ द्विदिबंघो विसेसाहिओ।
- ७६ तस्सेव अपज्जत्तयस्स उफकस्सओः द्विदिवधो विसेसाहिओ।
- ७७ तस्सेव पञ्जत्तयस्स उक्कस्सओ द्विदिवंघो विसेसाहिओ।
- ७८ तीइंदियपञ्जत्तयस्स जहण्णश्रो द्विदिवधो विसेसाहिओ ।
- ७९ तीइंद्रियअपःजत्तयस्स जहण्णओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ।
- ८० तस्सेव उक्कस्सर्ट्विद्वंधो विसेसाहिओ।
- ८१ तीइंदियपञ्जत्तयस्स उक्कस्सओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ।
- ८२ चउरिंदियपज्जत्तयम्स जहण्णओ द्विदिबधा विसेसाहिओ।
- ८३ तस्सेव अपन्जत्तयस्स जहण्णओ द्विदिबंघो विसेसाहिओ।
- ८४ तस्सेत्र अपञ्जलयस्स उक्कस्सओ द्वितिबंधो विसेताहिओ ।
- ८५ तस्सेव पज्जत्तयस्स उक्कस्सओ द्विदिवंघो विसेसाहिओ।
- ८६ असण्णिपंचिदियपज्जत्तयस्स जहण्णभो द्विदिवंधो संकेजनुणो । २३४
- ८७ तस्सेव अपन्त्रस्य स्स जहण्णश्रो द्विविषंघो विसेसाहिश्रो।

- ८८ तस्सेव अपज्जन्तयम्स उनकस्सओ हिहिबंधो विसेसाहिओ। २३४
- ८९ तस्सेव पज्जन्तयस्स उषकस्सभो द्वितिबंधो विसेशाहिभो।
- ९० संजदस्स उक्कस्सओ द्विदिवंधी संखेजजगुणो
- ९१ संजदासंजदस्स जहण्णओ द्विदि-बंधो संखेडजगुणो । २३५
- ९२ तस्सेव उक्कस्सक्षा द्विदिबंधी संखेत्जगुणी ।
- <sup>५३</sup> असंजदसम्मादिद्विपज्जन्तयस्स जहण्णओ द्विदिबंधो संबेज्जगुणो
- ९४ तस्सेव अपज्जत्तयस्स जहणाभी द्विविवंधो संखेडजगुणेः।
- ९५ तस्सेव अपज्जनयस्स उषकस्सक्षो द्विदिबंधो संखेज्जगुणो। २३६
- ९६ तस्सेव पञ्जत्तयस्स उक्कस्सओ । द्विदिवंधो संखेऽजगुणो। .
- ९७ सण्णिमच्छाद्विपंचित्रियपज्जत्तयस्स जद्दण्णओ द्वित्वंधो संखेजजगुणो। ,
- ९८ तस्सेव अपन्जनयस्स जहण्णओ द्विदिवंधो संवेज्जगुणो। २३७
- ९९ तस्सेव अपज्जत्तयस्स उक्कस्सओ द्विदिवंधो संखेजजगुणो ।
- १०० तस्तेष अपन्जत्त्रयस्य उक्कस्सओ हिदिबंधो संयेग्जगुणो। ,,
- १०१ णिसेयपरूवणदाप तस्य इमाणि दुवे अणियोगद्दाराणि अणंत-रोवणिधा परंपरोवणिधा ।
- १०२ अणंतरोचणिधाए पंत्रिंदियाणं सण्णोणं मिच्छारद्वीणं पज्जल-याणं णाणावरणीय-दंसणावर-णाय न्नेयणीय-जंतराह्याणं तिण्णि चाससहस्साणि आवाधं मोस्ण जं ० द्वमसमए परेसम्मं णिसिसं तं बहुगं, जं बिदियसमए

६३८

स्त्र संख्या

- 86

२४९

पदेसग्गं णिसित्तं तं विसेसहीणं, जं तदियसमए पदेसग्गं णिसित्तं तं विसेसहीगं, एवं विसेसहीणं विसेसहीणं जाव उक्कसेण तीसं सागरीवमकोडीयो ति ।

१०३ पंचिदियाणं सण्णीणं मिच्छाइट्टीणं पउजत्तयाणं मोहणीयस्स सत्त-वाससहस्साणि आयाहं मोत्तूण जं पढमसमए परेसग्गं णिसित्तं तंबहुअं, जं चिदियसमए परेसग्गं णिसित्तं तं विसेसहीणं, जं तदिय-समए परेसग्गं णिसित्तं तं विसे सहीणं, एवं विसेसहीणं विसे-सहीणं जाव उक्कसेण सत्तरि-सागरोवमको डाकोडि ति।

१०४ पंचिदियाणं सण्णीणं सम्मादिट्ठीणं वा मिच्छादिट्ठीणं वा
पञ्जत्तयाणमा उअस्स पुञ्चकोडितिभागमावाधं मोच्ण जं पढमसमए पदेसम्मं णिसित्तं तं बहुगं,
जं बिदियसमए पदेसम्मं णिसित्तं
तं विसेसिहीणं, जं तिदियसमए
पदेसम्मं णिसित्तं तं विसेसिहीणं,
एवं विसेसिहीणं विसेसिहीणं
जाव उक्कस्सेण तेतीससागरीवमाणि त्ति।

१०५ पंचिदियाणं सण्णीणं मिच्छाइट्ठीणं पडजस्याणं णामा-गोदाणं
बेबाससहस्साणि आबाधं मोत्तूण पढमसमप पदेसमां णितिसं तं बहुगं, जं बिदियसमप पदेसमां णितिसं तं विसेसहीणं, जं तिदयसमप पदेसमां णितिसं तं बिसेसहीणं, प्रवं विसेसहीणं विसेसहीणं जाव उक्कस्सेण बीसं सागरोधमकोडीये। सि । १०६ पंचिद्वियाणं सण्णीणं मिच्छाइ-ट्रीणमपडजस्याणं सस्त्रणं कम्मा- णमाउववज्ञाणमंतोमुहुत्तमाबाधं मोत्तृण जं पढमसमए पदेसगं णिसित्तं तं बहुगं, जं बिदिय-समए पदेसग्गं णिसित्तं तं विसेसहीणं, जं तिदयसमए पदे-सग्गं णिसित्तं तं विसेसहीणं, एवं विसेसहीणं विसेसहीणं जाव उक्कस्सेण अंतोकोडा-कोडीयो त्ति।

१०७ पंचिदियाणं सण्णीणमसण्णीणं चउि दिय-तीइंदिय-बीइंदियाणं बादरेइंदियअपज्जत्तयाणं सुहुमे-इंदियएज्ञत्तापज्जत्ताणमा उअस्स अंतोमुहुत्तमाबाधं मोतूण जं पढमसमए पदेसग्गं णिसित्तं तं बहुंअं, जं बिदियसमए पदेसग्गं णिसित्तं तं विसे-समए पदेसग्गं णिसित्तं तं विसे-सहीणं, ण्वं विसेसहीणं विसे-सहीणं जाव उक्कस्सेण पुव्वको-डीयो त्ति।

१०८ पंचिदियाणमसण्णीणं चडरिंदि-याणं तीइंदियाणं बीइंदियाणं बादरप्रइंदियपज्जस्याणं सत्तण्णं कम्माणं आउअवज्जाणं अंतो-मुहत्तमाबाधं मोत्तृण जं पढम-समए पदेसमां णिसित्तं तं बहुअं, जं बिदियसमप् पदेसमां णिसिसं तं विसेसहीणं, जं तदियसमप पदेसमां णिसित्तं तं विसेसहीणं विसेसहीणं विसेसहीणं जाव उक्कस्सेण सागरीवमसह-स्सस्य सागरोवमसद्स्य सागरो-वमपण्णासाप सागरोवभपणुवी-साप सागरोवमस्त्रतिण्णिःसस भागा सस-सस-भागा भागा पडिखुण्णा ति ।

पुष्ठ

२५६

246

.,

२६६

ष्ठ सूत्र संख्या

पृष्ठ

१०९ पंचिदियाणमसण्णीणं चर्डारेदि-याणं तीइंदियाणं बीइंदियाणं षादरएइंदिय एउजन्तथा णमा उग्रस्स पुष्यकोडित्तिभागं बेमासं सोल-सरादिविवाणि सादिरेयाणि चत्तारिवासाणि सत्तवाससह-स्साणि सादिरेयाणि आबाहं मोत्तृण जं पढमसमए पदेसग्गं णिसित्तं तं बहुगं, जंबिदियसमए पदेसगं णिसित्तं तं विसेसहीणं, जं तदियसमए पदेसमंग णिसित्तं विसेसहीणं, एवं विसेसहीणं विसेसहीणं जाव उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेउजदिभागो पुष्यकोडि ति। 248

११० पंबिदियाणमसण्जीणं च उरिदि-याणं तीइंदियाणं बीइंदियाणं बादरेइंदियअपज्जत्तयाणं सुहु-मेर्द्रवियपञ्जल अपञ्जलयाणं सत्तव्हं कम्माणमाउववज्जाणमंतो-मुहुत्तमाबाधं मोत्तृण जं पढम-समप पदेसमां णिसित्तं तं बहुगं, जं बिदियसमय परेसग्गं णिसित्तं तं विसेसहीणं, जं तदियसमप परेसम्मं निसित्तं तं विसेसहीणं, एवं विसेसहीणं विसेसहीणं जाव सागरोवमसदस्स उक्कस्सेण सागरोवमपण्णास(प सागरोवमः पणुवीसाप सागरोवमस्स तिणिण सत्तभागा, सत्त-सत्तभागा, बे सत्तभागा पलिदोवमस्स संखेजा दिभागेण ऊणवा पलिदोत्रमस्स असंखेज्जदिभागेण ऊणया ति। २५२

१११ परंपरोवणिधाय पंचिदियाणं सण्णीणमसण्णीणं पज्जत्तवाणं अट्ठणणं कम्माणं जं पढमसमप परेसमां तदो पछिदोवमस्स असंखेज्जिदिभागं गंतूण तुगुणहीणा, पर्व तुगुणहीणा तुगुणहीणा जाव उक्कस्सिया द्विदी स्ति । २५३

११२ प्यपदेसगुणहाणिद्वाणंतरं असं-खेज्जाणि पिलदोवमवग्गमूलाणि।२,५

११३ णाणाव्हेसगुणहाणिट्ठाणंतराणि पळिदोषमवग्गमूळस्स असंखे-ज्जदिभागो।

११४ णाणापनेसगुणहाणिट्ठाणंतराणि थोवाणि ।

११५ पयपदेसगुणहाणिट्ठाणंतरमसंखे-जजगुणं।

११६ पंचिद्याणं सण्णीणमसण्णीणमपन्जत्तयाणं चउरिद्य-तीरंदिय-बीर्द्रिय-पर्द्दिय-बाद्दर-सुहुम पन्जत्तापन्जत्तयाणं सत्तण्णं
कम्माणमा उववन्जाणं न्जं पढमसमए पदेसम्मं तदो पलिदोवमस्स असंखेद्दन्जदिभागं गंतृण
दुगुणहीणा, प्यं दुगुणहीणा
दुगुणहीणा जाव उक्कस्सिया
दिदि स्ति।

११७ प्यपदेसगुणहाणिट्ठाणंतरमसंखे ज्जाणि पलिदोवमवग्गमूलाणि ।

११८ णाणापदेसगुणहाणिट्ठाणंतराणि पलिदोवमवम्गमूलस्स असंखे-ज्जविभागो ।

११९ णाणावदेसग्रणहाणिद्वाणंतराणि थोवाणि ।

१२० एयपदेसगुणहाणिट्ठाणंतरमसं-स्रेन्जगुणं।

१२१ आबाधाकंदयवरूत्रणदाए ।

१२२ पंचिदियाणं सण्णीणमसण्णीणं चडरिद्याणं तीईदियाणं बीई-दियाणं प्रदेदियबादर-सुद्धुम-प्रजस-अव्जन्तयाणं सस्तण्णं कम्माणमाउबवज्जाणमुक्कस्सि-

|             | यादो द्विदीदो समए समए                  |            |
|-------------|----------------------------------------|------------|
|             | पलिदोवमस्स असंखेज्जदि-                 |            |
|             | भागमेत्तमोसरिदूण एयमाबाहा-             |            |
|             | कंदयं करेदि। एस कमो जाव                |            |
|             | जहण्णिया द्विदि त्ति।                  | १६७        |
| १२३         | अप्पाबद्वप ति ।                        | २७०        |
| १२४         | पंचिंदियाणं सण्णीणं मिच्छाइ-           |            |
|             | ट्ठीणं पञ्जत्तापञ्जत्ताणं सत्त्वणं     |            |
|             | कम्माणमा उववज्जाणं सब्बत्थोवा          |            |
|             | जहण्णिया आबाहा ।                       | 7 <b>7</b> |
| १२५         | आबाहद्वाणाणि आबाहाकंदयाणि              |            |
|             | च दो वि तुलाणि संखेजजगुणाणि            |            |
| १५६         | उकस्सिया आबाहा विसेसाहिया।             | २७१        |
| १२७         | णाणापदेसगुणहाणिहाणंतराण <u>ि</u>       |            |
|             | असंखेउजगुणाणि ।                        | "          |
| १२८         | पयपदेसगुणहाणिट्ठाणंतरमसंखे             |            |
|             | उ <b>जगुण</b> ।                        | 22         |
|             | एयमाबाहाकंद्यमसंखेजजगुणं।              | २७२        |
| १३०         | जहण्णओ द्विदिबंधो असंखेज्ज-            | 1          |
|             | गुणो ।                                 | >3         |
|             | द्विदिबंधद्वाणाणि संखेउजगुणाणि         | ۱,,        |
| १३२         | उक्रसओ द्विदिवंधो विसेसा-              |            |
|             | हिओ।                                   | २७३        |
| <b>१</b> ३३ | पंचित्याणं सण्णीणमसण्णीणं              |            |
|             | पज्जन्तयाणमाउअस्स सन्वत्थोव            |            |
|             | जहण्णिया आबाहा।                        | >>         |
| १३४         | जहण्णओ द्विदिबंधो संखेज्जगुणो          | ١,,        |
| 834         | आबाहाट्टाणाणि संखेडजगुणाणि             | ٠, ٦       |
| १३६         | उक्कस्तिया आबाहा विसेसा-               |            |
|             | हिया।                                  | २७४        |
| 830         | जाणापदेसगुणहाणिट्ठाणंतराणि             |            |
|             | असंखेज्जगुणाणि।                        | ,,         |
| १३८         | ः पयपदेसगुणहाणिद्वाणंतरमसंखे-          |            |
|             | उजगुणं।                                | "          |
| १३०         | . <b>ठिदिवंध</b> द्वाणाणि असंखेज्जगुणा |            |

१४० उक्कस्सओ द्विदिबंधो विसेसा-हिओ । १४१ पंचिदियाणं सण्णीणमसण्णीण-चडरिंदियाणं मपज्जन्तयाणं तीइंदियाणं बीइंदियाणं एइंदिय-बादर-सुद्रमपज्अत्तापज्जत्तया-णमाउभस्स सञ्चत्थोवा जहण्णिया आबाहा । १४२ जहणाओ द्विविषयो संखेरजगुणो।,, १४३ आबाहद्वाणाणि संखेडजगुणाणि। " १४४ उक्कस्सिया आबाहा विसेसा-हिया । २ऽ६ १४५ ठिदिबंधट्टाणाणिसंखेज्जगुणाणि । ,, १४६ उक्रस्सओ द्विदिवधी विसेसा-हिओ। १४७ पंचिदियाणमसण्णीणं चउरिंदि-याणं तीइंदियाणं पजात्त-अपजात्त-याणं सत्तरणं कम्माणं आडव-वज्जाणमाबाहद्वाणाणि आबाहाः कंदयाणि च दो वि तुल्लाणि थोवाणि ।,, १४८ जहण्णिया आबाहा संखेळागुणा। २७७ १४९ उक्कस्तिया आवाहा विसेसा हिया । 33 १५० णाणापदेसगुणहाणिद्राणंतराणि असंखेजगुणाणि। १५१ एयपदेसगुणहाणिट्टाणंतरमसंखेजन गुणं । १५२ एयमाबाधाकंद्यमसंखेजगुणं। १५३ डिविबंबद्वाणाणि असंखेज-गुणाणि । २७८ १५४ जहण्णओ द्विदिबंधो संखेजगुणो।,, १५५ उक्कस्तओ द्विदिवंघो विसेसाहिओ।,, १५६ पहंदियबादर-सुहुम-पजात्त-अपजनयाणं सत्तग्हं कम्माणं

आउववज्जाणमाबाह्याणाणि

त्र संख्या

सम

**AR** 

| सूत्र सं    | स्या                                    | स्त             |             | <i>वेड</i> | ₹       |
|-------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------|------------|---------|
|             | साबाहाकंदयाणि<br>तुल्लाणि थोवाणि        |                 |             | १७८        | ۶.<br>ا |
| १५७         | जहण्णिया आबा                            |                 |             |            | 8       |
| १५८         | उकस्सिया आवा                            | हा विसेर        | ताहिया। २   | ८९         | •       |
| <b>१</b> ५९ | णाणावदेस गुणा<br>असंखेज्जगुणाण          | -               | तराणि       | ,,         | १       |
| <b>१</b> ६० | <b>ए</b> यपदेसगुणहा<br>संखेजगुणं।       | णद्वाणंतर       | <b>(म</b> − | ))         | •       |
| १६१         | प्यमाबाहाकंद्य                          | मसंखेज          | गुणं ।      | 35         | 8       |
| १६२         | डिदिबं <b>धट्ठाणाणि</b>                 | असं <b>खे</b> उ | त्रगुणाणि   | ł,, ¦      |         |
| १६३         | जहण्णओ द्विदिः<br>गुणो ।                | वंघो अस         | तंखेज-      | ))         | 8,      |
| १६४         | उकस्तओ द्विदिश्<br>( <del>विकित्स</del> | _               |             | <b>"</b>   | ę,      |
| १६५         | (बिदिया<br><sub>ठिदिवंधण्झवसा</sub>     | णपरूत्रण        | दाप         | {          | ь       |
|             | तत्थ इमाणि ति<br>हाराणि जीवसमं          | _               | -           | I          | ٧,      |

समुदाहारो (इदिसमुदाहारो ति। ३०८ १६६ जीवसमुदाहारे सि जे ते णाणा-वरणीयस्स बंधा जीवा ते द्विहा-

१६७ तस्थ जे ते सादबंधा जीवा ते तिविद्या-चउट्राणवंधा तिट्राणवंधा 312 विद्वाणबंधा।

सादबंघा चेव असादबंघा चेव । ३११

१६८ असादबंधा जीवा तिविहा-विद्वा-णबंधा तिद्वाणबंधा अउद्वाण-बंधा ति। 383

१६९ सञ्चविसुद्धा सार्स्स चउट्टाण-बंधा जीवा। 318

१५० तिद्वाणबंघा जीवा संकिलिद्वदरा।,,

१७१ बिद्वाणवंधा जीवा संकिलिट्टरा। ३१५

25

१७२ सञ्चविसद्भा असादस्स बिट्टाण-बंधा जीवा।

५३ तिट्टाणबंघा जीवा संकिलिट्टदरा।३८५

७४ चउट्टाणबंधा जीवा संकिलिट्टदरा । ,,

७५ साद्रस चउट्टाणबंधा णाणावरणीयस्स जहण्णियं द्विदि बंधंति । 38€

७६ सादस्स तिट्ठाणबंधा णाणावरणीयस्स अजहण्ण-अणु-क्किस्सियं ठिदिं बंधंति।

७७ सावस्स विद्वाणबंधा जीवा सावस्स चेव उक्कस्सियं द्विदिं बंधीत । ३१७

७८ असादस्स बेट्राणबंधा सत्थाणेण जाजाबरजीयस्स जह-ण्णियं द्विदिं बंधति । 316

७९ असादस्स तिट्ठाणबंधा जीवा णाणावरणीयस्स अज्ञहण्ण--अणुक्कस्सियं द्विदिं बंधंति। ३१९

८० असादस्स चउट्टाणबंधा जीवा असादस्त चेव उक्कसियं द्विदि बंधंति ।

१८६ तेसि द्विहा सेहिपस्वणा अणंत-रोवणिधा परंपरोवणिधा।

१८२ अणंतरोवणिधाए सादस्स चउ-ट्राणबंधा तिट्राणबंधा जीवा असादस्स विद्वाणवंधा तिद्वाण-बंधा जीवा णाणावरणीयस्स जहण्णियाए द्विदीए जीवा थोबा । ३२१

१८३ बिदियाप द्विदीप जीवा विसे-343 साहिया ।

१८४ तदियाए द्वितीए जीवा विसे-साहिया । 424

१८५ पर्व विसेसाहिया विसेसाहिया जाव सागरीवमसद्युधसं।

,,

5,

१८६ तेण परं विसेसहीणा विसेसहीणा जाव सागरीवमसः,पुधक्तं।

| त्त्र संख्या                     | स्त्र                                                      | ñā         | सूत्र र | र्मख्या                       | स्त्र                                                    |                       | g.            |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|
|                                  | णबंधा जीवा असा-<br>वंधा जीवा णाणा-<br>तहण्णियाप द्विदीप    | ३२४        |         | जादिभागं<br>एवं दुर्          | पिलदोवमस्स<br>गंतूण दुगुण<br>गुणहीणा दुग्<br>इस्स असादस् | रोजा ।<br>रुगहीजा     | ₹ <b>₹</b> ७  |
| १८८ बिदियाए द्वित                | रीप जीवा विसेसा-                                           | ,,         | २००     | स्सिया हि<br>एगजीव-ह          | टुदि त्ति ।<br>दुगुणविद्ढि–ह।                            | ाणिहाणं-              | 1)            |
| १८९ तदियाप द्विदं<br>हिया।       | ीए जीवा विसेसा-                                            | <b>3</b> 7 | 208     | मूलाणि ।                      | जाणि पंलिदो<br>।- दुगुणवड्ढि                             |                       | ,,            |
|                                  | ामसदपुधत्तं ।                                              | ,,         |         | ट्ठाणंतरारि                   | ण पिलदोवा<br>तंखेजिदिभागो                                | मवग्गमू-              | ३२८           |
|                                  | सहीणा विसेसहीणा<br>असादस्स उक्क⁻<br><del>ि</del> ।         |            |         | ट्ठाणंतरापि                   | व-दुगुणवड्डिः<br>ण थोवाणि।                               |                       | ,             |
| १९२ परंपरोवणिध                   | प सादस्स चड-                                               | "          |         | तरमसंखे                       |                                                          |                       | "             |
|                                  | तेट्ठाणबंधा जीवा<br>ट्ठाणबंधा, तिट्ठाण-<br>रणीयस्स जहण्णि- |            | २०४     |                               | असाद्स्स य<br>यमा अणागार                                 |                       | 339           |
| पलिदोवमस्स                       | जीवेहिंतो तदो<br>असंखेज्जिद्यागं                           | _          |         |                               | ओग्गद्वाणाणि<br>चउट्टाणियजव                              |                       | 1,,           |
| गंत्ण दुगुणव<br>२९३ एवं दगणवडि   | ाड्दरा ।<br>इदरा दुगुणवड्हिदरा                             | ३२५        | 30/0    |                               | णाणि थोवाणि<br>खेउजगुणाणि ।                              |                       | 338           |
| जाव जममञ्हं                      | 11                                                         | ३२६        |         | सादस्स                        | तिद्वाणिय जवम                                            | <b>ज्झ</b> स्स        | "             |
| १९४ तेण पर पलित<br>भागं गंतूण दु | रोवमस्स असंश्वेरजी<br>[गुणहीणा ।                           | वें-<br>,, | २०९     |                               | णाणि संखेज्ज<br>बेज्जगुणाणि ।                            | गुणाण                 | 334           |
| १९५ एवं दुगुणहीय<br>सागरोवमसन    |                                                            | >>         |         | सादस्त                        | बिट्ठाणिय जवम<br>गंतसागारपाओ                             | ज्झस्स<br>ग्गट्ठ\णारि |               |
| दस्स चउट्टा                      | णबंधा जीवा असा-<br>गबंधा जीवा णाणा-<br>तहण्णियाए हिरीए     |            |         | संखेजजग्<br>मिस्सया<br>सादस्स | णाणि  <br>णे संखेज्जः<br>चेव विद्वा                      | _                     | 3 <i>\$</i> 8 |
| जीवेहितो त                       | दो पिल्हिरोबमस्स<br>॥मं मंतूण दुगुण-                       | \$516      |         | मज्हास्स<br>संखेजजगु          | उवरि मि<br> णाणि ।                                       | स्सयाणि               | n             |
| १९७ एवं दुगुणव                   | ड्डिंदा दुगुणविद्-<br>।गरोवमसदपुधत्तं ।                    | ६२७        | २१३     | हेटुदो                        | । बिट्ठाणियजव<br>प्यंतासायार<br>संखेजजगुण(णि             | पाओग्ग-               |               |
| ७५। जाव स                        | ागरावमस्तद्युवस्त ।                                        | "          |         | \$Intin                       | त्र <del>कारमशुलास्य</del>                               | , ,                   | >}            |

**१८ स्त्र** संख्या

सूत्र

व्रष्ट

२१४ मिस्सयाणि संखेजजगुणाणि। २१५ असादरस चेव विद्वाणियज्ञवमज्ञ-स्त्रवरि मिस्सयाणि संखेजन गुणाणि । २१६ प्यंतासागारवाओगाडाणाणि संखेजजगुणाणि। २१७ असादस्स तिद्राणियजनमञ्ज्ञस्स हेट्टदो ट्राणाणि संखेजनगुणाणि। ३३८ २१८ उवरि संखेजनगणि। २१९ असादस्स च उट्टाणियजवमञ्हस्स हेड्दो ठाणाणि संखेजजगुणाणि। ,, २२० सादस्स जहण्णओ द्रिदिबंधी संबेडजगुणो । २२१ जद्भिवंधो विसेसाहिओ। २२२ असादस्स जहण्णओ द्विविबंधो विसेसाहिओ। **३३**२ २२३ जद्दिदिबंघो विसेसाहिओ। 37 २२४ जत्तो उक्कस्सयं दाहं गच्छिद सा द्विदी संखेउजगुणा। २२५ अंतोकोडाकोडी संखेज्जगुणा। २२६ सादस्स बिट्ठाणियजवमज्यस्स उचरि एयंतसागारपाओग्गद्वाणाणि संखेउनगुण(णि। :80 २२७ सादस्त उक्कसओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ। 19 २२८ जड्डिदिबंधो विसेसाहियो। " २२९ दाइड्रिदी विसेसाहिया। २३० असादस्स चउट्टाणियजवमञ्हस्स उवरिमद्राणाणि विसेसाहियाणि। ३४१ उक्कस्सद्भिद्वधो २३१ असादस्स विसेसाहिओ । २३२ जद्विदिवंधो विसेसाहिओ। : 5 २३३ एदेण अट्रपदेण सब्बत्योवा

साद्स्स च उठ्ठाणबंधा जीवा।

>>

३३७ ' २३४ तिट्राणबंघा जीवा संखेजगुणा। ३४२ २३५ बिट्टाणबंधा जीवा संखेजगुणा। २३६ असार्स्स बिट्राणबंधा जीवा संखेजजगुणा । २३७ चउट्राणबंधा जीवा संखेरजगुणा। ३४३ ः २३८ तिद्राणबन्धा जीवा विसेसाहिया 🕠 २३९ पयडिसमुदाहारे इमाणि दुवे अणियोगहाराणि पमाणाणुगमो अप्पाबहुए सि । २४० प्रमाणाणुगमे जाजावरजीयस्स असंखेजा। लोगा द्विदिवंधज्झव-साणद्वाणाणि । २५१ एवं सत्तरणं कम्माणं। " २४२ अप्पायहुर सि सब्दत्धोवा आउ-द्विदिबंधज्यवसाण-द्राणाणि । 380 २४३ णामा-गोदाणं द्विदिबंधः झवसा णद्राणाणि दो वि तुल्लाणि असं-ब्रेज्जगुणाणि । २५४ णाणावरणीय-दंसणावरणीय-वेयणीय-अंतराह्याणं द्विविबंध-उझवसाणद्राणाणि चनारि वि तल्हाणि असंखेजगुणाणि । 186 ३४२ मोहणीयस्स द्विदिबंधञ्झवसा-णद्राणाणि असंखेउजगुणाणि । २४६ ठिविसमुदाहारे सि इत्थ इमाणि तिण्णि अणियोगद्वाराणि पगणणा अणुकट्टी तिब्ब-मंद्दा सि । २४७ पगणणाप जाजा बरणीयस्स जहरिक याप द्विदीए द्विविधे ध्वयः बसाणद्वाणाणि असंखेजना लोगा।३५० २४८ बिदियाए द्रिदीए द्विदिवंधज्ञ-वसाणहाणाणि असंखेजना लोगा।,, २४९ तिह्याए द्वितीए द्विदिबंधज्झ-

वताणद्राणाणि असंखेजजा लोगा। ३५१

**बंध**ज्झवसाणहाणेहिंतो

गंतूण दुगुणविद्दिदा।

२६३ एवं दुगुणविड्ढदा दुगुणविड्ढदा

जाव उपकस्सिया द्विवि सि ।

पलिदोवमस्स असंखेजजविभागं

>>

>>

सूत्र संख्या स्व ЯŖ २६४ एवं द्विविषंधज्यवसाण-दुगुण-षड्ढिहाणिट्टाणंतरं पलिदोवमस्स असंखेजजदिभागो । २६५ णाणाद्रिदिबंधज्झवसाण-दुगुण-विद्वहाणिद्वाणंतराणि वमामूलछेदण।णमसंखेरजदि-भागो । 340 २६६ णाणाठिदिवंधज्झवसाणदुगुण-विड्ढिहाणिट्डाणंतराणि धोबाणि। " २६७ एयद्विविषंधज्झवसाणदुगुणव-ड्रिटहाणिट्राणंतरमसंखेऽजगुणं । ३५८ २६८ एवं छण्णं कम्माणमाउववज्ञाणं। ,, २६९ अणुकट्टीए णाण|वरणीयस्स जहण्णियाप द्विदीप जाणि द्विदि-बंधज्ञ्ञचसाणट्टाणाणि बिदियाप हिदीप बंधज्झवसाण-द्वाणाणि अपुरवाणि । ३६२ २७० प्रवमपुरवाणि अपुरवाणि उकस्सिया द्विदि सि। ३६४ २७१ एवं सत्तरणं कम्माणं। ३६६ २७२ तिव्वमंददाए णाणावरणीयस्स जहण्णियाप द्विदीप जहण्णयं द्विदिबंधज्झवसाणद्वाणं मंदाणुभागं। २७३ तिस्से चेव उक्रस्समणंत्राणं। द्विदीप २७४ बिदियाए द्विदिबंधज्झवसाणद्वाणमणंतगुणं २७५ तिस्से चेव उक्तस्समणंतगुणं। 38% २७६ तिवयाप द्विरीप जहण्णयं द्विति-बंधज्झवसाणहाणमणंतगुणं । २७७ तिस्से चेव उक्कस्सयमणंतगुणं। २७८ एवणंतगुणा जाव उक्कस्सद्विदि सि। ,, २७९ एवं सम्राणं कस्माणं।

m .

२ अवतरण-गाथा-सूची

|                                                                                | 4 9                              | <b>भवतरण-</b> र    | ાયાન્સુવા            |                                |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------|
| क्रमसंख्या                                                                     | गाथा                             | प्रष्ठ             |                      | अन्यत्र कहाँ                   |                          |
| ( 5                                                                            | दिणा-क्षेत्रविधान )              |                    | प्रमाणवार्तिक        | 5 <b>8-1</b> 20                |                          |
| १ अवगयनिव                                                                      |                                  | १                  | पंचाः १०२            |                                |                          |
|                                                                                | दणा-कालविधान)                    | 1                  |                      |                                |                          |
| ५ अच्छेदनस्य                                                                   |                                  | <b>१</b> ५8        | पंचा. १००            |                                |                          |
| ट अयोगमपरी<br>४ कालो ति र                                                      | योग—                             | 380                | गो. जी. ५६           | ९                              |                          |
| २ काला । ता र<br>१ कालो परिण                                                   | र ववप्सा<br>प्राप्तको            | ७६                 | ष. सं. पु. ६         | पृ. १५८, पु. १०                | पृ. ४८५                  |
| २ णय परिणा                                                                     | ामनवा<br><b>१९ स</b> र्य स्रो    | ७५<br>७६           | गो. जी. ५८           |                                |                          |
| ६ प्रक्षंपकसंक्ष                                                               | पेण                              | રકર્               | •                    |                                |                          |
| ३ लोगागासप                                                                     |                                  | ७६                 |                      |                                |                          |
| ७ विशेषणविः                                                                    | <b>शेषाम्याम्</b>                | ३१७                |                      |                                |                          |
|                                                                                |                                  | ३ ग्रन्थो          | लेख                  |                                |                          |
|                                                                                |                                  | १ छेदस             | • • • • •            |                                |                          |
| १ ण च दब्बि                                                                    | त्थि णचुंसयवेदाणं चेत            |                    |                      | ण सह विरोधको                   | । १र४                    |
|                                                                                | 21                               | न्दवार्थसूत्र<br>- | (8-50)               | ज राष्ट्र । चराठावा            | , ,,,                    |
| १ ण च पद्यः                                                                    | सद्दो कारणत्थमावेण               | अध्यक्तिज्ञो       | " प्रतिपक्षं स्व     | तं <sup> ११</sup> (विज्ञोखा ३० | . )                      |
| इञ्चेत्थ क                                                                     | रंगे बद्दमाणपुद्धसहुः            | वलंभादो ।          | 1114304 3            | 4 (144141.4)                   | े १४१                    |
|                                                                                | 3 2                              | दिशविरचिर          | तअल्प <b>ब</b> हुत्व |                                |                          |
| १ तंकधंणब्द                                                                    | वदे ? चरिमगुणहाणि                |                    |                      | खेजगुणो ति                     |                          |
|                                                                                | पअप्पाबहुगादी।                   |                    |                      | •                              | <b>२५</b> ६              |
|                                                                                | •                                | ४ मूला             | वार                  |                                |                          |
| १ ण च तेणः                                                                     | सह तस्स बंधो, आपं                | वमी ति हिं         | क्ता इत्थीओ उ        | तंति छट्टि <b>पुदवि</b>        |                          |
| त्ति (१२-                                                                      | -११३)।                           |                    |                      | 5 . 2 .                        | ११४                      |
| २ ण च देवाण                                                                    | ां उ <del>षकस्</del> साउअं द्विव |                    |                      | मा जिस्सेथालेरीण               | (१२-१३४)                 |
|                                                                                |                                  | ५ स्ंतकम           | <b>रपाहु</b> ड       |                                |                          |
| १ संतकम्मपा                                                                    | हुडे पुण णिगोदेसु उ              | प्पाइदो ।          |                      |                                | २१                       |
|                                                                                | ६ अनिर्दिष्टनाम                  |                    |                      |                                |                          |
| १ " अर्डे शून्यं रूपेषु गुणम्" इति गणितन्यायेन जं छद्धं तं ठिवय " रूपोनमादिसं- |                                  |                    |                      |                                |                          |
| गुणमेकोनगुणोन्मिथितमिच्छा " परेण रुवूणं काऊणसब्बज्झवसाणपमाणं होदि । ३६०        |                                  |                    |                      |                                |                          |
| ४ पारिभाषिक शब्द-सुची                                                          |                                  |                    |                      |                                |                          |
| शब्द                                                                           | पृष्ठ∃ शब्द                      |                    | पृष्ठ                |                                | रुष्ठ                    |
|                                                                                |                                  | तगुणवृद्धि         | 1                    | अम्ययोगव्य <b>वच्छे</b> द      |                          |
| अकर्मभूमि                                                                      |                                  | तभागवृद्धि         |                      | <b>अप्रधानकाल्</b>             | ७६                       |
| अचित्तका्ल                                                                     |                                  | त्ररोपनिधा         | 1                    | अयोगस्य वच्छेद                 | <b>૨</b> ૪५, <b>३</b> १ઙ |
| अत्यन्तायोगः                                                                   | पवच्छेद ३१८ अनुस                 |                    |                      | अलोक<br>अस्मान्य सम्बद्ध       | <b>۽</b><br>ده           |
| <b>अद्वाका</b> ल                                                               | ७७। अन्ध                         | काकलेश्या          | 441                  | अवगाह्य-ाद्ण्डक                | ५६                       |

| शब्द पृष्ठ                                  | হাহ্ দৃষ্ট                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | शब्द पृष्ठ                           |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| अव्योगाढअल्पबहुत्व १४७,                     | चतुर्थस्थान अनुभागबन्ध ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | प्रधानद्रव्यकाल ७५                   |
| _                                           | चतुःस्थानवन्धक ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | प्रमाणकाळ ७७                         |
|                                             | चूलिका १४०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | भ                                    |
| असंख्यातभागवृद्धि ,,                        | छ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | भावजघन्य ८५                          |
| असंख्येयवर्षायुष्क ८९,९०                    | छेदगुणकार १२८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | भावतः आदेशजघन्य १२                   |
| असातबन्धक ३१२                               | छेदभागहार १२५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | भावतः उत्कृष्ट १३                    |
| आ                                           | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | स्र                                  |
| आगमभावकाल ७६                                | । <b>ज</b><br>!जघन्यबन्ध ३३९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | लब्धमत्स्य १५,५१                     |
| आगमपावक्षेत्र २                             | जवन्यवन्य २२८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | होक २                                |
| भागमभाव जधन्य १२                            | - 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <i>हो</i> कोत्तरसमाचारका <i>छ</i> ७६ |
| आदेश उत्कृष्ट १३                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | हौिककसमाचारकाल ,,                    |
| आदेश जघन्य १२                               | जलचर ९०, ११५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | व                                    |
| आदेशतः काल जघन्य 🕠                          | इत्रानोपयोग ३३४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | विग्रह २०                            |
| आवाधा ९२,३,३,३६४                            | त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ਹਿਨਾਵਤਾ 310                          |
| आबाधा काण्डक ९२.२६६                         | तृतीयस्थान ३१३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | विशुद्धि २०९                         |
| आवाधा स्थान १६२,२७१                         | त्रिस्थानबन्धक "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | विग्रुद्धिस्थान २०८,३०९              |
| 3                                           | द                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ਕੀਵਾਰਤਆਵ 999                         |
| उत्क्रप्ट दाह ३३९                           | दर्शनोपयोग ३३३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | वेदवा २                              |
| उत्कृष्ट स्थितिसंक्लेश ९१                   | दाह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | वेदनाक्षेत्रविधान ,,                 |
| Ų                                           | 416174111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | सेर्या व प्रश्तात १७                 |
| एकस्थान रे१३                                | द्रव्य उरक्रष्ट १३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |
| ओ                                           | द्रब्य जघन्य १२, ८५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |
| आंघ उत्कृष्ट <b>१</b> ३                     | द्रव्यतः आदेश जघन्य १२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      |
| ओव जघन्य १२                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |
|                                             | द्विस्थानबन्धक ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | समाचारकाल ७६<br>समुदाहार ३०८         |
| क<br>कर्मक्षेत्र उत्कृष्ट १३                | ঘ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | संक्लेश २०९, ३०२                     |
|                                             | The second secon | संक्लेशस्थान २०८                     |
| कर्मक्षेत्र जघन्य १२<br>कर्मभूमिप्रतिभाग ८९ | ·   -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | संख्यातगुणवृद्धि ३५१                 |
| कामश्रमश्रातमाग ८५                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | संख्यातभागवृद्धि "                   |
| काक जघन्य ८५                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | संख्येयवर्षायुष्क ८९                 |
| कालनः उत्कृष्ट १३                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | सातबन्धक ३१२                         |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | रे सिक्थमत्स्य ५२                    |
|                                             | ·   -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | स्थलचर ९०, ११५                       |
|                                             | नोकमक्षेत्र उत्कृष्ट "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | स्थिबन्धस्थान १४२ १५२,               |
| स्वतः जार्याज्यः च                          | नोकर्मक्षेत्रजघन्य १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | २०५, २२५                             |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | स्थितबन्धाध्यवसान ३१०                |
|                                             | पश्चिका ३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | स्वस्थान जघन्यस्थिति ३१९             |
| च<br>                                       | परम्परोपनिधा ३५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |
| चतुर्थस्थान ११३                             | ( परम्परापागथा ४)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                    |

# जैन साहित्य उद्धारक फंड

#### तथा कारंजा जैन प्रन्यमालाओं में डॉ. हीरालाल जैन द्वारा आधुनिक ढंगसे सुसम्पादित होकर प्रकाकित जैन साहित्यके अनुपम ग्रंथ

|   | प्रत्येक अन्य सुविस्तृत भूमिका, पाठमेद, टिप्पण व अनुक्रमणिकाओं आदिसे खुव       |
|---|--------------------------------------------------------------------------------|
|   | सुगम भीर उपयोगी बनाया गया है।                                                  |
| 8 | <b>पद्खंडागम</b> —[ धवलसिदान्त ] हिन्दी अनुवाद सहित—                           |
|   | पुस्तक १, जीवस्थान-सरप्ररूपणा पुस्तकाकार व शास्त्राकार (अप्राप्य)              |
|   | पुस्तक २, ,, पुस्तकाकार १०) ,, ,,                                              |
|   | पुस्तक ३, जीवस्थान-द्रव्यप्रमाणानुगम ,, १०) ,, ,,                              |
|   | पुस्तक ४, क्षेत्र-स्पर्शन-कालानुगम पुस्तकाकार व शास्त्राकार .,                 |
|   | पुस्तक.५-२ (प्रस्येक भाग),, १०) ,, १२),                                        |
|   | पुस्तक १०-१२, वेदना अनुयोगद्वार । प्रत्येकः भाग पुस्तक १२) शास्त्राकार १४)     |
|   | यह भगवान् महाबीर स्वामीकी द्वादशांग वाणीसे सीघा संबन्ध रखनेवाला, अध्यन्त       |
|   | प्राचीन, जैन सिद्धान्तका खुत्र गृहम और विस्तृत विवेचन करनेवाला सर्वीपरि प्रमाण |
|   | मंथ है । शुःपंचगीकी पूजा इसी ंणकी रचनाके उपलक्ष्यमें प्रचलित हुई ।             |

| 3 | यशोधरचरित-पुष्पदंतकृत  | अपभंश क        | ाञ्य      | ••••      | ••••              |         | <b>બ</b> () |
|---|------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------------|---------|-------------|
|   | इसमें यशोधर महाराजका   | अत्यंत रो      | चक वर्णन  | सुन्दर का | व्यके रूपमें किया | गया है। |             |
|   | इसका सम्पादन डॉ॰ पी. ए | ल. वैद्य द्वार | ा हुआ है। |           |                   |         |             |

| 3 | <b>नागकुमारचरित</b> —पुष्पदंतकृत अपभंश काव्य      |        |            | ••      | ****  | ঙা |
|---|---------------------------------------------------|--------|------------|---------|-------|----|
|   | इसमें नागकुमारके सुन्दर और शिक्षापूर्ण जीवनचरित्र | द्वारा | श्रुतपंचमी | विधानकी | महिमा |    |
|   | बतलाई गई है। यह काव्य अध्यन्न उरकृष्ट और रोचक     | 8 1    |            |         |       |    |

| S | करकंडुवरित—मुनि कनकामरकृत अपश्रंश काव्य                                       | ज |
|---|-------------------------------------------------------------------------------|---|
|   | इसमें वरकंडु मदाराजका चरित्र वर्णन किया गया है, जिससे जिनपूजाका माहास्य प्रकट |   |
| • | ं होता है। इससे काशिवकी जैन गुफाओं तथा दक्षिणके शिलाहार राजवंशके इतिहास पर    |   |
| * | ्रभी अच्छा प्रकार प्रकार प्रकार ।                                             |   |

| 4 | श्रावकधर्मदं।हा-  | हिन्दी अनुवाद स   | हित             | ••••                  | ****      | ****      | ₹=) |
|---|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|-----|
|   | इसमें श्रावकों के | वर्तो व शीलोंका   | बड़ा ही सुन्दर  | उपदेश पाया            | जाता है।  | इसकी रचना |     |
|   | दोहा छंदमें हुई   | है। प्रत्येक दोहा | काव्यकलापूर्ण इ | <b>प्रौर मनन करने</b> | योग्य है। |           |     |

६ पाइडदोहा—हिन्दी अनुवाद सहित .... १=) १समें दोहा छंदोंद्वारा अध्यात्मरसकी अनुपम गंगा बहाई गई है जो अवगाहन करने योग्य है। ७ सिद्धान्त-समीक्षा-'संत्रय' सम्बन्धी लेखों और प्रतिलेखोंका संप्रह डॉ. हीरालाल जैन कृत। मू. ४